प्रवसावृत्ति भी पारणी हि० क्षेत्र मध्वमाला मारोठ द्वारा १००० द्वितीयावृत्ति भी हि० केत स्थाप्याव मंदिर इस्ट सोलगढ़ द्वारा १९०० इस संबर्गे एव ४०२ वर्षो १६ में २०×४० – ४० वॅंड साइयवा ऑक्सेट मिंदिंग (बसम्बर) ४० की बो हैं।

द्वितीयावृत्ति १२०० भगवान महाबीर बीचा ( तप ) करवाबक दिवस मंगसर कृष्या १ बी० वि० सं० देश्व १ दिमन्त्रार १६६४ वि० सं० २०११

R)



# ऋर्पगा

#### -报器-

जिनका इस पामर पर महान् महान् उपकार है, जो जिन प्रवचन के परम भक्त और मर्मज्ञ है, जो जिन प्रवचनके सारको अनुभव करके अपने निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा सच्चे जैन धर्मका प्रकाश कर रहे है तथा भव्य जीवोको कल्याण के मार्गमे ले जारहे है, जिनके प्रसादसे इस अपूर्व ग्रन्थराजका यह अनुवाद तैयार हवा है, उन परमोपकारी, प्रवचनसार के गूढ अर्थके प्रकाशक, अध्यात्म-मूर्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी के कर कमलो मे यह महान प्रकाशन अन्त्य भक्तिपूर्वक सादर समर्पण करता हूँ।

—नेमीचन्द पाटनी



इसप्रकार भाई भी जिमतवाल भाईका समस्त जैन समस्य वर सहात वनकार है।

इस परमागमका गुकराती अनुवाद होकर बाव वह त्रेसने क्ष्य रहा वा तब सीलकार्य इंक्के वर्षन करके पहने पर एवं पूक्य भी कानजी स्थामीके सुबसे इसके अनुवादकी अर्जाता सुनकर नैरे हृदयमें तीत्र भावना उत्पन्न हुई कि इसका लाग हिम्सी भावा नामी भी से सकें तो खुत ही बण्या हो, इसी भावनाको नेकर मैंने उतका हिम्सी अनुवाद करनेकी थीपुर पं- वरनेहीदासकी व्यावकार्यकी प्रराह्म की बिन्होंने इसकी सहसे राजाता कर इसका वरियमसे यह सुनकर अनुवाद सेवार किया है, विस्कों किसे पंतितकीको अरोक २ वासवाद है।

यह धनुवाद तेयार होजाने पर इसकी प्रश्नरकः किसान करके बांचनेके तिन्वै अस्या अनुस्य समय देनेके तिये भीपुत् माननीय माई भी रामबोधाई मायकवायकी दोलीको बहुत २ कम्बवाद है तथा घोपुत् वाई भी वेमवान भाई एवं बहावारी जी बंडूबाई मी क्यावादके वात्र हैं कि विन्तूर्वि प्रवास समय इस कायमें समाया।

इस पंतराजको सुन्वर व साकर्तक स्वाइकि किने प्रेस सेनेकर भी नेनोक्सवार्ध वाक्स्तीवस्त्र क्ष्यकार के पाय हैं तथा इसका प्रकरोडिंग सुद्धिपत्र तैयार करने, विवयसूची वाणि तैयार करनेका वार्ष बहुत जीक एवं साववानीसे प॰ जहेन्द्रकुमारबी कान्यतीचं प्रदत्तवंत्र (क्षित्रक्षकः) ने किना है जतः पाई जी सम्बदाद है।

संबंध प्रति परमपुर्व परम उपकारी धम्यास्य पूर्ति भी कामजी स्वासीके प्रति कार्याप्य प्रस्ति पुर्व जमस्त्रार है कि जिल्ली मवार्व तस्त्र प्रकाशकों धमतकालने नहीं प्राप्त किया ऐसे वन्त्रार्व निकार्यकों स्वास्त्र प्रथा धमतर प्राप्त हुंदा है तथा इस ओरकी विश्व प्रति है। यस आंतरिक हुनकी सह भागना है कि वापका उपवेशित गार्ग मेरे प्रस्तरमें क्यानत रहे सथा उस पर सजतिहत कार्यक वास्त्र स्व

हि जागद भुक्ता व बोर नि॰ मं॰ १४७६ नभीकन्त्र पाटनी शवात मन्त्री---भी मगतमस्त्र श्रीरासाक्ष पाटनो पि श्रीम पारमार्विक दुव्य मारोट (सारवाह )

## प्रकाशकीय निवेदन

### (दमरी आवृत्ति )

ध्रान विशेष प्रसन्नताका विषय है कि हमारे घाराघ्य मूल ग्रन्यकर्ता परमगुरु श्री मर्वज्ञदेव, उत्तर ग्रन्यकर्त्ता श्री गणघरदेव-प्रतिगणघरदेव के वचनानुसार प्राप्त जो निर्मल तत्त्वज्ञान सहित मोक्षमार्गका उपदेश उनमें सारभूत जो परमागम शाख हैं उनमें से भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव विरचित श्री प्रवचनसारजी शास्त्रका दूमरीवार सुन्दर ढंगसे प्रकाशन हुग्रा।

, यह शास्त्र श्री प्रमृतचद्राचायंदेवकृत तत्त्वप्रदीपिका टीका सिहत है, जिसका गुजराती भाषामे प्रक्षरश प्रमुवाद भाई श्री पं० हिमतलाल जेठालाल शाह, बी., एस सी. (सोनगढ़) के द्वारा हुया है, उसीका यह हिन्दी प्रमुवाद है।

[ इसकी प्रयमावृत्ति श्री पाटनी ग्रन्यमाला, मारोठके द्वारा वि० सं० २००६ में छपी थी जुसका प्रकाशकीय निवेदन सायमें है उसकी श्रवश्य पढ लीजिये ताकि श्रात्मार्थी पं० भाई श्री हिमतलालजी का भी परिचय मिलेगा।

इस ग्रन्थमे सर्वज्ञ वीतराग कथित ज्ञान-ज्ञेयका स्वरूप, द्रघ्य, गुण श्रीर पर्यायोका स्वरूप तथा मोक्षमार्गका स्वरूप अत्यन्त निखरे हुए ज्ञानवेभव के द्वारा वतलाया गया है, उसे सुसंगत नय-प्रमाणरूप युक्ति श्रीर श्रनुभव प्रमाणके द्वारा श्रात्महितार्थ समभ्तना चाहिये।

सच्चा मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव प्रवचनसार ज्ञान श्रीधकार गा० ६२; ज्ञेय श्रीधकार गा० १६६ में तथा चरणान्योग सूचक चूलिका गा० २३६ में कहते हैं श्रीर इन गायाश्रोंकी टीका में श्री श्रमृतचद्राचार्य लघा श्री जयसेनाचार्य भी यही बात कहते हैं। श्रतः दो मोक्षमार्ग हैं ऐसी मान्यता श्रसत्य है किन्तु जिनागममें कथन दो नयाश्रित होनेसे मोक्षमार्गका निरूपण उपादान-निमित्तका ज्ञान कराने के लिए दो नयोंके श्राश्रित किया है। एक नय उपादानका श्रीर एक नय निमित्तका ज्ञान कराते हैं। दोनों नयोका ज्ञान किये बिना प्रमाणज्ञान हो सकता नहीं।

श्री ग्रमृतचन्द्राचार्यने तत्त्वार्थसार प्र० ६ गा० २ में कहा है कि—"निश्चयव्यवहाराम्यां मोक्षमार्गो द्विषा स्थितः । तत्राद्य साव्यरूप स्थाद् द्वितीयस्तस्य साधनम्।" वहां साधनका प्रथं निश्चय साधन नहीं है किन्तु व्यवहारनयका कथन होनेसे व्यवहार साधन है। व्यवहार साधनका प्रथं निमित्त, वहिरंगसाधन, वाह्यसाधन, बाह्य सहकारी कारण, ग्रभूतार्थं कारण ग्रादि है। निश्चय साधन ग्रथीत् व्यादान कारण तो ग्रपने ग्रात्माका ग्राश्यय हो है।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा० २३० में कहा है कि "मनतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य उपादान कारणरूपसे प्रवर्तित होता है ग्रीर वही द्रव्य जब मनंतर उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है।" जब साधक ग्रात्मा स्वसन्मुखताका तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तब ध्यमा पूर्व परिचाम को घोडिक बुद्धिते पुक्त बीच हक्य वपायान कारल है और अनंतर अन्यक्ती विसेव बुद्ध वर्षिग्तासने बुक्त वही बीच हक्य निवससे उपायेय धर्मात कार्यकर है। इस्तिने तपायन वंसारकी इस गावांका क्षयें ऐसा है कि निश्चय मोसलायें तो वपायानका बुद्ध कार्यकर है और अवहार मोसमायें वस्त्वा निसित्तमात्र है। ब्रतः वास्तवर्थें मोजनार्थ एक ही है।

जनावासिक क्षमन परस्पर विषद्ध हैं हो नहीं। समयतार तथा प्रवचनतारमें की समृतवादा वार्य एक हो सोक्षमार्थ है स्वयं नहीं है" ऐसा कहें और वहीं जावार्य तस्वतंत्रस्पर्कें 'सोक्षमार्थ है स्वयं नहीं है" ऐसा कहं और वहीं जावार्य तस्वतंत्रस्पर्कें 'सोक्षमार्थ हो प्रवाद है। इसकिये हुएकें स्वानयर नमिक्षमार हारा किस सपेक्षाते कथन है वह स्वाहारीको समयना वाहिये। को कीय स्वयं स्वयं में सिक्षमार हो हैं से सिक्षमार हो सामने हैं वह तिव सामने वाहिये सामने हैं की सिक्ष्म दोनों को एक ही बानने हैं की सिक्स हो सामने हैं की सिक्स हो हो सामने हैं की सिक्स हो सामने हैं।

निमित्तकप कारण छपाशनकप शब्दायें कुछ कर सकता नहीं है ऐसा जनकनतार बान्स १६२ की टीकार्में कहा है। बहां कहा है कि कर्मकप परिवास्ति होनेकी खाँकवाले पूक्तकर्वक, तुरुव क्षेत्रावनाही जीवके परिचाम मात्रका—को कि वहिर्रण साकन है, उसका-कांबव खेकर, बीद उनको परिचामनेवाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्ममावसे वरिचमित होते हैं। " बता तिब होता है कि निमित्तसे उपाशनमें कुछ भी विकेषता—बस्तिकवता बाली नहीं।

विद्वी से प्रकाशित जोलामार्ग प्रकाशक पु॰ १९४-१६ में लिखा है कि "को मोलामार्ग होता नाहीं जोलामार्ग तिक्वण को प्रकार है। वहीं सांचा मोलामार्ग को मोलामार्ग निकल्प की लिखना की स्वाप्त के सांचा मोलामार्ग को मोलामार्ग है वार वहीं को मोलामार्ग है ता व्यवस्था कि सांचा प्रकार के सांचा कि स्वाप्त के सांचा निकल्प को प्रकार के सांचा निकल्प को मोलामार्ग है वार्स निक्रम को मालामार्ग के सांचार निकल्प करें को सांचा निकल्प की मालामार्ग है। का मोलामार्ग का मालामार्ग के सांचार मोलामार्ग वाप्त निकल्प करें को मोलामार्ग का मालामार्ग का मालामार्ग का सांचा निकल्प का मोलामार्ग का सांचा निकल्प का मालामार्ग का निकल्प का मालामार्ग का मालाम्ग का मालामार्ग का माल

"बरदारोऽभ्दरचो स्दरचो देखिळच सुद्रचन्नो" गा॰ ११

वर्ष---व्यवहार अनुतार्व है। तातश्यकपको न निक्ष्य है। किसी वर्षका क्ष्यवास्त्रीर क्षम्यवा निक्ष्य है। वहरि शुक्रमध को निश्यक है सो नृतार्थ है। वैसा वस्तुका स्वक्त है तैका निक्ष्य है देने इनि शोक्रनिका (-निश्यक व्यवहार वोगोंका ) स्वक्रम सो विश्वद्वता लिए है।"

क्या रोगों मत बाजन करने बोरव गहीं हैं कारज कि होगोंका स्वक्य सरका विकास कीर काजब निक्क जिस है। निकासनय बीर क्यक्कूरमय होगों नव क्रम्बद जुतहान प्रमानके मेद होनेसे दोनो साथ साथ होते हैं, किश्तु प्रथम व्यवहार ग्रीर दावमे निश्चय ऐसा कभी नहीं होता।

व्यवहारनय ग्रीर उसके विषय-( शुद्धि-प्रशुद्धिके भेद ) साधक दशामें भूमिकानुसार ग्राते हैं, वे जानने के लिये प्रयोजनवान हैं किन्तु ग्राध्य करने योग्य नहीं हैं। क्योकि व्यवहारनयके ग्राध्यका फल संसार है; ग्रतः ग्राध्य करने योग्य तो नित्य एकरूप पूर्ण विज्ञानवन ज्ञायक स्वरूप ही है जो शुद्ध निश्चयनयका विषय है।

ज्ञाखमें सवंत्र ज्ञाख्यं, नयायं, मतायं, प्रागमायं ग्रोर हेय-उपादेय सहित भावायंको समक्षकर परमायंको ग्रहण करनेका विधान है। चारो अनुयोगमय जैन ज्ञाखोका तात्पयं वीतरागता हो है। तीनोंकाल सर्वज्ञदेव कथित वीतराग विज्ञानमय रत्नत्रयसे ही आत्महित की प्राप्ति होती है किन्तु सरागता ( द्धभाद्यभभाव ) से आत्महितकी प्राप्ति कभी भी, किंचित् भी नहीं होती ऐमा ( अस्ति नास्ति सहित ) निःसंदेह निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये।

शुभाशुभ राग ज्ञानीको भी श्रमुक भूमिका तक श्राते हैं, किन्तु उससे परमार्थतः शुद्धिके श्रश्यक्य सवर-निजरा कभी भी नहीं होती, कारण कि वह श्रास्रवतत्त्व है, बधका कारण है। प्रवचनसार गा० १२४ की टोकामे धर्मी जीवके शुभभावरूप कमं चेतनाका फल निम्नप्रकार कहा है "तस्यफलं सौख्यलक्षणाभाविद्वकृतिभूतंदु खम्। श्रर्थात् उसका फल विकृति (-विभाव) भूत दु ख है, क्यों क वहां सुखके लक्षणका श्रभाव है।" इसलिये जिसका फल दुःख हो वह धमं या धमंका कारण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।

जहाँ चरणानुयोगमे धर्मीजीवके व्यवहाररत्नत्रयरूप शुभ रागको परंपरा मोक्षका कारण व्यवहारनयसे कहा हो या सहचर-निमित्तकारण कहा हो वहाँ ऐसा समक्षना चाहिये कि पर्याय ध्रपेक्षा पूर्ण शुद्धिका साक्षात् कारण तो वर्तमान स्वद्रव्याश्रित निश्चय ध्रपूर्ण शुद्धता ही है किन्तु सबज्ञ बीतरागदेवने जिसप्रकारके व्यवहाररत्नत्रय ध्रादि कहे हैं उसको उपचारसे ( ध्रसद्भूत-व्यवहारनयसे ) परम्परा मोक्षका कारण इसलिये कहा है कि इस ही प्रकारके शुभराग शुद्धताके उसकालमे निमित्त होते हैं, धौर उसीका ध्रभाव करते करते मोक्षदशा तककी शुद्धता स्वाश्रयरूप निश्चयसे ही प्रगट होगी।

किसी भी दिगम्बर जैनाचार्यके कथनमें परस्पर विरोध नहीं है। नय विभाग झौर प्रयोजन समभकर सर्वत्र वी ररागता, यथार्थता और स्वतंत्रता ही ग्रहण करनी चाहिये।

इस ग्रन्थके गुजराती प्रकाशनमें संस्कृत टीकाका सशोधन तो पूर्वमें हो चुका था किन्तु फिर जांचनेके कायमें 'जैन साहित्य शोध सस्था' श्री महाबीर भवन ( जयपुर ) की सशोधितप्रतिका उपयोग किया है ग्रतः उस सस्थाके व्यवस्थापक श्री डॉ॰ कस्तूरचदजी काशलीवाल ग्राविका हम मानार नालते हैं। सावरा∸कथपुर निवासी की वेबीकरकी वासनी, ज्वानकोसी **की स्थानको** होराताल वि∗ वैन पारनाविक दस्ट भारोठने जवती <del>द्वापनाकाके प्रवचनदारावि का द्वाप</del> द्वापनेकी सनुवति प्रवास की है सतः वायका सामार नाजता हूँ।

इस प्रत्यका अञ्ची तरह ससीयन करनमें ज्ञका क्रमुख्य समय वेनेवाले थी पं विकासन्तर्थ भाईचा हुन प्रामार मानते हैं। यह क्ष्य तैयार होनमें खात अम हारा बुद्ध मेस मैदर होबार क्ष्मी सावि से सत तक की सब व्यवस्थानें संपूर्ण सहयोग देनेवाले वा कृत्यवार्थको बैनका की मैं क्ष्मार मानता हूं। यो नेनीवन्यकी बाक्सीवाल तथा थी पाँचुनात्सकी नात्सक की कम्म क्षिमां, महमगंब-किमगढ़ का भी इस स्वाचन में उसम सहयोग के किसे बाबार बामसा हूँ।

इत बायका विकेत प्रकार हो उस हेतुते बालवानमें को रक्त सिल दाताबीकी कोर है बाई है जन सकता जानार नामता हू । धंतमें नक्त प्रार्थना है कि इत बायका निमय-बहुनान बादि बान्यकार स्वकृत क्या कीर

भागता करें और निमन जेड विज्ञानके वसद्वारा स्वतानुष्य होकर निष्य श्रह्माद्वात करें।

बीर निर्वाख सं• २४६१ संगसर **है**री १० बनवाद महाचीर वीबा करवाकुक दिवस नवनीरकाड छी॰ इवेरी महास— जी विश्वपर चैत्र स्थानाम वीवर दुस्य सोनगढ़ ( सीराह् )



### — श्री वीतरागगुरवेनमः —





भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत यह प्रवचनसार नामक शास्त्र 'द्वितीय श्रुतस्कंघ' के सर्वोत्कृष्ट आगमोमे से एक है।

द्वितीय श्रुतस्कधकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टाविलयोके श्राधारसे संक्षेपमे हम सब विचार करें:—

आजसे २४७४ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भूमिमे जगत्पूज्य परम मट्टारक भगवान महावीरस्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोंका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यध्विन के द्वारा प्रगट करते थे। उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे श्रन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रवाहु थे। वहां तक तो द्वादशाग शास्त्रकी प्ररूपणासे निक्षय—व्यवहारात्मक मोक्षमार्ग यथार्थरूपमें प्रवित्त रहा। तत्प्रस्थात् काल दोषसे क्रमशः ध्रगोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई श्रौर इसप्रकार अपार ज्ञानसिंधुका बहुभाग विच्छिन्न होनेके बाद दूसरे भद्रवाहुस्वामी-श्राचार्यकी परिपाटी (परम्परा) में दो समर्थ मुनि हुये। उनमेंसे एकका नाम श्रीधरसेनाचार्य श्रौर दूसरेका श्री गुण्यघराचार्य था। उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होनेवाले आचार्योंने शास्त्रोकी रचना की श्रौर वीर भगवानके उपदेशका प्रवाह चालू रखा।

श्रीधारसेनाचार्यको अग्रायणीपूर्वके पचम वस्तुअधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृतमेसे क्रमश उनके बादके आचार्यों द्वारा षट्खण्डागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्मटसार, लिब्बसार, क्षपणासार आदि शास्त्रोको रचना हुई। इसप्रकार प्रथम श्रुतस्कधको उत्पत्ति हुई। उसमे जीव श्रीर कमके सयोगसे होनेवाली श्रात्माकी ससार पर्यायका,—पुण्स्थान, मार्गणा श्रादिका-वर्णन है, पर्यायाधिक नयको प्रधान करके कथन है। इस नयको श्रगुद्ध द्वयाधिक भी कहते हैं, और श्रध्यात्म भाषामे श्रगुद्ध निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं।

श्रीगुण्धर आचार्यको ज्ञानश्रवादपूर्वके दशमवस्तुके तीसरे प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानमें से बादके श्राचार्योंने क्रमशः सिद्धान्त-रचना की। इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान महावीरसे चला श्रानेवाला ज्ञान आचार्य परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुग्रा। उन्होने पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड आदि शास्त्रोंकी रचना की। इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कधकी

उत्पत्ति हुई। उसमें झामको प्रवान करके बुद्ध हम्बार्थिक नगरे कवन है.—मारमाके बुद्धस्थकमा बरान है।

भगवान कृत्यकृत्याचार्य विकम सवत्के भारवर्षे हुये हैं। विजम्बर वेन परम्परार्वे व० कृत्यकृत्याचार्यका स्वान सर्वोत्कृष्ट है।

> मंगस भगवान् बीरो मगसं भौतमो मणी । मंगलं इन्यइन्यायों जैनवर्षोऽस्तु भंवसम्॥

यह रसोक प्रत्येक वियम्बर वैन, साझस्वाच्यायके बारवार्गे मगलाचरएके क्यों वोस्का है। इससे सिंद होता है कि सर्वेज मनवान की महाबीर स्वामी बीर की पीतम-महाचरके क्यान्य स्वास है। इससे सिंद होता है कि सर्वेज मनवान की महाबीर स्वामी बीर की पीतम-महाचरके क्यान्य स्वास है। प्रमानान कृत्यकुत्याचार्यकी परम्पराज्ञा कहलानेमें गीरव मानते हैं। भगवान् कृत्यकुत्याचार्यके खाख सावात् वरणवर देवके नवन विदाने ही प्रमाणसूर माने करते हैं। उनके बाद होनेश में प्रकार काच्यां करने किसी कथा की सिंद करनेक सिंप कृत्यकुत्याचार्यके सावां का प्रमाण वेते हैं इसलिये वह कथा निर्वेच की है। बाता है। उनके बावके निल्ने को वार्यि उनके सावां मिंद करते कर सिंप को स्वर्ण करते स्वामीय सिंद हो बाता है। उनके बावके निल्ने को वार्यि उनके सावां मिंद कर सिंप कर सिंप सिंप स्वराण कृत्यकुत्याचार्यने अपने परमानमीय सिंद हो हो साता कृत्यकुत्याचार्यने अपने परमानमीय सिंद स्वर्णक स्

चगवान कुम्बकुम्बाचार्यको मक्ष्माको प्रशास करनेवाले ऐसे स्रतेकानेक कल्लेबा जैन वाहिस्ववै मिनते हैं । वर्ष सिनानेकों— में भी उत्लेख पावा बाता है। इत्यस्ताय इस वैकटे हैं कि चगलन जैन वंत्रपावने कनिकाल त्रवस मणवान कुम्बकुम्बाचार्यका बहितीय स्मान है।

पूज स्मीक्के निवे देशिये का १४। —विमा नैकों के उत्मेख के निये पृष्ठ १३ देखिये ;

भगवान कुन्दकुन्दाचार्यं द्वारा रचित अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से थोडे से वर्तमानमे विद्य-मान हैं। त्रिलोकीनाथ सर्वजदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेसे भर लिये गये अमृतभाजन वर्तमानमे भी अनेक आत्मार्थियोको आत्मजीवन प्रदान करते हैं। उनके समयसार, पचास्तिकाय और प्रवचनसार नामक तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटक त्रय' श्रथवा 'प्राभृत त्रय' कहलाते हैं। इन तीन परमागमोमें हजारो शास्त्रोका सार आजाता है। भ० कुन्दकुन्दाचार्यके बाद लिखे गये अनेक ग्रन्थोके बीज इन तीन परमागमोमे विद्यमान हैं, —ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे श्रभ्यास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है। श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमे नवतत्वोका शुद्धनयकी दृष्टिसे निरूपण करके जीवका शुद्ध स्वरूप सर्वं प्रकारसे—आगम, युक्ति, अनुभव श्रीर परम्परासे—श्रति विस्तारपूर्वंक समभाया है। पचास्तिकायमे छह द्रव्यो और नव तत्वोका स्वरूप सक्षेपमें कहा गया है। प्रवचनसारमें उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार सगृहीत किया गया है। जैसे समयसारमे मुख्यतया दर्शनप्रधान निरूपण्या है उसीप्रकार प्रवचनसारमे मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है।

श्री प्रवचनसारके प्रारममें ही शास्त्रकर्ताने वीतरागचारित्रके लिये श्रपनी तीत्र आकांक्षा व्यक्त की है। बारंबार मीतर ही भीतर ( अतरमे ) डुबकी लगाते हुये श्राचार्यदेव निरंतर भीतर ही समाये रहना चाहते हैं। किन्तु जब तक उस दशाको नही पहुँचा जाता तब तक श्रतर अनुभवसे छूटकर बारबार बाहर भी आना हो जाता है। इस दशामे जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोकी माला गुँथ गई वह यह प्रवचनसार परमागम है। सम्पूर्ण परमागममे वीतराग चारित्रकी तीत्राकाक्षाकी मुख्यध्विन गूज हो है।

ऐसे इस परम पिषत्र शास्त्रके मध्य तीन श्रुतस्कध हैं। प्रथम श्रुतस्कधका नाम ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन है। अनादिकालसे परोन्मुख जीवोंको कभी ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि 'मैं ज्ञानस्वमाव हूँ और मेरा सुख मुक्तमें ही है।' इसीलिये उसकी परमुखापेक्षी—परोन्मुखवृत्ति कभी नहीं टलती। ऐसे दीन दुखी जीवो पर आचायंदेवने करुणा करके इस श्रिषकारमें जीवका ज्ञानानदस्वमाव विस्तारपूर्वक समभाया है; उसीप्रकार केवलीके ज्ञान और मुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उत्कृष्ट भावना बहाई है। "क्षायिक ज्ञान ही उपादेय है, क्षायोपशिमकज्ञानवाले तो कर्मभारको ही भोगते हैं, प्रत्यक्षज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो अत्यत श्राकुल है, केवलीका अतीद्रिय सुख ही सुख है, इद्रियजनित सुख तो दुःख ही हैं; सिद्ध भगवान स्वयमेव ज्ञान, सुख थ्रोर देव हैं, घातिकर्म रहित भगवानका सुख सुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती वे श्रमव्य (दूरमव्य) हैं" यो श्रनेकानेक प्रकारसे श्राचायंदेवने केवलज्ञान और श्रतीद्रिय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार की है। केवलीके ज्ञान श्रोर श्रानंदके लिये आचायंदेवने ऐसी भाव भरी धुन मचाई है कि जिसे सुनकर—पढकर सहज ही ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमधर मगवानके निकटसे, केवली भगवतोके फुडमेंसे भरतक्षेत्रमें श्राकर तत्काल ही कदाचित् ग्राचायंदेवने यह अधिकार रचकर श्रपनी हृदयोगियाँ व्यक्त की हो इसप्रकार ज्ञान और सुखका श्रनुपम निरूपण करके इस अधिकार रचकर श्रपनी हृदयोगियाँ व्यक्त की हो इसप्रकार ज्ञान और सुखका श्रनुपम निरूपण करके इस अधिकार स्वकर श्रपनी ह्रदयोगियाँ व्यक्त की हो इसप्रकार ज्ञान और सुखका श्रनुपम निरूपण करके इस अधिकार रचकर श्रपनी ह्रदयोगियाँ व्यक्त की हो इसप्रकार ज्ञान और सुखका श्रनुपम निरूपण करके इस अधिकारमें श्राचायंदेवने मुमुक्षुओं श्रतीद्रिय ज्ञान और

मुक्त हो परि तथा अडा कराई है, और संतिम वावार्थीमें नीह-राव-डेवको मिर्नूब स्थान तथान संस्थान करावा है ।

वास्तवर्गं प्रयम्भवारमें गाँछत यह प्रव्यवानान्य निक्यक्ष व्यस्त्य व्यास्त्र्यां प्रवेशक व्यास्त्र्यां प्रशिव है। इद्यवार प्रव्यवानान्य जानकरी नुदृष्ठ चूनिका रचकर, प्रवा निक्यक व्यास्त्र वर्शन प्राशाप्ति नोवकी निक्रता, नोव वेहानिका-कर्ता कारक्ति प्रमुनोक्क नहीं है-वह गासक विकर्ता थीयको पुदृत्तिका वक्ष्य क्ष्य क्ष्य है । वस्त्र विकर्ता थीयको प्रशास क्ष्य प्रवास क्ष्य क्य

विषयका प्रतिपादन इतना और सवाथ बहराई मुत्त, नर्वस्वर्धी और व्यवस्थित है कि वह पुत्रमुक्ते उपयोगको तीवल बमाकर जातरानाकरको नंतीय बहराईमें के वाला है। कियो क्यक्तिके पुत्रमुक्ते निम्नद्वामाररावधी प्रति कराता है और नर्वत कोई सम्बन्ध पहुँ वह तब लक्ष्म को तो व्यक्त हुरम्में भी इतनी निहमा तो सन्दर्भ हो यह बह केसी है कि प्यूत्रस्थाकर स्वस्ता और कार है। येकार सो पुन्यकुनावार्यक और टीकाकाय में बहुत्वस्थामार्थिकके हुन्यस्थ प्रवाहित मुनर्वसार्य तीर्यकरके और मुक्किन्सिके सिरहको पुन्ना निया है।

तीनरे भूनाकवधा जान चरकानुगोननूचक पूमिका है। कुकेक्सोची कुमिको संबर्ध्य रवाचे धनुष्य किन प्रवारका पूर्णारकोय वर्तता है और कार दि क्या क्यूक्का स्मृत्यों केसी किनार्वे स्वयं जाती होती है यह रववें क्यिन क्यानुवार क्याक्स क्या है तीका स्मृत्य क्योकी जिनोक्त विधि, ग्रंतरग सहज दशाके अनुरूप विहरगयथाजातरूपत्व, अट्टाईस मूलगुण ग्रतरंग-विहरंग छेद, उपिधिनपेघ, उत्सगंअपवाद, युक्ताहार विहार, एकाग्रतारूप मोक्षमागं, मुनिका ग्रन्य मुनियोंके प्रतिका व्यवहार, इत्यादि अनेक विषय इसमे युक्ति सिहत समक्ताये गये हैं। ग्रथकार श्रोर टीकाकार आचार्ययुगलने चरणानुयोग जैसे विषयका भी आत्म द्रव्यको मुख्य करके, शुद्धद्रव्यावलम्बी ग्रतरग दशाके साथ उन उन कियाग्रीका श्रथवा शुभ मार्नोका सबंध दिखलाते हुये, निष्मय व्यवहारकी सिध्यूवंक ऐसा चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है कि आचरणप्रज्ञापन जैसे अधिकारमें भी मानों कोई शातरस भरता हुन्ना अध्यात्मगीत गाया जा रहा हो,—ऐसा ही लगता रहता है। आत्मद्रव्यको मुख्य करके ऐसा मधुर, ऐसा सयुक्तिक, ऐसा प्रमाणभूत, साद्यत शांतरस भरता हुन्ना चरणानुयोगका प्रतिपादन अन्य किसी शास्त्रमें नहीं है। हृदयमें भरे हुये श्रनुभवामृतमें ओतप्रोत होकच निकलती हुई दोनो श्राचार्यो देवोकी वाणोंमे कोई ऐसा चमत्कार है कि वह जिस जिस विषयको स्पर्गं करती है उस उस विषयको परम रसमय, शीतल—शीतल श्रीर सुधास्यंदी वना देती है।

इसप्रकार तीन श्रुतस्कधोमें विभाजित यह परम पिवत्र परमागम मुमुक्षुओको यथार्थं वस्तुस्वरूपके समभ्रतेमे महानिमित्तभूत है। इस शास्त्रमें जिनशासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धांतोके बीज विद्यमान हैं। इस शास्त्रमें प्रत्येक पदार्थकी स्वतत्रताकी घोषणा की गई है तथा दिव्यध्वनिके द्वारा विनिगंत श्रनेक प्रयोजनभूत सिद्धातोका दोहन है।

परमपूज्य कानजी स्वामी अनेकवार कहते हैं कि—"श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार वादि शास्त्रोकी गाथा गाथामे दिव्यघ्वनिका सदेश है। इन गाथाओं में इतनी श्रपार गहराई है कि उसका माप करने में श्रपनी ही शक्तिका माप होजाता है। यह सागर गभीर शास्त्रोके रचयिता परमकुपालु श्राचायंदेवका कोई परम अलोकिक सामथ्यं है। परम अद्गुत सातिशय अन्तर्वाह्य योगोके विना इन शास्त्रोका रचा जाना शक्य नहीं है। इन शास्त्रोकी वाग्गी तेरते हुये पुरुषकी वाग्गी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्टे—सातवें गुग्गस्थानमें मूलते हुये महामुनिके श्रात्मान्त्रमंसे निकली हुई है। इन शास्त्रोके कर्ता मगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव महाविदेह क्षेत्रमें सवंज्ञ वीतराग श्री सीमघर भगवानके समवसरग्रमें गये थे, श्रीर वहाँ वे श्राठ दिन रहे थे, यह बात यथातथ्य है, अक्षरशा सत्य है, प्रमाण्सिद्ध है। उन परमोपकारी आचायंदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, सादि शास्त्रोमें तीर्थंकर देवकी ऊँकारध्वनिमेंसे ही निकला हुशा उपदेश है।"

भगवान कुन्दकुन्दाचार्यकृत इस शास्त्रकी प्राकृत गाथाओं को 'तत्त्वदीपिका' नामक सस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य (जो कि लगभग विक्रम सवत् की १० व शताब्दीमें होगये हैं ) ने रची है। जैसे इस शास्त्रके मूलकर्ता अलौकिक पुरुष हैं वैसे ही इसके टीकाकार भी महा समर्थ भाचार्य हैं। उन्होंने समयसार तथा पचास्तिकायकी टीका भी लिखी है श्रीर तत्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्धध्रुपाय आदि स्वतत्र ग्रंथोकी भी रचना की है। उन जैसी टीकायें भभी तक किसी श्रन्य जैनशास्त्रकी नहीं हुई है। उनकी टीकाओं के पाठकको उनकी शब्यात्मरसिकता, भात्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता,

को यमृतचन्त्राचाय द्वारा रचित काव्य ही याव्यास्परत बीच यास्मातुन्वकी व्यवस्थित सरपूर है। स्रो समयसारको टोकार्ने प्रानेवाले काव्यों (कलकों ) ने श्री व्यवस्थित वैक्षे क्वार्य प्रतिवरों पर गहरी छाप जमार्द है बीर आज नी संस्थान तथा क्वारास्परत के पर हुने ने वयुष कला प्रध्यास्परतिकों हत्यके तारको क्ष्मास्परत कावे हैं। सम्बास्परतिकों क्ष्माने वायक्षान वायक्षान कावे हैं। सम्बास्परतिकों क्ष्माने वायक्षान वायक्षान

यह प्रदेश है अने महामान्य पुत्रे शाह हुआ जो कि नेटे लिये क्रवस्त द्वंबा कार्यक् है। वरणपुरव चरक रमपूर्ति की कान्यी स्वामीके आधवने इन बहुत साक्षका कनुवाद हुआ है। प्रमुख्य करनेवा मार्गुले अस्ति मुखे नुस्त्वाद महाराज भी से ही शाह हुई है। प्रमोवकारी बड़ि गुरुदेवके पिवत्र जीवनके प्रत्यक्ष पिरचयके विना और उनके ग्राध्यात्मिक उपदेशके विना इस पामर को जिनवाणीके प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव ग्रीर उनके शास्त्रोको रचमात्र मिहमा कहाँसे ग्राती ? तथा उन शास्त्रोका ग्रयं दूंढ निकालनेकी लेश मात्र शक्ति कहाँसे वाती ? इसप्रकार अनुवादको समस्त शक्तिका मूल श्री गुरुदेव हो होनेसे वास्तवमे तो महाराज श्री की अमृतवाणीका प्रवाह ही—उनसे प्राप्त अमूलय उपदेश ही—यथा समय इस अनुवादके रूपमे परिणत हुआ है। जिनके द्वारा सिचित शक्तिसे ग्रीय जिनका पीठपर वल होनेसे इस गहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने अति साहस किया और जिनकी कृपासे वह निर्विचन समाप्त हुआ उन परमपूज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी) के चरणारिवन्दमें भ्रति मिक्तिभावसे मैं वन्दना करता हूँ।

पूज्य व्हेन श्री चम्पाव्हेन तथा पूज्य व्हेन शान्ताव्हेनके प्रति भी इस अनुवादको पूर्ण करते हुये उपकारवशताकी उग्रभावनाका अनुभव होरहा है जिनका पित्र जीवन श्रीर वोघ इस पामरको श्री प्रवचनसारके प्रति, प्रवचनसारके महान् कर्ताके प्रति और प्रवचनसारमे उपिष्ट वीतरागिवज्ञानके प्रति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुग्रा है ऐसे उन पूज्य व्हेनोके प्रति यह हृदय श्रत्यंत नम्रोभूत है।

इस अनुवादमे अनेक भाइयोसे हार्दिक सहायना मिली है। माननीय श्री वकील रामजी भाई मार्गोकचन्द दोशीने अपने भरपूर घार्मिक व्यवसायोमेसे समय निकालकर सारा अनुवाद बारीकीसे जांच लिया है, यथोचित सलाह दो है और अनुवादमें आनेवाली छोटी—बडी कठिनाइयोका अपने विशाल शास्त्र जानसे हल किया है। भाई श्री खीमचन्द जेठालाल शेठने भी पूरा अनुवाद सावधानीपूर्वक जांचा है, श्रीर अपने सस्कृत भाषाके तथा शास्त्रज्ञानके आघारसे उपयोगी सूचनायें दो हैं। भाई श्री ब्रह्मचारी चन्दूलाल खीमचन्द फोबालियाने हस्तलिखित प्रतियोके आघारसे सस्कृत टीकामें सुघार किया है, अनुवादका कितना ही भाग जाचा है, शुद्धिपत्र, अनुक्रमिण्का श्रीर गाथा सूची तयार को है तथा पूफसशोधनका कार्य किया है। इन सब भाइयोका में अन्त करण पूर्वक आभार मानता हूँ। उनकी सहदय सहायताके विना अनुवादमें अनेक शुटियां रह जाती। इनके श्रितिरक्त अन्य जिन जिन भाइयोकी इसमे सहायता मिली है मैं उन सबका ऋणी है।

मैंने यह अनुवाद प्रवचनसारके प्रति अत्यन्त मक्ति होनेसे ग्रीर गुरुदेवकी प्रेरणासे प्रेरित होकर निज कल्याणके हेतु भवभयसे उरते उरते किया है। अनुवाद करते हुये शास्त्रोंके मूल आशयमें कोई अन्तर न पडने पाये, इस भ्रोर मैंने पूरी पूरी सावधानी रखी है, तथापि श्रल्पज्ञताके कारण कही कोई आशय बदल गया हो या कोई भूल होगई हो तो उसके लिये मैं शास्त्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव, टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव श्रोर मुमुक्ष पाठकोसे ग्रंत करण पूर्वक क्षमायाचना करता हूँ।

मेरी आंतरिक भावना है कि यह श्रनुवाद भव्यजीवोको जिनकथित वस्तुविज्ञानका निर्ण्य फराकर, अतीन्द्रिय ज्ञान घीर सुखकी श्रद्धा कराकर, प्रत्येक द्रव्यका सपूर्ण स्वातत्र्य समभाकर, प्रथमसामान्यमें बीन होनेक्छ साववत सुखका पंच विश्वाने । 'परशानन्यकपी सुवारसके विपासु सम्बन्

बीबोंके हितायें' भी समृतवस्त्राचार देवने इस महाबाककी स्थावना की है। वो बीच इसमें कृषित वरमकस्थानकारी वार्योको हुवसंगम करेंने वे बवरव परमानन्यकपी सुवारसके नामन होने । वय तक वे माय हृदय नम म हो तब तक निख दिन यही जावना, यही विचार, यही नंबन सीद बड़ी पुरुवार्च कर्तन्य है। वही परमानन्द प्राप्तिका तथाव है। भी समृत्वनदाचाय देव हाचा तत्त्वदीरिका की पूर्णाहित करते हुदे मानित भागनाको जाकर यह उपोद्यात पूर्व करता हु-- धानन्यासूतके पूरते परिपूर्ण प्रवाहित कैवरूपसरितार्वे को निमन्त है जनत्को देशनेके सिवे समर्थ महाज्ञानककी न जिसमें पुरुष है जो उत्तय रहन किरएगेंके समान स्पष्ट है, और वो इह है—ऐसे प्रकासमान स्वाहरू को बीव स्वारकारमधागरे विधान विनेध्यसासनके वक्ष प्राप्त हो ।"

भुत पंचनी विवसं २००४ -हिंगतसास केरासास स्वर



# अनुवादक की ओरसे!

#### **₹**

मैं इसे ग्रपना परम सीभाग्य मानता हू कि मुक्ते परमश्रुत-प्रवचनसोरका यह हिन्दी ग्रानुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुग्रा है। हिन्दी भाषाके लिये यह गौरवकी वात है कि लगभग १००० वर्षके बाद श्री अमृतचन्द्राचार्य की तत्त्वप्रदीपिका नामक सस्कृत टीकाका यह शब्दशः अनुवाद (भले ही गुजरातीके द्वारा) हुआ है। यद्यपि पांडे हेमराजजी ने भी हिन्दी ग्रनुवाद किया था, किन्तु वह केवल मावानुवाद ही था। यह मेरे मित्र श्री हिंमतलालमाई की ही बौद्धिक हिम्मत है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदीपिका का ग्रक्षरशः भाषानुवाद (गुजराती भाषामें) किया है, जिसका हिन्दी ग्रनुवाद करने का सौमाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ है।

सीराष्ट्रके सन्त पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामी स्वर्णपुरी (सोनगढ) में वैठकर भगवान् कुन्दकुन्दाचाय के सत् साहित्यका जिस रोचक ढंगसे प्रचार भीग प्रसाग कर रहे हैं वैसा गत कई शताब्दियोमे नहीं हुग्रा। सौराष्ट्र के सैकड़ो-हजारो नर-नारी उनकी भश्यारमवाणीको बड़े चावसे सुनते हैं, श्रीय अध्यारमोपदेशामृतका पान करते समय गद्गद् हो जाते हैं। पूज्य कानजी स्वामीका भद्भुत प्रभाव है। उन्हींके उपदेशोसे प्रेरित होकर श्री हिमतभाईने प्रवचनसारकी गुजराती टीका की है। उन्होंने इस कार्य में भारी परिश्रम किया है। मैंने तो केवल उनके गुजराती शब्दोको साधारण हिन्दीमें परिवर्तित कर दिया है। भता मैं श्री हिम्मतभाईका आभार मानता है कि आपके हारा निर्मित प्रशस्त मार्ग पर सरलतापूर्वक चलनेका मुक्ते भी सीमाग्य प्राप्त होगया है।

जैनेन्द्रप्रेस, ललितपुर श्रतपचमी, वीर स. २४७६

परमेष्टीदास जैन न्यायतीर्थ



### विषयानुक्रमिशका

#### (१) ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन

#### 40

fees.

| 1444                                                       | 1    | 1444                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| मनसाचरणपूर्वक भगवान् शबकर्ताको प्रतिका                     | 1    | भारता शामप्रमाण 🐧 और शाम सम्मन 👪                |      |
| भीतरामभारित्र सपावेश है और सरागवारित                       | ì    | ऐसा कवन                                         | 31   |
| हेय है ऐसा कवन                                             | ٩)   | धारमाको ज्ञानप्रमाण न माननेमें दो पश्च          | ,    |
| वारित्रका स्वरूप                                           | 9    | उपस्थित करके दोष बताते 🖁                        | 5,   |
| पारित्र घीर घारमाकी एकताका कवन                             | 5    | ज्ञानकी भाँति भारमाका भी सर्वनवरूप              |      |
| वाल्माकाश्चम अञ्चम और शुद्धला                              |      | स्थावसिक्ष है ऐसा कहते हैं                      | 71   |
| परिकाम बस्तुका स्वभाव है                                   | ₹•   | धारमा भीर भागके एकत्व-मन्त्रत्व                 | 24   |
| घारमाके बुद्ध बीर बुमादि भावोंका फल                        | 2.5  | क्षांत और क्षेत्रके परस्पद नजनका निवेश          |      |
| श्चक्षीपयीग अधिकार                                         |      | करते 🖁                                          | - ęu |
| बुद्धोपबोचके फलकी प्रशंसा                                  | 28   | अस्मा पदाचीमें प्रकृत नहीं होता तचापि           |      |
| बुद्धोपनोवपरिगात प्रारमाका स्वकप                           | 5.8  | विससे उसका पदार्थीमें प्रवृत्त होना किर         | E .  |
| मुद्धीपवीवकी प्राप्तिके काव तत्कासही होनेगाल               | fr   | होता है उस सक्तिनैनित्यका नर्एंन                | 96   |
| चुक मारमस्ममानप्राप्तिकी प्रश्रंसा                         | 2.8  | ज्ञान पदाचीमें प्रवृत्त होता है ऐसा हर्डात      |      |
| मुद्वारमस्बभावकी प्राप्ति सन्द कारकाँसे निर्पे।            | HT . | हारा स्पष्ट करते हैं                            | 1.   |
| होनेसे घरवत बारमाधीन 🛊 शसकानिकपण्                          | 75   | ववार्व ज्ञानमें बर्तते हैं यह व्यक्त करते हैं   | N.   |
| स्ववंषु-वात्माके बुदारमस्वयानकी प्राप्तिके                 |      | आत्माकी पराचौके साथ एक बूसरेमें प्रवृत्ति       |      |
| भरमंत्र प्रविताचीयना जीव कर्षाचित्                         |      | होने पर भी वह परका प्रहशा-स्थान किनै            | r    |
| करपादकान झीव्ययुक्तमा                                      | 4.0  | विना शवा परस्य परिरामित हुए विना                |      |
| पूर्वोक्त स्वसंयू-आरमाके दन्तियोके विना आर                 |      | शवको देसता चानता है इससिवे उत्तक                |      |
| भौर मानन्द नेते होता है ? इस संवेहन                        |      | नरपन्त भिन्नता है यह बतनाते हैं                 | 9.5  |
| निराकरण                                                    | 8.8  | केनसञ्जानीको भौर श्रुतज्ञानीको श्रीवर्षेत्रकपते |      |
| वर्तीनिवताके कारण बुढारवाके सारीरिक<br>नुष्य युग्त नहीं है | 7    | विकाकर विशेष आविधाके स्रोतका सब<br>करते हैं     | 11   |
| शन निषदार                                                  | •    | ज्ञानके सुक्ष-उपाधिकृत सेदको दूर करते हैं       | 14   |
| कर्ता नायकर<br>क्योनिवसानक्य परिश्वनित होनेते केवली        |      | श्रारमा और श्रामका कर् त्य कर्णात्वकृत भ्रव     | ٠,   |
| मनवानके सब प्रश्वक है                                      | 28   | यूर करते है                                     | ٩ĸ   |
|                                                            |      | 1 0                                             | , -  |

| विषय ग                                                                                                                       | ाथा              | विषय                                        | गाथा       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, यह व्यक्त                                                                                    |                  | ज्ञानीके ज्ञप्तिकियाका सद्भाव होने पर भी    |            |
| करते है                                                                                                                      | ३६               | उसके क्रियाके फलरूप वन्धका निषेध            |            |
| द्रव्योकी अतीत ग्रीर ग्रनागत पर्याये भी                                                                                      |                  | करते हुए ज्ञान-अधिकारका उपसहार              |            |
| तात्कालिक पर्यायोकी भौति पृथक्रूपसे                                                                                          |                  | करते हैं                                    | <b>X</b> 3 |
| ज्ञानमे वर्तती हैं                                                                                                           | ३७               | सुख अधिकार                                  |            |
| अविद्यमान पर्यायोकी कथंचित् विद्यमानता                                                                                       | ३५               | ज्ञानसे अभिन्न ऐसे सुखका स्वरूप विस्तार-    |            |
| श्रविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको हढ                                                                                  |                  | पूर्वक वर्णन करते हुए कौनसा ज्ञान           |            |
| करते है                                                                                                                      | ३६               | और मुख उपादेय है तथा कीनसा हेय              |            |
| इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट श्रीर धनुत्पन्नका जानना                                                                              | i                | है, उसका विचार करते हैं                     | ХĄ         |
| अशक्य है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं                                                                                        | ४०               | अतीन्द्रियसुखका साधनभूत श्रतीन्द्रियज्ञान   |            |
| अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है                                                                                    |                  | उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशसा             |            |
| वह (सव) सभव है ऐसा स्पष्ट करते हैं                                                                                           | ४१               | करते हैं                                    | ४४         |
| ज्ञेयार्थपरिरामनस्वरूप किया ज्ञानमेसे नहीं                                                                                   |                  | इन्द्रियसुखका साघनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है, |            |
| होती, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं                                                                                            | ४२               | इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं               | ሂሂ         |
| ज्ञेयार्थपरिगामनस्वरूप क्रिया श्रौर उसका फल                                                                                  | 1                | इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नही है ऐसा निश्चय   |            |
| कहाँसे उत्पन्न होता है, यह विवेचन                                                                                            |                  | करते हैं                                    | प्रख       |
| करते हैं                                                                                                                     | ४३               | परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं      | ሂട         |
| केवली भगवानको क्रिया भी क्रियाफल उत्पद्                                                                                      | 4                | प्रत्यक्षज्ञानको पारमाधिक सुखरूप बतलाते हैं | X8         |
| नही करती                                                                                                                     | ४४               | 'केवलज्ञानको भी परिगामके द्वारा खेद का      |            |
| तीर्यंकरोके पुण्यका विपाक ग्रांकचित्कर है                                                                                    | <mark>ሄ</mark> ሂ | सभव है, इसलिये केवलज्ञान ऐकातिक             |            |
| केवलीभगवानकी भौति समस्त जीवोके                                                                                               |                  | सुख नहीं हैं ऐसे प्रभिप्रायका खडन           |            |
| स्वभावविघातका श्रभाव होनेका निषेध                                                                                            | ī                | करते हैं                                    | ६०         |
| करते हैं                                                                                                                     | ४६               | 'केवलज्ञान सुखस्वरूप है' यह निरूपण          |            |
| अतीन्द्रियज्ञानको सर्वज्ञरूपसे श्रमिनन्दन                                                                                    |                  | करते हुए उपसंहार करते हैं                   | ६१         |
| करते हैं                                                                                                                     | ४७               | 3                                           |            |
| सबको नही जाननेवाला एकको भी नही                                                                                               | V-               | है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं                   | ६२         |
| जानता                                                                                                                        | 3४<br>⊒४         | C                                           | c 3        |
| एकको नही जाननेवाला सबको नही जानत<br>क्रमश प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध                                                  | 11 06            | जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वहाँ तक स्वभावसे ही  | ६३         |
| कमश प्रवतमान ज्ञानका स्वयस्ता स्वयस्ता स्वयस्ता । स्वयस्ता । स्वयस्ता । स्वयस्ता । स्वयस्ता । स्वयस्ता । स्वयस्<br>नहीं होती | ५०               |                                             | ६४         |
| युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वंगतत्व                                                                              |                  | मुक्त आत्माके सुलकी प्रसिद्धिके लिये, शरीश  | ₹*         |
| सिद्ध होता है                                                                                                                | प्र              |                                             | ६ሂ         |

विवय क्रिया ह याचा प्रसाद चोर विकास 🖟 स्त्र विचार 🕬 ारमा स्वयं 🖹 स्वपरिग्रामकी सक्तिमाना बाबत रहता 🖁 है इसलिये विवयोंकी स्थितिकरता Ew. पूर्वीक याचामोंमें बिखत यही एक वयक्**रीक** प्रात्माका सञ्चरवभावत्व हड्डांत वेकर इड करते अने बातन्य-अभिकार पूर्ण करते हैं बारा स्वतं बनमन करके प्रमट किया प्रमा € α तिन्त्रोतसका पारमाधिकपन्त है-स्वत्र**का**ई प्रमुपरिचास अधिकार ग्रतिको निकास करते 🖁 इक्तिबस्बस्बस्य सम्बन्धी विचारको लेकर सकारमाके सञ्च-मोहका स्थमान **जीर उसके** प्रसद्धे साधनका स्वक्य \$\$ प्रकारोंको स्वक्त करते हैं इन्द्रियमुक्तको सुभोपनोगके साध्यके रूपमें नोनों प्रकारके मोहको जनिष्ठ कार्यका कार्यक कब्रते हैं . काकर उसका क्षत्र करने को स्वति हैं इतिबस्तको इक्कपमें क्षित्र करते 🖡 **W** ? रामहेबसोतको इन चित्रांकि हारा पहिचान इन्द्रिवस्त्रके सामनपूत पुरुषको अल्पन कर उत्पन्न होते ही नक्षकर देना कलीबासे समीपयीनकी बासके सामनधन योग्य 🛊 rii. पापको उत्पन्न करनेवाके कलगोपयोजने शोह साथ करनेका हुसरा उपाव विचारते 🖥 व्यविशेषता प्रगट करते हैं 63 (बनेन्द्रके सब्द ब्रह्ममें घर्षोकी व्यवस्था किंद पुष्प बाबके बोजके कारता हैं, इत्तरकार प्रकार है सो विचारते हैं न्वायसे प्रगट करते हैं wY शेहसबके स्पावसत जिनेश्वरके स्पवेसकी पुण्यक्षस्य इतित्रवसुद्धको क्षतेकप्रकारसे बाकस्य ब्राप्ति होनेपच नी पुरुवार्य सर्वक्रिया-प्रकाखित करते हैं 30 कारी है पुष्य धीर पापकी अविशेषताका निकाय करते स्व-परके विवेककी सिक्षिते ही मोहका सर्व हुए (इत विचयका) छपछंहार करते हैं हो सकता है इससिवे स्थ-परके विधान सम और धम्म उपयोगकी अविशेषता बी विक्रि के सिवे प्रवरण करते हैं œĒ घवणारित करके समस्त चागदेपके बैतको सबप्रकारते स्वपरके विवेकको तिक्रि आवनके हुर करते हुए, मसेच बुक्तका क्षम करनेका मनमें रह निमाय करने वाला बाळोप करने बोध्य 🖟 इसम्बार स्वसंद्राप क्योनमें निवास करता है करते 🖁 20 ia et निर्नेद्रोक्त बर्बोंके श्रद्धान विमा वर्गसाच मोहादिके अन्यूसनके प्रति सर्वाटम्य पूर्वक कटिवस होता है नहीं होता e t . मुद्रे मोहकी देशाको केंद्रे जीतमा जाहिके वाणार्व जनवान बाल्यका धनेत्व विज्ञ करके बह्न अपान सोपता है ों स्वर्ग बाबाद वर्ग ही है' देखे भावमें 50 नेने चितानरित राग प्राप्त कर सिना है संवाधि निवास पारे हैं 48

# (२) ज्ञेयतत्व प्रज्ञापन

| विषय                                                                           | गाथा         | विप <b>य</b>                                        | गाथा         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| द्रव्यसामान्य अधिकार                                                           |              | द्रव्यके सत्-उत्पाद भ्रीर श्रसत्-उत्पाद होनेमे      | ì            |
| पदार्थीका सम्यक् द्रव्यगुरापर्यायरवरूप                                         | £3           | श्रविरोध सिद्ध करते हैं                             | १११          |
| स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था निश्चित करके                                           |              | सत्-उत्पादको और श्रसत् उत्पादको अनन्य-              |              |
| उपसहार करते हैं                                                                | ६४           | त्वके द्वारा निश्चित करते हैं                       | ११२          |
| द्रव्यका लक्षग                                                                 | <b>23</b>    | एक ही द्रव्यके अन्यत्व ग्रीर ग्रनन्यत्व             | •••          |
| स्वरूपअस्तित्वका वर्णन                                                         | ६६           | होनेमे अविरोध वतलाते हैं                            | 。 <b>。</b> ~ |
| साहरय-अस्तित्वका कथन                                                           | ७३           | समस्त विरोघोको दूर करनेवाली सप्तभगी                 | ११४          |
| द्रव्योसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका ग्रीर                                  |              | प्रगट करते है                                       | م م س        |
| द्रव्य से सत्ताका श्रयन्तिरस्व होनेका                                          |              | जीवकी मनुष्यादि पर्यायें कियाकी फल हैं              | ११५          |
| खण्डन करते हैं                                                                 | ६५           | इसलिये उनका अन्यत्व प्रकाशित                        |              |
| उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य                                      |              | करते है                                             |              |
| 'सत्' है, यह बतलाते हैं                                                        | 33           |                                                     | <b>११६</b>   |
| <b>चरपाद, व्यय श्रीर ध्रीव्यका प्रस्पर</b>                                     |              | मनुष्यादि पर्यायोमें जीवके स्वभावका पराभ            | ₹            |
| श्रविनाभाव हढ करते हैं                                                         | १००          | किस कारणसे होता है, उसका निर्णय                     | ११८          |
| <b>उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट</b>                                |              | जीवकी द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी              |              |
| करते हैं                                                                       | १०१          | पर्यायोसे अनवस्थितता                                | 388          |
| उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत करके यह                                            |              | परिसामात्मक ससारमें किस कारणसे                      | •            |
| समभाते हैं कि वे द्रव्य हैं                                                    | १०२          | पुद्रलका सबन्घ होता है कि जिससे वह                  | u .          |
| द्रध्यके उत्पाद-व्यय घोव्यको भ्रनेकद्रव्य-                                     |              | (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है                | Ž            |
| पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके द्वारा                                            |              | इसका समाधान                                         | १२१          |
| विचारते हैं                                                                    | १०३          | परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका स्रकर्तृत्व          | १२२          |
| सत्ता ग्रीर द्रव्य ग्रयन्तिर नही हैं, इस                                       |              | ग्रात्मा जिसरूप परिगामित होता है वह                 | _            |
| सम्बन्ध मे युक्ति                                                              | १०४          | कीनसा स्वरूप है                                     | १२३          |
| पृथवत्व और अन्यत्वका लक्षण                                                     | १०६          | ज्ञान, कर्म भीर कर्मफलका स्वरूप वर्णन               |              |
| श्रतद्भावको उदाहररापूर्वक स्पष्ट बतलाते सर्वथाश्रमाव श्रतद्भावका लक्षरा नही है | ह १०७<br>१०८ | कर उनको आत्मारूपसे निश्चित                          |              |
| सत्ता श्रीर द्रव्यका गुरा-गुरारव सिद्ध                                         | र्ण्य        | करते हैं                                            | १२४          |
| करते हैं                                                                       | 308          | शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिका अभिनन्दन                |              |
| गुरा और गुरािक अनेक्त्वका खण्डन                                                | 280          | करते हुए द्रव्यसामान्यके वर्णनका<br>उपसहार करते हैं |              |
| <b>4</b>                                                                       | - •          | 1 2 1/1617 21/11 E                                  | १२६          |

|      | 91 |
|------|----|
| बाबा | ļ  |

| हुम्यविद्येश सविद्यार                                                                                                                 | <b>अन्द्रेपविकाय अविकार</b>                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हमके बीवाबीवरक्कर निवेषका निव्यय<br>करते हैं १२७<br>हमके कोवानाकरक्कर बेरका निव्यय<br>करते हैं १२८                                    | वालाको विवक्त करनेके किये अन्यक्तक<br>बोक्टकरे हेतुका निवाद करते हैं<br>प्राल कीनते हैं को वतनाये हैं<br>बुर्वात हारा वालोंको बीक्टका हेतुक |
| हिना कर जोर बाद कर जो उसके जाव<br>है उनकी परेजाते उस्पका केद निजित<br>करते हैं<br>पुत्र विशेषके उस्प विशेष होता है देशा<br>अनुसार हैं | पीर्गालक प्राक्तांका संवादका बसुम्बक<br>संवर्गकोल स्थान                                                                                     |
| सराता है १३०<br>पूर्व और ममूर्त पुर्गीक मम्बात स्था सर्वत<br>पहुरे हैं १६।<br>पूर्व पुर्वनास्थान पुरा १३।<br>समूत स्थाकि पूर्ण १३     | चीत्र विक प्रास्त्रीची वर्गतिको निवासका<br>चंतरपटियु इस्क्री<br>बारवाकी वरवस्य विकासका विक कार्यके<br>विके व्यवहारजीकारको हेतुमुक्त वकिन    |
| हम्बका प्रदेशकाय और पाप्रदेशवायकाय विजेत १३<br>प्रदेशों और पाप्रदेशी हम्य कहाँ रहे हुने हैं<br>बह बनवाने हैं १३                       | १ वर्गायके मेर १६३<br>सर्वातका मास्त्रायको स्थ-पर विकास                                                                                     |
| क्षेत्रवरूप वीष सप्रदेशवरण किनामकारके<br>वीमन देनों कहते हैं<br>भागान्तु सप्रदेशी ही है यह नियम यत<br>साते हैं ११                     | प्रारमाधी परवन्त विकास सरनेके निमे पर्य-<br>प्रमाने संवासने कारतात स्वस्त ११%                                                               |
| बास प्रशासी प्रभा और प्रशीस है।<br>बाद्याओं प्रदेशका स्थास है।                                                                        | वरप्रवाहे जीवोचके कारणके विशासका  है  वाज्यान करने हैं  कारीरादि वरप्रवाहे जीन मी क्लानका  है  प्रमार करने हैं  कार करने हैं  कार करने हैं  |
| कर्व कुरवारोवे कावाराये कुराहरव्यक्षणीव्य                                                                                             | सरीर माली घोट समया परप्रकारक १६६<br>हिं मालाको परराज्यका समाव घोट परप्राज्यके<br>। सञ्जयका समाव १९६                                         |
|                                                                                                                                       | <sup>हर्</sup> वरमाञ्चरकोतः शिरण्यविषयं परिस् <b>विका</b><br>र <sup>ुट</sup> े कारणः १ <b>६६</b>                                            |

| विष्य                                                                                                    | गाथा               | विषय                                                                                         | गाथा               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| म्रात्माको, पुद्गलोके पिण्डके क <b>र</b> ेश्वका<br>स्रभाव                                                | १६७                | 'पुद्गल परिएाम आत्माका कर्म क्यों नही<br>है ?' इस सदेहको दूर करते हैं                        | १८४                |
| म्रात्माको शरीरत्वका श्रभाव निम्बित करते<br>हैं                                                          | १७१                | आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा<br>ग्रह्ण किया जाता है और छोड़ा जाता                  |                    |
| जीवका असाघारएा स्वलक्षएा<br>श्रमूतं आत्माको, स्निग्धरूक्षत्वका श्रमाव<br>होनेसे वघ कैसे हो सकता है ? ऐसा | १७२                | है ? इसका निरूपण<br>पुद्रलकमोंकी विचित्रताको कौन करता है ?<br>इसका निरूपण                    | १८६                |
| पूर्वपक्ष                                                                                                | १७३                | अकेला ही आत्मा बन्च है                                                                       | १८७<br>१८ <b>८</b> |
| उपरोक्त पूर्वपक्षका उत्तर                                                                                | १७४                | निश्चय ग्रीर व्यवहारका अविरोध                                                                | १५६                |
| भाववधका स्वरूप                                                                                           | १७५                | श्रगुद्ध नयसे अशुद्ध घारमाकी प्राप्ति                                                        | <b>1</b> 80        |
| भावबन्घको युक्ति और द्रव्यवन्धका                                                                         |                    | शुद्ध नयसे शुद्ध भारमाकी भाप्ति                                                              | <b>१</b> 68        |
| स्वरूप<br>पुद्गलबन्ध, जीवबन्घ और उन दोनोके                                                               | १७६                | घ्रुवत्वके कारण शुद्धातमा ही उपलब्ध<br>करने योग्य है                                         | १६२                |
| बन्धका स्वरूप                                                                                            | १७७                | शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह                                                       | ,-,                |
| द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध                                                                                | १७=                | निरूपण करते हैं                                                                              | १६४                |
| भावबन्घ है सो निश्चयबन्ध है<br>परिएामका द्रव्यबन्घके साघकतम रागसे<br>विशिष्टस्व                          | १७ <i>६</i><br>१५० | मोहग्रथिके टूटनेसे क्या होता है सो<br>कहते हैं                                               | १९४                |
| विशिष्ट परिगामके भेदको तथा प्रविशिष्ट<br>परिगामको, कारगमें कार्यका उपचार                                 | •                  | एकाग्रसचेतनलक्षराध्यान ग्रात्माको प्रशुद्धता<br>नही लाता है                                  | १६६                |
| करके कार्यरूपसे बतलाते हैं                                                                               | १५१                | सकलज्ञानी क्या ध्याते हैं ?                                                                  | १६७                |
| जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति और परद्रव्यसे<br>निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका                           |                    | उपरोक्त प्रश्नका उत्तर<br>शुद्धात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षरण है,                              | <b>१६</b> 5        |
| विभाग<br>जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त और                                                       | १५२                | ऐसा मोक्षका मार्ग-उसको निश्चित                                                               | १९९                |
| परद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके<br>विभागका ज्ञान-अज्ञान है<br>आत्माका कर्म क्या है उसका निरूपण   | <b>१</b> ८३<br>१८४ | आचार्यदेव पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते<br>हुए,—मोक्षमागंभूत गुद्धात्म प्रवृत्ति<br>करते हैं |                    |
| •                                                                                                        | ·                  | . " " 6                                                                                      | २०•                |

### (३) चरणानुयोगस्चक चूलिका

| विदय                                                                                                                                                                                                                                                                        | पाणा                              | विगव                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सायरण प्रवादन हुवासि पुष्ठ होनेके निये शासव्यको भनी कार करनेकी प्ररणा समग्र होनेका रुच्छुक म्या क्या करता है यवाचातव्यकरवर्षके वहिर्द ग्रीद श्रंतरंव वो सिर्गोका करवेल सामच्य इंडस्थी स्वतिक्वार्से इतनेके सामच्यको प्राप्ति होती है स्विचिक्क सामाय्वकों सास्त्र हुवा होने | सा <b>था</b><br>२०१<br>२०२<br>२०५ | विषय  तिनिधित वरीय मान वर्षाये गावन्यी विषि  तुक्ताहारिवहारी वाकात् मनाहारिमहारी ही है  व्ययस्के पुत्रप्रहारित्यको विश्वि कुक्ताहारवा विश्वतुत स्वक्त्य वरसर्वे वोर भगवायको सेनो हारा की मुस्तिवता करसर्वे भीर सम्मासके विशेषते सामरक्त्यी कुल्यवता तथा सामरक्त्यी |
| पर जी समग्र कहाचित् हेरोप<br>स्वापना के बोध्य है<br>सामाजिक जेद<br>कितस्वपके प्रतिश्वधानको विधि<br>सामाञ्चको हेरके सामग्र होनेते परहस्य<br>प्रतिक्ष्य निवेष करते बोध्य है<br>सामञ्जको परिपूश्ताका सामग्र होनेते                                                             | २०=<br>२१०<br>२११<br>२१३          | समाप्ति  सोसमार्गः प्रश्नास्य  मोसमार्गके प्रश्नास्य सावस्य स्वाचार्यः सावसङ्गास्यो योक्ष मानवः सङ्गः सानवास्य  कर्मस्य गड्डी होताः ऐता प्रतिपास्य  गोसमार्गं पर सतनेवासाँको धावन हो स्                                                                            |
| स्वत्रकार्ये ही प्रतिकाल करने बोस्य है धुनिकामको निकटको सुवस्यरकालाप्रतिकाल<br>को निकेषय हैं केश नवा है करना जपनेक करते हैं केश केश केश करने सर्था है कर्मक केश्वर्यक प्रदेश करने हैं कर्मक केश्वर्यक प्रदेश केश केश केश केश केश केश केश केश केश क                          | २१४<br>२१६<br>२१७<br>२१७<br>२१    | नार्गस्य होनेका निवम<br>सानमञ्जान-तत्त्वार्थभद्धान सीद संबद्धस्वकी<br>सनुगपदताको सोक्समार्थस्य बटित स्वी                                                                                                                                                           |
| करिषक निर्मेश संदर्श होता हो नियेत्र<br>र्गक्रमेको नहीं क्यो क्यिमकारके कोई<br>करिक समित्रित भी है<br>यानिक्य करिका रक्य<br>कर्मका हो संस्कृत है अपनाद नहीं<br>सन्दारके नियेत्र                                                                                             |                                   | वारामतान-तरशार्वभवान-तंत्रतस्वका मुक्का<br>रव होनेपर वी भारततान नोक्रनार्वका<br>रायकतम है<br>भारतकारम्हणके वर्ष भारतमान तरवार्य                                                                                                                                    |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                  | गाथा                     | विष्य                                                                                                                                                                                                                                     | गाथा                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| श्रिकिचित्कर है<br>आगमज्ञान-तत्त्वार्थंश्रद्धान-सयतत्वका युग्<br>पदत्व और आत्मज्ञानका युगपदत्व<br>सयतका लक्षण<br>सयतता है वही मोक्षमार्ग है<br>श्रनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटिन नही होता<br>एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह निश्चित करते ह | २४०<br>२४१<br>२४२<br>२४३ | श्रमणाभासोके प्रति समस्त प्रवृत्तियो<br>निषेध करते हैं<br>श्रमणाभास कैसा जीव होता है सो कहते हैं<br>जो श्रामण्यसे समान हैं उनका अनुमोद<br>न करने वालेका विनाश<br>जो श्रामण्यसे अधिक हो उसके प्रति ज<br>कि वह श्रामण्यमे होन हो ऐसा श्राचर | २६३<br>१ २६४<br>त्न<br>२६ <b>४</b><br>से |
| मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनका उपसहार करते हैं                                                                                                                                                                                                | २४४                      | करने वालेका विनाश<br>जो श्रमण श्रामण्यमे श्रधिक हो वह अपन                                                                                                                                                                                 | २६ <b>६</b>                              |
| शुभोषयोग प्रज्ञापन                                                                                                                                                                                                                    |                          | हीन श्रमणके प्रति, समान जैसा झा                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| शुभोपयोगियोको श्रमणरूपमे गौणतया ब                                                                                                                                                                                                     | त-                       | रण करे तो उसका विनाश                                                                                                                                                                                                                      | २६७                                      |
| लाते हैं                                                                                                                                                                                                                              | २४५                      | असत्सग निषेष्य है                                                                                                                                                                                                                         | २६८                                      |
| शुभोपयोगी श्रमणोका लक्षण                                                                                                                                                                                                              | २४६                      | लौकिक जनका लक्षण                                                                                                                                                                                                                          | २६९                                      |
| शुभोपयोगी श्रमगोकी प्रवृत्ति                                                                                                                                                                                                          | २४७                      | सत्सग करने योग्य है                                                                                                                                                                                                                       | २७०                                      |
| सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती है<br>प्रवृत्तिके सयमके विरोधी होनेका निषेध                                                                                                                                                   | हैं २४६<br>२ <b>५</b> ०  | पंचरत्व प्रज्ञापन                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| प्रवृत्तिके विषयके दो विमाग                                                                                                                                                                                                           | २५१                      | संसार तत्त्व                                                                                                                                                                                                                              | २७१                                      |
| प्रवृत्तिके कालका विभाग                                                                                                                                                                                                               | २५२                      | मोक्ष तत्त्व                                                                                                                                                                                                                              | २७२                                      |
| लोगोके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति उ                                                                                                                                                                                                       |                          | मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व                                                                                                                                                                                                                  | २७३                                      |
| निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं                                                                                                                                                                                                       | २५३                      | मोक्षतत्वके साघनतत्त्वको सर्व मनोरथके स्थ                                                                                                                                                                                                 | ान                                       |
| घुभोपयोगका गौरा-मुख्य विभाग                                                                                                                                                                                                           | २५४                      | के रूपमें अभिनन्दन करते हैं                                                                                                                                                                                                               | २७४                                      |
| शुभोपयोगको कारणको विपरीततासे फा                                                                                                                                                                                                       | लकी                      | शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड                                                                                                                                                                                                          | त                                        |
| विपरीतता                                                                                                                                                                                                                              | २४५                      | हुए शास्त्रकी समाप्ति                                                                                                                                                                                                                     | २७५                                      |
| अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविष<br>कारण' उसको बतलाते हैं                                                                                                                                                                               | २४६                      | परिशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| अविपरीत फलका कारण जो 'अविष<br>कारण' उसकी उपासनारूप प्र                                                                                                                                                                                | ग्वृत्ति                 | ४७ नयों द्वारा श्रात्मद्रव्यका कथन श्रात                                                                                                                                                                                                  | <b>पृष्ठ</b><br>म-                       |
| सामान्य-विशेषतया करने योग्य है                                                                                                                                                                                                        | २६१                      | द्रव्यकी प्राप्तिका प्रकार                                                                                                                                                                                                                | ३२६                                      |



#### परम उपकारी पूज्य कानजी स्वामी के आप्यात्मक प्रवचनों का अपूर्व यथार्थ लाभ लेने के लिये निम्नोक्त बन्यों का त्रवश्य स्वाध्याय **क**री

समयसार वास्त्र जन जास पोषी (۵

प्रवासनसार शास्त्र x)xo छहवाला बढा टाइप (मुल) नियमसार

पचास्तिकाय ¥) 40 **छ**हडासा (नई सुबोध टी० व०)

धात्मप्रसिद्धि

स्वयम् स्तोत्र

मक्तिका माग

मोझसास्त्र बडी टीका (त०)

समयसार प्रवचन भाग 🕈

समयसार प्रवचन भाग २

समयसार प्रवचन भाग ३ समयसार प्रवचन भाग ४

किर्ताकम अधि० प ४६३ ।

कि० भाग

मोलमार्गप्रकाशककी किरण प्रत

जनसिद्धांत प्रस्तोत्तरमासा प्र०

भाग२०)६० भागः

योगसार निमित्त उपावान दोहा

पचमेरु पूजा भावि सम्रह

दससक्षण धर्मवत उचापन

वृ० पूजा भाषा

हाक क्यम अंतरा

धनुभव प्रकाश

8)

ሂ)

036

03( ¥) 62

X0(8

x) 2x

Y)

(3

٤)

03(

) ६०

) १२

¥€ (

2)

) vy

मब्दप्रवचन (ज्ञानसम्<del>च्य</del>यसार) १) १०

जानस्वभाव जेवस्वभाव

सम्बन्दश्चन (तीसरी भा०)

जन तोययाचा पाठ समह

धपुर्व भवसर प्र० भीर श्री

**मेवविज्ञा**नसार

भक्ति पाठ संग्रह

नराग्य पाठ सम्रह

की जीवनी

जैन तत्त्व मीमांसा

स्तात्रवयी

कृत्वकृत्वाचाय द्वादशानुप्रेकाः

भव्यात्म पाठ सम्रह पक्की बिल्ब

निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध क्या है )१४

लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका

शासन प्रभाग तथा स्वामीकी

मिलने का पता---श्री दि॰ जैन स्वाच्याय मन्दिर ट्रस्ट योग्गद ( सौराह )

भारमधर्म (मासिक) वाविक चन्दा

फाइमें सजिल्य

) 22

2) 10

2)=2

1) 41

)¥ 0

) ? X

\$ 0( E

)१२

कच्ची जिल्दा २)२४

) = 0

## शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

#### -程計

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोको एव कारण-कार्यादिको किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, श्रत. इसका त्याग करना चाहिये। श्रीर निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, श्रत. उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न-यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोनो नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सिहत व्याख्यान है, उसे तो "सत्यार्थ इसीप्रकार है" ऐसा समभना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे "ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है" ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है। किन्तु दोनो नयोके व्याख्यान (कथन—विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर "इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है" इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नहीं है।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमे उसका उपदेश क्यो दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था ।

उत्तर—ऐसा ही तर्क श्री समयसारमे किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है कि—जैसे किसी श्रनार्य—म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना श्रर्थ ग्रहण करानेमे कोई समर्थ नही है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश श्रशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है। श्रीर फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामे ऐसा कहा है कि— इसप्रकार निश्चयको श्रगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवहारनय है वह श्रगीकार करने योग्य नहीं है।



# प्रवचनसार

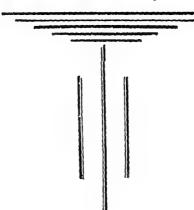







## भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवके

सम्बन्धमें

## उल्लेख

-13 }}-

वन्यो विश्वन्ध्रीव न कैरिह कीण्डकुन्दः कुन्द-प्रभा-प्रणिय-कीर्ति-विभूपिताशः । यरचारु-चारण-कराम्बुजचश्चरीक-रचके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

[ चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख ]

ग्रर्थ — कुन्दपुष्पकी प्रभाको धारण करनेवाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशाये विभूषित हुई है, जो चारणोके — चारणऋदिधारी महामुनियोके सुन्दर हस्त-कमलोके भ्रमर थे ग्रीर जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमे श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे वद्य नही है ?

•••• कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त— बिह्येऽपि संव्यञ्जिषतुं यतीशः । रजःपदं भूमितलुं, विहाय षचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥

विध्यगिरि-शिलालेख

प्रय-स्तीश्वर (शी कुन्दकुन्वस्वामी) रखास्वानको-भूमितकको-छोडकर चार अगुल ऊपर आकाशर्म गमन करते थे, उसके द्वारा में ऐसा समस्रता हूँ कि वे अन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (अपनी) अस्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे (अतरमें वे रागादिक मलसे अस्पृष्ट वे और बाह्यमें चूनसे अस्पृष्ट थे।)

> जह पडमर्जिइनाही सीमंबरसामिदिन्यनाबेन । न दिवोहह तो समना कई सुमन्मं प्यानंति ।।

[ दशनमार ]

भ्रयं—(महाविदेह क्षत्रके वतमान तीधकरदेव) थी सीमभर स्वामीसे प्राप्त हुए दिश्यक्रानके द्वारा श्री पद्मनस्विनायमें (श्री कुन्वकुन्वायार्थ देवने) बोध न दिया होता तो मुनिजन सक्के नामको कसे जानत ?

\*

हेकुन्यकुन्यादि धानार्यो । आपके वचन भी स्वरूपानुसधानमें इ.स. पानर को परस उपकारभूत हुथ हैं। उसके लिये मैं आपको आरसत भक्ति पूर्वक नसस्कार करता हू।

[श्रीमद्राजभन्द्र]





# जिनजीकी वाणी

सीमधर मुखसे फुलवा खिरे। जीकी कन्दकन्द्र गथे माल रे.

जीकी कुन्दकुन्द गूथे माल रे, जिनजीकी वाणी भली रे।

वाणी प्रभू मन लागे भली,

निवासे साम समय सिनाम ने

जिसमे सार-समय शिरताज रे,

जिनजीकी वाणी भली रे। ""सीमंधर०

र्गूंथा पाहुड भ्ररु गूंथा पचास्ति, गुंथा जो प्रवचनसार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे । गूँथा नियमसार, गूँथा रयणसार,

गूँथा समयका सार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे। " सीमधर०

स्याद्वादरूपी मुगधी भरा जो,

जिनजी का ग्रोकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे।

वदू जिनेश्वर, वदू मैं कुन्दकुन्द,

वदू यह स्रोकारनाद रे, जिनजीकी वाणी भली रे । \* \* \* सीमधर०

हृदय रहो मेरे भावो रहो,

मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे,

जिनजीकी वाणी भली रे।

जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूँज, मेरे गुँजती रहो दिन रात रे,

जिनजीकी वाणी भली रे । . . . सीमंधर०



— \* भी मर्वज्ञवीतरागाय वन \*\*\*

## शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारंभिक मगलाचरण

49

भोकारं बिन्तुमंपूकं निस्यं स्वायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैद ॐकाराय नमो नमः ।। १ ॥

विरुद्धकर्यन्तेषव्यास्तित्यकस्त्रतस्यस्तरहाः । स्रुतिभिन्नपासिततीर्वा सरस्यती हरतः नो दृरिवान् ॥ २ ॥

57

महानविभिरा धानां हानाजनस्थाक्या ।

वश्चरूमीसियं वेन तस्मै बीगुरवे नमः ॥ १ ॥

श्रीपरमग्रुरवे नमः, परंपराचार्यग्रुरवे नमः ।।
सक्तक्रप्रविभवक, भेयतां परिवर्वक, धर्मक्राव्यक, मन्यवीवमवः प्रकि-वीक्कारकं, पुण्यप्रकावकं, पापप्रकावकानियं तास्त्रं वीष्यवनतारनामकेपं, नस्य मुक्तस्वकारः श्रीतर्ववदेवास्तर्वपरवन्त्रकारः श्रीयक्वारदेवाः स्रवि-गक्तपर्यवास्त्रेवां वक्तानुसारमासायः वाचार्यश्रीकृत्यक्वत्।चार्यवेवविष्यितः,

भोतारः मावधानतया शुभ्यन्त ॥

मगलं भागवान बीरो, मंगलं बीतमो मणी, मंगलं इन्दङ्ख्यायों जैनययोंऽसतु भगवस् ॥ १ ॥ सर्वमगलभागव्यं सर्वक्रयाजकारकः । त्रवानं सर्वधर्माणां जैने अयतु बादनम् ॥ २ ॥



\*\*,\*\* नमोऽनेकान्ताय \*\*,,\*\* श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत

翙

# श्वचनसार



## ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन

类

श्रीमदसृतचन्द्रसूरिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः

(मङ्गलाचरणम)

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्त्ररूपाय परात्मने । स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ॥ १ ॥

श्रीमद्भगवत्क्रन्दक्वन्दाचार्यकृत मृत गाथाओं और श्रीमब् असृतचनद्रस्रिरकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीकाका हिन्दी आषानुवाद

[ सर्व प्रथम, ग्रथके प्रारभमे श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राकृत गाथाबद्ध श्री प्रवचनसार नामक शास्त्रकी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक सस्कृत टीकाके रचियता श्री ग्रमृतचन्द्राचार्यदेव उपरोक्त क्लोकोके द्वारा मङ्गलाचरण करते हुए ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार करते है — ]

इस्रोज्क्युनस्तामोहरामस्त्रोमं स्वयस्थवः । प्रकाहयञ्जनसम्बन्धानसम्बन्धाः ॥ २ ॥ १० १० परमानन्दसुभारसपिवासितानो हिताब सम्यानसम् । किसते प्रकटिनतस्या अवधनसारस्य इचिरियम् ॥ ३ ॥ 🏞 🥞

मन कह्य करिषदासमर्थनारपारावारपारः विकाससम्बद्धाः पारमेक्यरेमनेकान्तवाद्वियाद्विपनस्य स्थल्यसम्बद्धाः पारमेक्यरेमनेकान्तवाद्वियाद्विपनस्य स्थल्यस्य स्थल्यस्य स्थल्यस्य निवान्तवाद्वियाद्विपनस्य स्थल्यस्य स्थल्यस्य निवान्तवाद्वियाद्विपनस्य प्रसार्वेदस्य मोमलस्यीनमयाद्वयादेवस्यनं निवान्तवा

अर्ब — सबस्यापी (सबका ज्ञाता-दृष्टा) एक वैवन्यस्य ( माज वैवन्य के जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है ( धर्षात् खुद्ध धारमानुभवसे प्रक्रिद्ध है ) उस ज्ञानानन्वात्मक ( ज्ञान धौर धानन्वत्वस्य ) उत्कृष्ट धारमानुभवसे प्रकासकार हो ।

ार छा। [ भव भनेकान्तमय ज्ञानकी सगलके लिये इलोक द्वारा स्तुति करते हैं — ]

अर्थ:----जो महामोहरूपी धषकारसभूहको जीजामात्रमें नष्ट करता 🕻 🕬 अगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है ऐसा धनेकासभय तेज सदा जयवत है।

[ धव श्री अमृतचद्राचार्यदेव (तीसरे व्सीक द्वारा ) अनेकातमय

प्रवचनके सारभूत इस 'प्रवचनसार' शास्त्रकी टीका करनेची प्रतिज्ञा करते हैं--]

सद:--परमानत्वरूपी सुद्धारसके पिपासु मध्य जीवोकि हितार्व वर्षण्य (वस्तुस्वरूपको) प्रगट करनेवाली प्रवचनसारकी यह टीका रची जा रही है।

[ इसप्रकार मगलाचरण और टीका रचनकी प्रतिज्ञा करके भगवान् कृष कृत्यावार्यदेवविराचित अवजनसारकी पहली पाँच गाधाधीके प्रारम्भमें श्री धमृतवासी वायदेव उन गाधाधीकी उत्वानिका करते हैं । ]

भव जिनके समार समुद्रका किनारा निकट है सातिकाय (उत्तम) विवेकन्योरि प्रगट शागर्ड है ( अर्थात् परम नेवविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होगया है ) तथा समस्य एकानवादविद्यावा अभिनिवेदाक अस्त होगया है ऐसे कोई (आसन्नमस्य सहात्मा-

<sup>•</sup> अभिनिष्शः - अभिगायः निश्चवः आग्रहः।

भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाज्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं संप्रति-पद्यमानः प्रतिजानीते---

अथ स्त्रावतारः

एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं धोदघाइकम्ममलं। पणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं॥१॥ सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसञ्भावे। समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे॥ २॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य), पारमेश्वरी (परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी) अनेकान्तवाद-विद्याको प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह (शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात) त्याग देनेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर, सर्व 'पुरुषार्थमे सारभूत होनेसे आत्माके लिये अत्यन्त 'हिततम भगवन्त पचपरमेष्ठीके अप्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थसत्य (पारमार्थिक रीतिसे सत्य), अक्षय मोक्षलक्ष्मीको उपादेयरूपसे निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थके नायक (श्री महावीरस्वामी) पूर्वक भगवत पचपरमेष्ठीको प्रणमन और वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके द्वारा सन्मान करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमार्गका आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते है।

भ्रब, यहाँ (भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित) गाथासूत्रोका भ्रवतरण किया जाता है।

## शासा १-४

अन्वयार्थः—[एषः] यह मैं [सुरासुरमनुष्येन्द्रवंदितं] जो 'सुरेन्द्रो, 'असुरेन्द्रो श्रीर 'नरेन्द्रोसे वन्दित हैं तथा जिन्होने [धौतधातिकर्ममलं] घाति कर्ममलको धो डाला है ऐसे [तीर्थ] तीर्थं रूप श्रीर [धर्मस्य कर्तारं] धर्मके कर्ता [वर्धमानं] श्री वर्द्धमान-स्वामीको [प्रणमामि] नमस्कार करता हूँ।

[ पुनः ] भ्रौर [ विशुद्धसद्भावान ] विशुद्ध 'सत्तावाले [ शेषान तीर्थकरान् ]

१ पुरुषार्थ = धर्म, अर्थ, काम और मोच्च, इन चार पुरुषार्थों मेंसे मोच्च ही सारभूत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। २ हिततम = उत्कृष्ट हितस्वरूप । ३ प्रसाद = प्रसन्नता, कृपा । ४ उपादेय = प्रहुण करने योग्य, मोच्चलक्ष्मी हिततम, यथार्थ और अविनाशी होनेसे उपादेय है। ४ प्रणमन = देहसे नमस्कार करना। वन्दन = वचनसे स्तुति करना। नमस्कारमें प्रणमन और वन्दन दोनोंका समावेश होता है। ६ सुरेन्द्र = उद्यंलोकवासी देवोंके इन्द्र। ७ असुरेन्द्र = अधोलोकवासी देवोंके इन्द्र। मध्यलोकवासी ) मनुष्योंके अधिपति, राजा। १ सत्ता = अस्तित्व।

त त मर्जे मगग मगग पत्तेगमेन पत्तेगं। वटामि य बद्र ते अगरत मालुमे सेते॥ ३॥ किया अग्डेताण मिद्धाण तह जमी गणडरार्ख । भारभावयवरगाण माहण चेटि मञ्जेसि ॥ ४ ॥ तेमि त्रिमद्भरमणणाणपहाणामम् ममासेज्ज । उवमपयामि सम्म जत्तो णिब्बाल मं**पती ॥ ५ ॥ [ पनमं ]** 

एक सुरामस्वतुष्येन्द्रकन्दिनं **भीवकानिकर्मकाम**ः। प्रमुद्रामि वर्षमानं तीर्थं चनस्य कर्मास्य ।। १ ॥ प्रचार प्रस्तार्थकरात सर्वनिकान् विद्ववसङ्ख्यान् । भवनां व अवस्थानकारित्रनवीवीर्वाचारात ॥ २ ॥ र्नाप्तान महान मनक मनके प्रत्यक्तर अध्येकत । बन्द च बनमानानर्दनो मानुर चन्न ॥ ३ ॥ करशास्त्रच विद्यस्यनमा नमी क्लाबरेखाः। भव्यात्रहर्गोरमः भाषायम् गति सर्वेग्मः ।। ४ ॥

राप तीवरणंता [ नवर्गनिदान् ] सब सिद्धभगवलांति साथ ही [प ] बौर [अवद्धी चारिवन्त्रोशीर्थायाम } प्राप्ताचार द्वाराचार चारिवाचार तपाचार तचा वीचीचार मक्प विकास कि ध्रमणाका समस्याप करता है।

[ तान तान मर्राम् ] प्रतः प्रतः सम्बन्धः 👣 तथा [ वानुषे वेषे वर्णेकानायः 🕽 मनुष्य अपन विद्यमान [ **मदन** ] चरहलाकः [ **मनदं नमदं ] नाम हो नाम—वकुतर**-भाग थीर [शाक्ष वर प्रावद ] प्रायम प्रायेकका-आविनामन [ देवे ] कावना WHEN # 1

(र्शि ) प्रमानवार ( म्बद्धाप ) परजन्माको [ मिद्धेन्या ] निद्धांको [ स्मा वन्तवरेश्वः ] बाजायोगः [ बन्तवस्त्रवर्तेत्वः ] प्रवाध्यावस्त्रेया [ व ] बीर [ स्त्रेन्यः arfer ] et negatet [ set gen ] nemer unb [ bul ] une [ figgethe क्रम्बन्यवर्ष ] विष्ठानीमशानवनाम बाजनको [क्रम्बन्ध ] बाजा करके [क्रम्बन्ध

rent service versus also may an Australian proper Australia dell'article

तेषां विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाश्रमं समासाद्य । उपसंपद्ये साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्तिः ।। ५ ।। [ पंचकम् ]

एष स्वसंवेदनप्रत्यक्षदर्शनद्वानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वात्त्रिलोक्षेकगुरुं, धौतघातिकर्ममलत्वाज्ञगदनुग्रहसमर्थानन्तर्शक्तिपारमेश्वर्यं, योगिनां तीर्थत्वाचारणसमर्थं, धर्मकर्तृ-त्वाच्छुद्धस्वरूपवृत्तिविधातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परमभद्वारकमहादेवाधिदेवपर-मेश्वरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विद्यद्धसद्भावत्वादुपाचपाको-चीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयद्यद्धदर्शनद्वानस्वभावान् शेषानतीततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्व, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावितपरमद्यद्वोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविद्यान् श्वमणांश्व प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचपरमेष्ठिनस्तचद्वचक्तिव्यापिनः सर्वानेव सांप्रत-

उपसंपद्ये ] मैं 'साम्यको प्राप्त करता हूँ [ यतः ] जिससे [ निर्वाण संप्राप्तिः ] निर्वाणकी प्राप्ति होती है।

टीकाः—जो सुरेन्द्रो, श्रसुरेन्द्रो श्रौर नरेन्द्रोके द्वारा वन्दित होनेसे तीन लोकके एक (श्रनन्य सर्वोत्कृष्ट) गुरु है, जिनमे घातिकर्ममलके धो डालनेसे जगत पर श्रनुग्रह करनेमे समर्थ श्रनन्तशक्तिरूप परमेश्वरता है, जो तीर्थताके कारण योगियोको तारनेमे समर्थ है, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुंद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता है, उन परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी श्रच्छा है ऐसे श्री वर्द्धमानदेवको प्रवर्तमान तीर्थकी नायकताके कारण प्रथम ही यह 'स्वसवेदनप्रत्यक्ष 'दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप मैं प्रणाम करता हूँ।। १।।

तत्पश्चात् जो विशुद्ध सत्तावान् होनेसे तापसे उत्तीर्णं हुए (ग्रन्तिम ताव दिये हुए ग्रग्निमेसे बाहर निकले हुए ) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदर्शनज्ञानस्वभावको प्राप्त हुए है, ऐसे शेष ग्रातीत तीर्थंकरोको ग्रीर सर्वसिद्धोको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार ग्रीर वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्होने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोको— जो कि ग्राचार्यत्व, उपाध्यायत्व ग्रीर साधुत्वरूप विशेषोसे विशिष्ट (भेदयुक्त) है उन्हे—नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

१ साम्य = समता, समभाव । द स्वसंवेदनप्रत्यत्त = स्वानुभवसे प्रत्यत्त (दर्शनज्ञानसामान्य स्वानुभवसे प्रत्यत्त है)। ३ दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप = दर्शनज्ञानसामान्य अर्थात चेतना जिसका स्वरूप है ऐसा । ४ अतीत = गत, भूतकालीन ।

तत्पदचात् इन्हीं प्वपरमेष्टियोंको, उस उस स्थावतों (पर्यायमें) कान्य किना ममीको, वतमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीषकरोंका सभाव होनेसे सीर महानिक्षा क्षेत्रम उनका सद्भाव हानस मनुष्यक्षत्रम प्रवर्तमान तीर्षनामक्ष्यक्त वर्तमानकाक्ष्योचर करन (महाविद्दहक्षत्रमें वतमान श्री सीमणरादि तीषकरोंकी मीति मानों उसी परमप्टी भगवान वतमानकालम ही विद्यमान हा इसप्रकार स्थानन मिलके करण भावता भावर—वित्वत करन उन्ह ) युगपद् युगपद् सर्वात् समुदावक्षत्र कीर प्रत्यक प्रत्येकनो सर्वात् व्यक्तिगतकपन 'समावना करता हूँ। किस प्रकारने समावना हा निर्मा हो परमानभाव प्रत्येकनो समावना करना ह । भागनभाव प्रमान ) है उसन उचित सगसावरवस्त्र किना करना वार्या प्रमान प्रत्येक प्रत्येकनो हो सावा करना ह । किस प्रवाद समावना करना ह ।। किस प्रवर्ण समावना करना ह । किस प्रवाद समावना करना ह ।। किस प्रवाद समावन समावना करना ह । किस प्रवाद समावन स

सद तम प्रकार परहत्ता सिद्ध सावाय उपाध्याय तथा त**र्व ताकुर्वीकी** प्रकाम भौर वरत्नाच्यारम प्रवतमान दृतव द्वारा "भाग्यकावक वावसे द**लक वर्वणा** 

१ अनावना -- सम्बान, जाराधना । ३ फ्रांचिन -- आस्त्रवा १४ ज्योवनिर्मे सङ्घा स्वीतीय स्थितिक है प्रित्म क्रियमेर्तिनिक विश्वादा चन्तर है । ३ अध्यापना -- संश्वाचन करना, क्रम्याव करना, व्यावक करम । ४ आस्य -- आन्य बाल, विश्वान करन बाल, ध्यान करने क्षेत्रव व्यानेष्ट्र क्षेत्र । व्यावक -- व्यावक करनेवाला विश्वान करनेवाला ध्यान करनेवाला असीन् ध्यान ।

चारित्रैक्यात्मकैकाउयं गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्गं संप्रतिपन्नः ।। ५।। अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्वं विवेचयति—

# संपज्जिद णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं। जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो॥ ६॥

गाढ 'इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमे 'अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्ही अरहन्त, सिद्ध, अाचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुओं अग्रश्मको,—जो कि (आश्रम) विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधान होनेसे 'सहजशुद्ध-दर्शनज्ञानस्वभाववाले आत्मतत्त्वका श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका 'सम्पादक है उसे—प्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर, जिसमे 'कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग चारित्रको—वह (सराग चारित्र) कमसे आपडने पर भी (गुणस्थान-आरो-हणके कममे बलात् अर्थात् चारित्रमोहके मन्द उदयसे आपडने पर भी )—दूर उल्लघन करके, जो समस्त कषायक्लेशरूपी कलकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है ऐसे वीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूँ। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी ऐक्यस्वरूप एकाग्रताको मै प्राप्त हुआ हूँ, यह इस प्रतिज्ञाका अर्थ है। इस प्रकार तब इन्होने (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने) साक्षात् मोक्षमार्गको अगीकार किया।। ४-४।।

त्रब वे ही ( कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) वीतरागचारित्र इष्ट फलवाला है इसलिये उसकी उपादेयता ग्रौर सरागचारित्र ग्रनिष्ट फलवाला है इसलिये उसकी हेयताका विवेचन करते है —

१ इतरेतरिमलन = एक दूसरेका परस्पर मिल जाना अर्थात् मिश्रित हो जाना। २ अद्वेत = पच परमेष्ठीके प्रति अत्यत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पच परमेष्ठी भगवान् और आराधक-रूप अपने भेदका विलय होजाता है। इस प्रकार नमस्कारमें अद्वेत पाया जाता है। यद्यपि नमस्कारमें प्रणाम और वदनोच्चार दोनोंका समावेश होता है इसिलये उसमें द्वेत कहा है, तथापि तीव्र भक्तिभावसे स्वपरका भेदिवलीन हो जानेकी अपेचासे उसमें अद्वेत पाया जाता है। ३ सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाववाले = सहज शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिनका स्वभाव है वे। ४ सपादक = प्राप्त करानेवाला, उत्पन्न करनेवाला। ४ कथायकण = कथायका सूक्ष्माश।

वरायान

मंज्यते निवानं वेबासुरमनुखराजनिवनैः । जीवस्य चरित्रावर्षनकानम्थानात् ।। ६ ॥

संप्रति हि दर्जनहानभवानाकारित्राहीकरावान्त्रीकः । वस वस व जराजवित्रवर्षेत्रकरो कन्यः । वती सरागवारित्रं हेयद् ॥ ६ ॥

मब चारित्रस्वक्ष्यं विमायमधि---

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो ममो ति णिहिद्धो । मोहक्खोह विहीणो परिणामो चम्पणो हु समी ॥ ७ १

चारित्रं कन्नु वर्मो वर्मी वस्त्रस्तान्यमिति निर्मिष्टष् । मोहभोमरिष्टीना वरिचाम नास्त्रनी हि साम्बद् । १००१

#### गाचा ६

अन्यपार्वः — [ जीक्स्य ] जीवको [ द्वेनझनवद्यानास् ] वर्षनझनप्रवाने [चारित्रात्]चारित्रसे [देवासुरमनुक्रसाविश्यदेः]देवेन्त्र, ससुरेन्द्र सौर नरेन्त्रके वैक्याने साव [ निर्दोर्च ] निर्वाण [संगदिते] प्राप्त होता है। (जीवको सराण **चारित्री** देवेन्द्र इत्यादिके अभवोंकी भौर शीतराग चारित्रसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है।)

टीकाः—दर्धनज्ञानप्रधान चारिजसे, ग्रांच बह (चारिज) जीतरान हो तो बैक्स प्राप्त होवा है, ग्राँद उससे ही, ग्रांच बह सराग हो तो बेक्ट असुरे द्व-नरेणके वेभवनकेक्ट बन्धकी प्राप्त होती है। इसलिये मुगुनुकांको इस्ट फलवाला होनेसे बीतराजवारिक प्रहुज करने मोम्म (उपावेय) है और मिनस्ट फलवाला होनेसे सरागवारिक सान्वी मोम्म (हेम) है।। ६।।

भव चारित्रका स्वश्य भ्यक्त करत हैं ---

#### নাৰা ৩

क्रम्यार्थः—[पारितं] पारितः [क्क्कः] जास्तवसं [पर्धः] धर्म है । [बां वर्षः] जो धर्म है [बह् साम्यक्] वह साम्य है [इति निर्दिष्टक्] ऐसा (शास्त्रोमें) कहा है । [साम्यं कि] साम्य [मोबकोधिषदीनः] मोहसोधन्ति [आस्त्रवः परिकायः] भारमाका परिकास (आस्र) है । जैन शास्त्रमाला ]

स्वरूपे चरणं चारित्रं । स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव षस्तुस्त्रभावत्वाद्धर्मः । शुद्धचैतन्य-प्रकाशनिमत्यर्थः । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्रमोहनीयो-द्वयापादितसमस्तमीहक्षोभाभावादत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

मधात्मनश्चारित्रत्वं निश्चिनोति-

परिणमदि जेण दब्वं तकालं तम्मय ति पराणतं । तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो ॥ = ॥

परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् । तस्माद्धमपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८॥

यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौ ध्णयपरि-

टीकाः—स्वरूपमे चरण करना (रमना) सो चारित्र है। स्वसमयमे प्रवृत्ति करना (ग्रपने स्वभावमे प्रवृत्ति करना) ऐसा इसका ग्रर्थ है। यही वस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म है। शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना यह इसका ग्रर्थ है। वही यथावस्थित ग्रात्मगुण होनेसे (विपमतारहित सुस्थित ग्रात्माका गुण होनेसे) साम्य है। ग्रीर साम्य, दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होनेवाले समस्त मोह ग्रीर क्षोभके ग्रभावके कारण ग्रत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है।

भावार्थः — शुद्ध त्रात्माके श्रद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद्ध भाव (मिथ्यात्व) वह मोह है ग्रौर निर्विकार निश्चल चैतन्यपरिणतिरूप चारित्रसे विरुद्ध भाव (ग्रस्थिरता) वह क्षोभ है। मोह ग्रौर क्षोभ रिहत परिणाम, साम्य, धर्म ग्रौर चारित्र यह सब पर्यायवाची है।। ७।।

ग्रब ग्रात्माकी चारित्रता (ग्रर्थात् ग्रात्मा ही चारित्र है ऐसा) निश्चय करते है.—

## गांचा ८

2

अन्वयार्थः—[ द्रव्यं ] द्रव्य जिस समय [ येन ] जिस भावरूपसे [ परिणमित ] परिणमन करता है [ तत्कालं ] उस समय [ तन्मयं ] उस मय है [ इति ] ऐसा [ प्रइप्तं ] ( जिनेन्द्र देवने ) कहा है; [ तस्मात् ] इसलिये [ धर्मपरिणतः आत्मा ] धर्मपरिणत आत्माको [ धर्मः मन्तव्यः ] धर्म समक्षना चाहिये ।

टीका:--वास्तवमे जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है,

- प्रवचनसार --

**जिंगमान** ta

भताय'पिन्द्रवरात्म्यं स्वति । ततोऽगमारमा भर्मेण गरिनतो धर्मे दव अवसीति नबारित्रत्वम् ॥ ८ ॥

मन बीवस्य द्यमाञ्चमञ्चल्तं निमिनोति---

जीवो परिणमदि जदा सहेण असहेण वा सहो असहो । सुद्धेण तदा सुद्धो इवदि हि परिणामसन्भावो ॥ ६ ॥

जीव परिचमति यहा अमेनाभ्रमेन वा असेऽश्वमः। धडेन वहा धडो मवति हि परिणामस्वमावः॥ ९ ॥

यदाऽयमारमा क्रमेनाश्चमेन वा रामकावेन वरिक्रमवि वदा क्यावाविक्यरामका

वह द्रव्य उस समय उष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी माँति उस मन 🕏 इसलिये यह प्रात्मा धमरूप परिणमित होनेसे धम ही है। इसप्रकार प्रात्मानी चारित्रता सिद्ध हुई।

भावार्ष: शातवीं गावामें वहा गया है कि चारित्र धारमाका ही भाव है। भौर यहाँ भाठकी गामामें भभेदनयसे यह कहा है कि असे उज्जतारूप परिचमित नोहेका गोला स्वय ही उप्णता है-लोहेका गोला भौर उप्णता पृथक नहीं है इसी प्रकार चारित्रमावने परिणमित भारमा स्वय ही चारित्र है।। ८।।

धव यहाँ जीवका शुभ भशुभ भौर शुद्धत्व निश्चित करते हैं भ**म्हि वह** बतलात हैं कि जीव ही शुभ अध्य और खुद्ध है-

#### माचा है

अन्वयार्थ --- [ जीवः ] जीव [ वरिचामस्वयाव ] परिचामस्वयावी होनेसे [यदा] जब [धुमेन वा नष्टमेन] ग्रुम साम्रगुम भावरूप [वस्किवति ] परिवसन करता है [श्रुव व्यवस्था ] तव गुप्त या प्रमुप्त (स्वय ही ) होता है [श्रूवव ] सीर जब गृद्धभावनय परिणमित होता है [ तदा हुदा है अवति ] तब सूद होता है।

टीका'-जब यह भारमा शुभ या प्रसुभ शत भावते परिवासित होता है तब अना कुमुम या तमाल पूर्व्यक लाल या काले रगकप परिवामित स्वारिकणी अस्ति

णतस्फटिकवत् परिणामस्वभावः सन् शुभोऽशुभश्य भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परि-णमति तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन् शुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वम् ॥ ९॥

अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति--

परिणामस्वभाव होनेसे शुभ या अशुभ होता है ( उस समय आत्मा स्वय ही शुभ या अशुभ है), श्रीर जब वह शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध अरागपरिणत (रग रहित) स्फिटिककी भॉति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है। (उस समय आत्मा स्वय ही शुद्ध है)। इस प्रकार जीवका शुभत्व, अशुभत्व श्रीर शुद्धत्व सिद्ध हुआ।

भावार्थ:— ग्रात्मा सर्वथा कूटस्थ नही है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है, इसलिये वह जैसे जैसे भावोसे परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वय हो जाता है। जैसे स्फिटिकमिण स्वभावसे निर्मल है तथापि जब वह लाल या काले फूलके सयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तब लाल या काला स्वय ही हो जाता है। इसीप्रकार ग्रात्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब गृहस्थदगामे सम्यक्त्व पूर्वक दानपूजादि शुभ ग्रनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे ग्रीर मुनिदशामे मूलगुण तथा उत्तरगुण इत्यादि शुभ ग्रनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुभ होता है, ग्रीर जब मिध्यात्वादि पाँच प्रत्ययरूप ग्रशुभोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही ग्रशुभ होता है ग्रीर जैसे स्फिटिकमिण ग्रपने स्वाभाविक निर्मल रगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है।

सिद्धान्त ग्रन्थोमे जीवके ग्रसख्य परिणामोको मध्यम वर्णनसे चौदह गुणस्थान-रूप कहा गया है। उन गुणस्थानोको सक्षेपसे 'उपयोग'रूप वर्णन करते हुए, प्रथम तीन गुणस्थानोमे तारतम्य पूर्वक (घटता हुग्रा) ग्रज्ञुभोपयोग, चौथेसे छट्ठे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक (बढता हुग्रा) ग्रुभोपयोग, सातवेंसे बारहवे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग ग्रौर ग्रन्तिम दो गुणस्थानोमे शुद्धोपयोगका फल कहा गया है,—ऐसा वर्णन कथचित् हो सकता है।। ह।।

श्रब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निश्चय करते है —

1 32

## जिल्य विजा परिजामं अत्यो अत्यं विजेड परिमामो । दव्वगुणपञ्जयत्यो अत्यो अत्यत्तिमञ्ज्यत्तो ॥ १० ॥

जारित विना परिणासमर्थोऽर्थं विनेष्ठ परिणावः । हरूमगुन्तर्यवस्थोऽयोऽस्तिस्वनिर्वतः ।) १० ॥

न सम्र परिणाममन्तरेण बस्त सत्तामासम्बते । वस्तानी प्रमादिमी परिकरिका पृथापुरसम्मामावाभि परिचामस्य सरमृज्ञसम्पत्नातु दश्यमानगीरसादिपरिचामंदिरीयांच । सर्वेदेन वस्तु परिचामोऽपि न सचामासम्बते । स्वाभयसृतस्य वस्तुनोऽमावे निरामेंबस्य वैरिचार्वेक् शून्यत्वप्रसङ्गात् । वस्तु पुनकवूर्णतासामान्यलक्षये द्रव्ये सहगाविविश्वेत्रसमयेत गर्वेत कर्मसी

#### कचा १०

मन्त्रपार्वः--[१६] इस लोक्से [परिचार्स दिना ]परिचासके विकां [भेवीः नास्ति ] पदार्थ नहीं है [ मर्च विना ] पदार्थक विना [ परिचार्मः ] परिणाम<sup>ें</sup> नीही <sup>#</sup>है. [ अर्व: ] पदाय [ हुन्यगुणपर्ययस्य ] हृव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला भीर [ अस्तिस्विविषः ] (उत्पादव्ययधीव्यमय) भस्तित्वनं बना हुमा है।

टीकाः--परिणामके विना वस्तु भरितत्व धारण नहीं करती क्योंकि वैसेर् द्रव्यादिके द्वारा (द्रव्य-क्षेत्र-काल भागसे) परिणामसे भिन्न अनुभवमें ( देखनेमें ) नहीं भाती क्योंकि (१) परिणाम रहित वस्तु गधेके सींगके समान है (२) तेथा उसका दिलाई देनेवाले गोरस इत्यादि (पूच दही वगरह) ने परिणामोंने साच 'बिरीच झाता है ! ( जस-परिणामक बिना वस्तु भस्तित्व धारण नहीं करसी उसीप्रकार ) बस्तके विना परिणाम भी करिस्तरवका घारण नहीं करता क्योंकि स्वाध्यभूत वस्तुके सभावने ( अपने आध्यमप जो वस्तु है वह नहों तो ) निराध्य परिणासको सुन्यताका प्रसग भागा है।

१ वदि बर्गुको परिकास रहित माना जाने तो गोरस इत्लाहि क्सुओं के वृत्व, दही आसि को परिकास प्रत्यच दिलाई रहे हैं चनक साथ विरोध आवेता।

विशेषलक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्थितमुत्पादव्ययधौव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तितिनर्वेतिमः । अतः पिणामस्वभावमेव ।। १० ॥

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भववतोः शुद्धश्चभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति—

ग्रीर वस्तु तो 'ऊर्ध्वतासामान्यस्वरूप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप ( साथ ही साथ रहनेवाले विशेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे ) गुणोमे तथा क्रमभावी विशेषस्वरूप पर्यायोमे तरही हुई ग्रीर उत्पाद-व्यय-घ्रीव्यमय ग्रस्तित्वसे बनी हुई है; इसलिये वस्तु प्रिणाम-स्वभाववाली ही है।

भावार्थः—जहाँ जॅहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है। जैसे—गोरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोसे युक्त ही दिखाई देता है। जहाँ परिणाम नही होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती। जैसे कालापन, स्निग्धता इत्यादि परिणाम नहीं है तो गधेके सीगरूप वस्तु भी नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती। जैसे वस्तु परिणामके बिना नहीं होती उसीप्रकार परिणाम भी वस्तुके बिना नहीं होते, क्योंकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम किसके आश्रयसे रहेगे गोरसरूप आश्रयके बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके आधारसे होगे होते।

श्रीर फिर वस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है। उसमे त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य है, श्रीर साथ ही साथ रहनेवाले भेद गुण है, तथा क्रमशः होनेवाले भेद पर्याय है। ऐसे द्रव्य, गुण श्रीर पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नहीं होती। दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यमय है श्रर्थात् वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है श्रीर स्थिर रहती है। इसप्रकार वह द्रव्य-गुण-पर्यायमय श्रीर उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यमय होनेसे उसमे किया (परिणमन) होती ही रहती है। इसलिये परिणाम वस्तुका स्वभाव ही है।। १०।।

त्रब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क ( सम्बन्ध ) है ऐसे जो शुद्ध श्रीर शुभ ( दो प्रकारके ) परिणाम है उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये ( शुद्ध परिणामके ग्रहण श्रीर शुभ परिणामके त्यागके लिये ) उनका फल विचारते है —

१—कालकी अपेचासे स्थिर होनेको अर्थात् कालापेचित प्रवाहको ऊर्ध्वता अथवा ऊँचाई कहा जाता है। ऊर्ध्वतासामान्य अर्थात् अनादि-अनन्त उच्च (कालापेचित) प्रवाहसामान्य द्रव्य है।

भम्मेन परिनदणा अणा जदि सदस्वानस्यो । पावदि जिब्बानसहं सहोबबुत्तो व सम्मसहं ॥ ११ ॥

वर्नेण परिभक्तरमा मारमा यदि प्रशासनीयपुरः । त्राप्नोति निर्वाचनुत्र प्रवोशपुको वा स्ववैद्यक ॥ ११ ॥

यहायबान्या पर्वपरिकतस्वत्रवाः इतोववीवपरिकतिहरूचि वदा क्षमा स्वकार्यकरणमुमर्वणारितः भाषान्त्रोक्षणवाप्नोति । यदा ह शरिकाना मेनव्यने तथा नवरवनीय विकास स्वयार्थ सरमासमर्थः विकासप्तितिकपुरती राहर् अभिव स्वर्गनुकान्यनगानीति । वदा स्वीपकेष धनोचपोनो देगः ॥ ११ ॥

#### माचा ११

कनवार्च - [ वर्नेव वरिकतारमा ] धमम परिकामत स्वरूपवामा [ सामा है भाग्मा [ पदि ] यदि [ गुद्ध बंबयोमयुन ] गृद्ध उपयानमं युक्त हो तो [ विश्वीय 🕮 🗓 भाग मृतका (शानीति ) प्राप्त करता है (श्वतीसमूचा वा ) और वदि वृजीस्वीसम्बद्धा हाता [ व्यर्ममुली ] स्वगंत सूलवा (बाधका) प्राप्त करता है।

र्रोच्यः—प्रव या: प्रारमा धमपरिणत स्वभाववाना होना **हमा वडीवजैन** वरिवर्तिका भारत बारता है-बनाय रमता है तब जा विशेषी सक्तिने रहिन केंग्रि कारण प्रपत्ना काव करनव निध समय है एना चारिजवान होनेने (बह्र) सामार्थ बाक्षको प्राप्त करता है। योर जब यह धमपरिणत स्वत्नाववाला होयेवर की बुओरमाम परिवर्तिक नाव पुक्त हाता है तब जा विश्वाधी श्राप्ति स**विव श्रीप्रे** रक्कार्व करनम सनमन 🗲 भीर नथविन विरुद्ध नार्व करनेवाना 🕻 वेथे पारिवर्क वक्त होतेन अन यांत्रन एक विया ह्या था विकी अनुरव वर काम विका सामे मी का प्रवर्ग जननव भूगी शांता है। प्रमाप्तकार का स्व<mark>र्ग नुमके बन्यको प्राप्त कीर्</mark>ग है इस्रानिये बुद्धालयान जणारंग है थीर गुआलवान हम है।

<sup>(1)</sup> राज, पूरा पंच कराजन रक्तुननर्वे प्रांत शार क्रम्यारिका को क्रमोपकीय है । bord & soled some ( gurermann ) while found who add & all despression Book who cho b :

अथ चारित्रपरिणामसंपक्तिसंमवादत्यन्तहेयस्याग्रुभपरिणामस्य फलमालोचयति-

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय ऐरइयो । दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिंधुदो भमदि अञ्चंतं॥ १२॥

अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यग्भृत्वा नैरियकः । दुःखसहस्रैः सदा अभिद्रुतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागि धर्मपरिणतिमनासादयत्रश्चभोपयोगपरिणविमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यह्नारकअमणरूपं दुःखसहस्रवन्धमनुभवति । त्तश्चारित्रलबस्याप्यभावादत्यन्तहेय एवायमशुभोपयोग इति ॥१२॥ एवमयमपास्तसमस्तश्चभाश्चभोपयोगवृत्तिः शुद्धोपयोगवृत्तिमात्म-सात्कुर्वाणः शुद्धोपयोगाधिकारमारभते ।

भावार्थ: — जैसे घी स्वभावत शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गर्म घीसे जल जाते है, इसीप्रकार चारित्र स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग चारित्रसे बन्ध होता है। जैसे ठडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग चारित्र साक्षात् मोक्षका कारण है।। ११।।

त्रब चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो अत्यन्त हेय है ऐसे अशुभ परिणामका फल विचारते है —

## गाथा १२

अन्वयार्थः—[अशुभोदयेन] अशुभ उदयसे [आत्मा] आत्मा [कुनरः] कुमनुष्य [तिर्यग्] तिर्यंच [नैरियकः] और नारकी [भृत्वा] होकर [दुःख सहस्रेः] हजारो दु खोसे [सदा अभिद्रुतः] सदा पीडित होता हुआ [अत्यंतं अमिति] (ससारमे) अत्यन्त भ्रमण करता है।

टीका:—जब यह ग्रात्मा किचित् मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न करता हुग्रा ग्रशुभोपयोग परिणतिका ग्रवलम्बन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यंच ग्रौर नारकीके रूपमे परिभ्रमण करता हुग्रा (तद्रूप) हजारो दुखोके बन्धनका ग्रनुभव करता है, इसलिये चारित्रके लेशमात्रका भी श्रभाव होनेसे यह ग्रशुभोपयोग ग्रत्यन्त हेय ही है।। १२।।

11

त्र द्वरोपनोगभ्यमात्मनः शेल्यस्वार्यनमिदीतः— अश्सयमादममुत्यं निसयातीदं अणोनममर्गतं । अञ्जुन्धिरुण् च सुद्दं सुद्धुनओगण्यसिद्धार्थं ॥ १३ ॥

अतिकयमारमस्त्रात्वं विषयातीयमनीयम्बयक्तात् । अध्युष्यिक्तां च प्रसं स्रहोपयोषश्रसिद्यानाम् ॥ १३ ॥

मार्ससाराऽपूर्वपरमाञ्जुताकादकपत्नादात्मानमेवाभित्य न्द्रविसमान्दात्स्यपतिनिरपापित्वान्तैरन्दर्वश्रवर्वभानत्वावातिकवकातम**दन्त्व** मनीपन्यमनन्द्रमञ्जूष्किन्त च श्रद्धोवयोगनित्पकार्गा सुक्रमतस्त<u>र्ववा प्रार्वनीकक्</u>षाः

इसप्रकार यह ( मगवान कुन्वकुन्वाचार्य देव ) समस्त सुभासुभोधनोत्त्र विक्रित्र ( सुभासुभोधनोत्त्र परिणतिको ) अपास्त कर ( हेव नावकर, विरस्तार करके, दूर करके ) सुद्धोपयोगवृत्तिको आरमसात् ( आरमस्य, अववेदकी करते हुए सुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें ( पहले ) बुद्धोपयोगके फलकी आरमाके प्रोत्साहनके लिये प्रशसा करते हैं।

#### गामा १३

भन्नवार्ष:—[श्रुद्धोपयोगशसिद्धानां] शुद्धोपयोगसे 'निष्पन्न हुए श्रास्त्राचीकां (केवली भीर सिद्धोका) [श्रुत्क] सुक्ष [वितवर्ष] भ्रातशय [व्यवस्त्राच्य] भारमोत्पन्न [विषवातीतं] विषयातीत (भ्रतीन्त्रिय) [व्यनीयस्थं] अनुपन्न [व्यवस्त्री] भनन्त (भ्रविनाणी) [वस्युच्यस्त्रीच ] और अविच्छिन्न (भ्रदूट) है।

निका'—(१) धनादि समारसे जो पहल कभी धनुमबमें नहीं धावा देखें धपूर्व परम भद्भुत भाइनादकप हानस धतिनमं (२) धातमाका ही धावा के के प्रतिकाद भाइना होने धावा के के प्रतिकाद भारतात्र (३) पराध्यसे निरपेश होनेसे (स्त्वी, रस मभ वम भीर शब्दक तवा सकत्यविकत्यवे धाध्यसी धप्रशासे रहित होनेसे) विषयातीत (४) अत्यन्त विस्तान हानम (धन्य मुक्ति मवधा भिन्न सक्षणवाला

१ निष्यन होता - च्यान होता; चल्लम होता; सिक्र होता । शुक्रोपकोगस निष्यन हुए नर्जाण इक्कोपकोग कारमन्त्रे कावस्य हुए ।

जैन शास्त्रमाला ]

# अय शुद्धोपयोगपरिणवात्मस्त्ररूपं निरूपयति--

सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो । समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवञ्चोगो त्ति ॥ १४ ॥

> सुविदितपदार्थस्त्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः। श्रमणः समसुखदुःखो मणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सत्रार्थज्ञानवलेन स्वपरद्रच्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसृत्रः। सकलपढ्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पंचेन्द्रियाभिलापविकल्पाच व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्वरूपे संय-

होनेसे) 'श्रनुपम', (५) समस्त ग्रागामी कालमे कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 'ग्रनन्त' ग्रौर (६) विना ही ग्रन्तरके प्रवर्तमान होनेसे 'ग्रविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए ग्रात्माग्रोके होता है, इसलिये वह (सुख) सर्वथा प्रार्थनीय (वाछनीय) है।। १३॥

अब शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप कहते है —

## गाया १४

अन्वयार्थः—[ सुविदितपदार्थस्त्रः ] जिन्होने (निज शुद्ध स्नात्मादि) पदार्थोंको स्नीर सूत्रोको भली भाँति जान लिया है, [ संयमतपःसंयुतः ] जो सयम स्नीर तपयुक्त है, [ विगतरागः ] जो वीतराग स्नर्थात् राग रहित है [ समसुखदुःखः ] स्नीर जिन्हे सुख-दु ख समान हैं, [ श्रमणः ] ऐसे श्रमणको ( मुनिवरको ) [ शुद्धोपयोगः इति भणितः ] 'शुद्धोपयोगो' कहा गया है।

टीका:—सूत्रोके ग्रर्थंके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य ग्रीर परद्रव्यके विभागके 'परिज्ञानमे श्रद्धानमे श्रीर विधानमे (ग्राचरणमे) समर्थ होनेसे (स्वद्रव्य ग्रीर परद्रव्यकी भिन्नताका ज्ञान, श्रद्धान ग्रीर श्राचरण होनेसे) जो श्रमण पदार्थोंको ग्रीर (उनके प्रतिपादक) सूत्रोको जिन्होने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह जीविनकायके हननके विकल्पसे ग्रीर पचेन्द्रिय सम्बन्धी ग्रभिलाषाके विकल्पसे

१. परिज्ञान = पूरा ज्ञान, ज्ञान ।

मनातः , स्वक्रवविभागतमिस्तरक्ष्यैतन्त्रशतकात्रः । तैयकावश्रतेषुतः । माननासीन्द्रमञ्जूटीकृतमिर्निकारास्मरनकृतस्नाद्विमतरामः। वेद जीयवियाकनिर्वेर्तिसङ्ख्यः व्यवनिस्वरिष्माववैष्ययः सारसमञ्जकदुः सः इस्पविचीयते ॥ १४ ॥

1

यस प्रद्रोपयोगसामानम्तरमानिष्कृतस्मरनमानसामगिनम्दरि---उवश्रोगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरश्रो। मुदो सयमेवादा जादि पार शेयमुदार्श ॥ १५ ॥ द्वरवोगविद्धको वो विभवावरचान्तरायमीहरकाः । भृतः स्वयमेवात्मा याति वारं क्षेत्रभृतानाम् ।। १५ ॥

भारमाको ैभ्यावृत्त करके भारमाका सुद्धस्वरूपमें स्वयमन करनेसे, भौर <sup>१</sup>स्व<del>रूपविकास</del> <sup>3</sup>निस्तरग <sup>४</sup>चैतन्यप्रतपन होनेसे जो समय ग्रीर तपमुक्त हैं, सकल मोक्टीकी विपाकसे भेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे (समस्त मोहनीय कर्मके उदयसे विकरकार उरकृष्ट भावनासे ) निविकार आत्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो बीसपन 🕏 भीर परमक्ताके भवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीयके विचालके उत्पन्न होनेवाले जो सुक-दुःक उन सुक-दुःक जनित परिणामोंकी विवसताका अनुवन नहीं होनेसे ( परन सुनारसमें भीन निर्विकार स्वसंवेदनकप परमकनाके अनुवक्ते कारण इच्टानिष्ट स्योगोंने हर्व शोकादि विषम परिणामोंका अनुभव न होनेके ) जो "समसुजाद स हैं ऐसे अमण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं ॥ १४ ॥

मब सुद्धीपयोगकी प्राप्तिक बाद तत्काल ( श्रन्तर पड़े बिना ) ही होनेपानी श्च प्रारमस्बभाव (केवनज्ञान ) प्राप्तिकी प्रणमा करते हैं ---

अभ्यवार्व —[व ] का [ उपयोगविद्यदः ] उपयोग विद्युद्ध ( मुद्रोपयोगी )

१ असाच करके - इटाकर; रोककर; आस्य करके । २. सक्तविधाना - स्वरूपर्वे सेंबर क्षाया। A निस्तरंग -- गरंग रहितः चेच्याका रहितः विकल्प रहितः कान्यः। ४ अत्तरम होनाः -- अवारवास होन्यः, स्वास्तिव होत्यः वैदीप्यनाम होता । ४. नमञ्जनपुरम -- जिन्हें सुन्न और पुरस ( इक्कान्ड संधोग ) दोन्हें समान हैं ।

यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षयोनोपयोगेन यथाशक्ति विश्वद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपदमुद्भिद्यमानविशिष्टविश्वद्धिशक्तिरुद्यनिथतासंसारवद्धद्दतरमोहग्रंथितयात्यंतनिर्विकारचैतन्यो निरस्तममस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिघविज्ञृम्भितात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो होयत्वमा-पन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वभावो ज्ञानं तु होयमात्रं ततः समस्तहोयान्तर्वर्तिज्ञान-स्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रमादादेवासादयति ।। १५ ॥

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्त्रभावलामस्य कारकान्तरनिरपेसतयाऽत्यन्तमात्मा-यचत्वं द्योतयति—

है [आत्मा] वह ग्रात्मा [ विगतावरणान्तरायमोहरजाः ] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ग्रन्तराय ग्रीर मोहरूप रजसे रहित [ स्वयमेव भृतः ] स्वयमेव होता हुग्रा [ ज्ञेयभृतानां ] ज्ञेयभूत पदार्थों के [ पारं याति ] पारको प्राप्त होता है।

टीकाः—जो ( आत्मा ) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशिकत विशुद्ध होकर वर्तता है, वह ( आत्मा ), जिसे पद पद पर ( प्रत्येक पर्यायमे ) विशिष्ट विशुद्ध शिक्त प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, अनादि ससारसे बँधी हुई दृढतर मोहग्रन्थि छूट जानेसे अत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला और समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तरायके नष्ट हो जानेसे निर्विष्न विकसित आत्मशिक्तवान स्वयमेव होता हुआ ज्ञेयताको प्राप्त ( पदार्थों ) के अन्तको पा लेता है।

यहाँ (यह कहा है कि) ग्रात्मा ज्ञानस्वभाव है, ग्रीर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसलिये समस्त ज्ञेयोके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे ग्रात्माको ग्रात्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है।

भावार्थः—शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है, श्रीर इसप्रकार मोहका क्षय करके निविकार चेतनावान होकर बारहवे गुणस्थानके अन्तिम समयमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका युगपद् क्षय करके समस्त ज्ञेयोको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करता है। इसप्रकार शुद्धोपयोगसे ही शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है।। १५॥

श्रव, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति श्रन्य कारकोसे

१ विशिष्ट = विशेष, असाधारण, खास।

तह सो लद्भसहावो सञ्चणह् सञ्चलोगपदिमहिदौ । मुदो सपमेवादा हवदि सपंग्रु चि मिहिट्टो ॥ १६ ॥

तवा स सम्बद्धमानः सर्वद्धः सर्वसोक्तमतिमहितः। भूतः स्वयमेनात्मा मनति स्वयम्भृतिति निर्मिष्टः॥ १६॥

वर्षं वण्यास्मा छ्रद्रोपयोवनाक्तालुखवप्रत्यस्यमितत्वस्त्याविकर्मत्यः ख्यान्तः ध्रद्रानन्तवसिक्तियस्यनवर्षः छ्रद्रानन्तवसिक्तायकस्यमाचेन स्वतन्त्रसावृग्रदीत्वर्यस्यमिकारः छर्

निरपेक्ष (स्वतंत्र) होनेसे सत्यन्त सात्माचीन है (सेखमात्र पराचीन नहीं है ) सह प्रगढ करते हैं —

#### शाचा १६

कन्यपार्व — [तथा ] इसप्रकार [सः नात्या ] वह धात्या [ कन्यस्थकः ] स्वभावको प्राप्त [सर्वकः] सवक [सर्वकोक्यितवा ] धौर सर्व (तीन ) नौकने भाषिपतियोंसे पूजित [स्वयमेव भृत ] स्वयमेव हुधा होनेसे [स्ववंशः काति ] 'स्वयम्' है [इति निर्मिष्टः] ऐसा जिनेन्जवेवने कहा है।

टीका — शुद्ध उपयोगनी भावनाक प्रमावसे समस्त वातिकसौंके नष्ट होनेके जिसने शुद्ध भनन्तशिक्तवान चत्य स्वभावको प्राप्त विया है ऐसा यह (पूर्वोच्छ ) भारमा— (१) शुद्ध भनन्तशिक्तवुक्त प्राप्त स्वभावको प्राप्त कारण स्वतन होनेसे विवर्ष पर्याप्त भाषिता प्रहण विया है ऐसा (२) शुद्ध भनन्तशिक्तवुक्त ज्ञानकर्य परिणमित होनके स्वभावक कारण स्वय ही प्राप्य होनेसे (स्वय ही प्राप्त होनो कर्मावक भाग्न करता हुआ (३) शुद्ध भनन्तशिक्तवुक्त ज्ञानकर्य परिणमित हानव स्वभावको स्वय ही माभकता (उत्पृष्ट साथ होनेसे करव्याप्त भाग्न स्वपा होने करव्याप्त भाग्न स्वपा होने करव्याप्त भाग्न स्वपा होने करव्याप्त भाग्न स्वपा होने करव्याप्त स्वपा होने स्वप्त होने हैं स्वपा होने स्वप्त होने स्वप्त होने स्वप्त साथ स्वप्त होने स्वप्त होने स्वप्त होने स्वप्त साथ स्वप्त स्वप्त होने स्वप्त साथ स्वप्त स्वप्

१ जनगावके अविचित्त -- सीमीलोकक स्वामी-सुरम्य, असुरेन्द्र और चन्नवर्ति । व विकासाम --भन्नव ( मनि चनारि ) सात ।

नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्त्रभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्वं कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन-स्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वमनुविश्राणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वात् संप्रदानत्वंदधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञान-स्वभावापगमेऽपि सहज्ञज्ञानस्त्रभावेन ध्रुवत्वालम्बनादपादानत्वम्रपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविप-

पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वय ही घ्रुवताका ग्रवलम्बन करनेसे विपादानताको घारण करता हुग्रा, ग्रौर (६) शुद्ध ग्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावका स्वय ही ग्राघार होनेसे अधिकरणताको ग्रात्मसात् करता हुग्रा—(इसप्रकार) स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे ग्रथवा उत्पत्ति ग्रपेक्षासे 'द्रव्य-भावभेदसे भिन्न घातिकर्मोको दूर करके स्वयमेव ग्राविभू त होनेसे 'स्वयंभू' कहलाता है।

यहां यह कहा गया है कि—निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नही है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्य साधन) ढूँढनेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतत्र होते है।

भावार्थः—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्रुपादान, ग्रीर ग्रुधिकरण नामक छह कारक है। जो स्वतत्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्ता है, कर्त्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है, साधकतम ग्रुथीत् उत्कृष्ट साधनको करण कहते है, कर्म जिसे दिया जाता है, ग्रुथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है, जिसमेसे कर्म किया जाता है, वह ध्रुववस्तु ग्रुपादान है, ग्रीर जिसमे ग्रुथीत् जिसके ग्राधारसे कर्म किया जाता है वह ग्रुधिकरण है। यह छह कारक व्यवहार ग्रीर निश्चयके भेदसे दो प्रकारके हैं। जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार कारक है, ग्रीर जहाँ ग्रुपने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ निश्चय कारक है।

व्यवहार कारकोको इसप्रकार घटित किया जाता है—कुम्हार कर्ता है, घडा कर्म है, दड, चक्र, चीवर इत्यादि करण है, कुम्हार जल भरनेवालेके लिये घडा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है, टोकरीमेसे मिट्टी लेकर घडा

१ द्रव्य-भावभेदसे भिन्न घातिकर्म = द्रव्य और भावके भेदसे घातिकर्म दो प्रकारके हैं, द्रव्यघाति-कर्म और भावघातिकर्म ।

### रिजमनस्बमाबस्याचारमुक्त्वाद् विकरजत्वगारमसारकुर्वाजः, स्ववमेव उत्पक्तिम्पपेशया इस्पमानमेद् निक्रवातिकर्माञ्चपास्य स्ववमेवाविभैक्तवाडा

बनाता है इसलिये टोकरी भपादान है, भीर पृथ्वीके भाषार पर वडा बनावा इसलिये पृथ्वी मधिकरण है। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न हैं। भन्य कर्ती 🏂 ग्रन्य कम है भन्य करण है भन्य सम्प्रदान भन्य भपादान भन्य भवि<del>कारिक के</del> परमार्थत कोई द्रव्य किसीका कर्ता-हर्ता नहीं हो सकता इसनिवे विकास व्यवहार कारक असत्य हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नमसे 📲 🐗 हैं। निरुष्यसे किसी द्रव्यका सन्य द्रव्यके साथ कारणताका सम्बाध है ही नहीं 14

निवनय कारकोंको इसप्रकार षटित करते हैं—सिट्टी स्वतचतमा पर्टन कायको प्राप्त होती है इसलिये मिट्टी कर्ता है भीर घडा कमें है। भवना, पहा मिट्रीसे मिनत्र है इसलिये मिट्री स्वय ही कर्म है। अपने परिणयन स्वभावसे मिन्ने घडा बनाया इसलिये मिट्टी स्वय ही करण है। मिट्टीने घडारूप कर्म अपनेकों है दिया इसलिये मिट्टी स्वय सम्प्रवान है। मिट्टीने अपनेमेंसे पिंडरूप अवस्था मध्ट 🔻 🐯 घट रूप कम किया ग्रीर स्वय ध्रुव बनी रही इसलिये वह स्वय ही ग्रपादान ै । मिट्टीने प्रपने ही प्राथारसे घटा बनाया इसलिये स्वय ही ग्राधकरण है। इसप्रकार निश्चयसे छहों कारक एक ही द्रव्यमें हैं। परमाधत एक द्रव्य दूसरेकी सङ्घानका नहीं कर सकता और द्रव्य स्थय ही अपनेको अपनेस अपने लिये अपने**मेंसे अपनेक** करता है इसलिय निश्चय छह कारक ही परम सत्य है।

उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वय ही अपनी अनन्त शक्तिकप सम्पदासे परिपूर्व है इसलिये स्वय ही छह कारकरूप होकर भ्रपना काय करनेके लिये समर्थ है उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिय केवलज्ञान प्राप्तिके इच्युक भारमाना वाह्य सामग्रीकी भपक्षा रलकर परतत्र होना निर्यक है। सुद्धोपयोपर्ने भीन भारमा स्वय ही छह कारकरूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है। वह भारमा स्वय भनन्तरास्तिवान जायकस्वभावसंस्वतंत्र है इसलिये स्वय ही कर्ता है स्वयं धनन्तःशक्तिवासे केवसञ्चानका प्राप्त करनेसे केवसञ्चान कम है धर्मका केवसञ्चान्छे स्वय प्रमित्र होतस प्रारमा स्वय ही क्य है प्रपने धनन्त शक्तिकान परिणमन स्बभावन्य उत्कृष्ट नाधनसे नवनज्ञानको प्रगट करता है इसलिए झारमा स्वय ही

तेन शासमाला ]

भतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलामाय सामग्री-मार्गणव्यग्रतया परतंत्रैर्भृयते ॥ १६ ॥

अथ स्वायम्भ्रवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पाद्व्यय-भ्रौन्ययुक्तत्वं चालोचयति—

> भंगविद्दीणो य भवो संभवपरिवज्जिदो विणासो हि । विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७ ॥

> > मङ्गविहीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो निनाशो हि । विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७॥

करण है, अपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये आत्मा स्वय ही सम्प्रदान है; अपनेमेसे मित श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये और स्वय सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वय ही अपादान है, अपनेमें ही अर्थात् अपने ही आधारसे केवलज्ञान प्रगट करता है, इसलिये स्वय ही अधिकरण है। इसप्रकार स्वय छह कारकरूप होता है, इसलिये वह 'स्वयभू' कहलाता है। अथवा, अनादिकालसे अति दृढ बँधे हुए (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतरायरूप) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोंको नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ, अर्थात् किसीकी सहायताके बिना अपने आप ही स्वय प्रगट हुआ इसलिये 'स्वयभू' कहलाता है।। १६।।

श्रव इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके श्रत्यन्त ग्रविनाशीपना श्रौर कथित् (कोई प्रकारसे) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तताका विचार करते है —

## गामा १७

अन्वयार्थः—[मंगविद्दीनः च मवः] उसके ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त स्नात्माके )
विनाश रहित उत्पाद है, श्रीर [ संगवपरिवर्जितः विनाशः दि ] उत्पाद रहित विनाश है
[ तस्य एव पुनः ] उसके ही फिर [ स्थितिसंमवनाशसमवायः विद्यते ] ध्रीव्य, उत्पाद
श्रीर विनाशका समवाय ( एकत्रित समूह ) विद्यमान है ।

नत्व सन्वात्मकः प्रद्रोपयोगतसदात् स्रद्रारणस्यमापेन वो नदाः स त्रस्यामाबाङ्क्ष्मविद्योनः । यस्त्रह्मद्वारमस्यवादेन विनादाः स वरोऽस्य सिद्धरवेनानवायित्वम् । एकमवि स्थितिसंग्रववाकसम्बागोऽस्य न मक्ररहितीत्पादेन संमवदर्शितविनायेन तपुड्यायारम्बद्धन्तेन व समकेत्यात् ॥ १७ ॥ अबोत्पादादित्रयं सर्वहरूमसाबारक्तकेन श्रृहारमनोऽप्यवर्गसनीति विस्तवनी

टीका'---वास्तवमें इस ( गुद्धारमस्वभावको प्राप्त ) बारमाके प्रसादसे हुमा जो मुद्धात्मस्यमायसे ( शुद्धात्मस्यभावस्पसे ) उत्पाद है, वह उसक्यसे प्रलयका भगाव होनेसे विनाश रहित है और ( उस भारमाके सुद्धोपनीमी प्रसादसे हुमा ) जो मधुद्धात्मस्वभावसे विनास है वह पून उत्पत्तिका समाव ही मह उत्पाद रहित है। इससे (यह कहा है कि) उस भारमाके सिद्धरूपसे भविनाकी है। ऐसा होनेपर भी उस मारमाके उत्पाद स्थय सौर धौस्यका समवास विरोक्की प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह विनाश रहित उत्पादके साथ उत्पाद रहित विनास साम भौर उन दोनोके भाषारभूत ब्रम्पके साम समवेत ( तन्मगतासे स्वार-एकमेक ) है।

मानार्च - स्वयम् सर्वत्र भगवानने जो बुदारम स्वभाव उत्पन्न हुना नी कभी नष्ट महीं होता इसमिये उनके विनाशरहित उत्पाद है और अनावि अभिया जनित विभाव परिणाम एक बार सबैचा नासको प्राप्त होनेके बाद फिर का उत्पन्न नहीं होते इसलिये उनके उत्पाद रहित बिनाश है। इसप्रकार यहाँ यह 🐗 है कि वे सिद्धरूपसे प्रविनाशी हैं। इसप्रकार प्रविनाशी होनेपर भी वे उत्पाद जाय घ्रीक्यम्बत हैं क्योंकि खुद पर्यायकी अपेकासे उनके उत्पाद है असूत प्रयोक्ति भ्रपेक्षासे स्पय है भीर उन दोनोंके माभारमूत भारमत्वकी स्पेक्ससे छोस्य है ॥१७॥

भव उत्पाद ग्रादि तीनों (उत्पाद अपय ग्रीट ग्रीव्य ) सर्व द्रव्योंकि साधारण है इसलिये चुक्रभारमा (केवली भववान और सिक् भगवान)के औ ेशवस्यम्भानी है यह व्यक्त करते हैं---

१ भगरकचानी -- सहर होचेन्स्स, स्वर्धीयन

# उप्पादो य विणासो विज्जिद सन्वस्स अट्ठजादस्स । पज्जाएण दु केणवि अट्ठो खल्च होदि सन्भूदो ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य । पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खल्ज भवति सद्भृतः ॥ १८ ॥

यथाहि जात्यजाम्युनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्देष्टा । पूर्वन्यवस्थितांगुलीयकादिपर्यायेण च विनाशः । पीततादिपर्यायेण त्भयत्राप्युत्पत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम् । एवमखि-

## गाथा १८

अन्वयार्थः—[ उत्पादः ] किसी पर्यायसे उत्पाद [ विनाशः च ] स्रीर किसी पर्यायसे विनाश [ सर्वस्य ] सर्व [ अर्थजातस्य ] पदार्थमात्रके [ विद्यते ] होता है; [ केन अपि पर्यायेण तु ] स्रीर किसी पर्यायसे [ अर्थः ] पदार्थ [ सद्भूतः खलु भवति ] वास्तवमे ध्रुव है।

टीकाः—जैसे उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, पूर्व अवस्थारूपसे वर्तनेवाली अँगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, और पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोमे (बाजूबन्द और अँगूठीमे) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त न होनेसे धौव्यत्व दिखाई देता है। इसप्रकार सर्व द्रव्योके किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे धौव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये। इससे (यह कहा गया है कि) शुद्ध आत्माके भी द्रव्यका लक्षणभूत उत्पाद, व्यय, धौव्यरूप अस्तित्व अवश्यमभावी है।

भावार्थः—द्रव्यका लक्षण ग्रस्तित्व है, ग्रौर ग्रस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप है। इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश ग्रौर किसी पर्यायसे ध्रौव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता है।

प्रश्न:—द्रव्यका ग्रस्तित्व उत्पादादिक तीनोसे क्यो कहा है ? एकमात्र भ्रोव्यसे ही कहना चाहिये, क्योकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है ?

उत्तर: यदि पदार्थ ध्रुव ही हो तो मिट्टी सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य ग्राकारसे रहना चाहिये, ग्रीर घडा, कुडल, दही इत्यादि भेद कभी न होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं होता, ग्रर्थात् भेद तो ग्रवश्य दिखाई देते है।

सहस्यानां केनशिरपर्यावेणोत्पादः केनचिद्विज्ञाकः केनचिद्वजीव्यनिरक्कवीद्वश्यकः । अदः रमनोऽप्युत्पादादित्रवरूपं द्रव्यसम्बन्धतनस्तित्वमवर्यमावि ॥ १८ ॥

78

नवास्यात्मनः प्रद्वोपयोगानुमावात्स्वयंश्ववो भृतस्य क्यमिनिवृपैकिंगा द्वाराकदार्थि संवेदश्यदस्यति---

> पन्सीणघादिकम्मो अर्णतवरवीरिको अधिकतेजो । जादो अदिंदियो सो जाएं सोक्सं व परिजमित ॥ १६ ॥ > प्रभीनपातिस्त्रमी जनन्तस्त्रवीयोऽधिकतेसाः । बातोऽतीन्त्रियः स बार्न सौक्यं च वरिकाति ॥ १९ ॥

इसलिये पदाम सर्वमा ध्रुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न भीर किसी पर्यायसे नव भी होते हैं। यदि ऐसा न माना जाये तो ससारका ही सीप हो आये।

इसप्रकार प्रत्येक प्रवय उत्पाद व्यय धौव्यमय है इससिये मुक्त धारमाने भी उत्पाद, व्यय ध्रौव्य भवश्य होते हैं। यदि स्मृलतासे देशा जाये तो सिद्ध पर्यामका उत्पाद और सुसार पर्यायका व्यय हमा, तथा भारमत्व श्रव बना रहा । इस सपेकाले मुक्त प्रात्माक भी उत्पाद व्यय, झौब्य होता है। प्रथवा मुक्त प्रात्माका ज्ञान जब पदार्थोंके प्राकाररूप हुमा करता है इससिये समस्त क्षेत्र पदार्थोंमें जिस जिस प्रकारक चत्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानमें उत्पादादिक होता रहता है इसकिये मुक्त भारमाके समय समय पर जत्पाद व्यय ध्रौव्य होता है। श्रवा विविक सूरमतासे देवा जाये तो प्रगुरलयुगुणर्म होनेवाली पटगुनी हानि वृद्धिके कारक कुरत भारमामे समय समयपर उत्पाद व्यय धीव्य वतता है। यहाँ जैसे सिडमनवानके उत्पादादि नहे हैं उसीप्रकार केवसी भगवानक भी सवासीम्य समक्ष नेना चाहिय ॥ १८ ॥

घव शुद्धापयोगन प्रभावसे स्वयभू हो चुके इस (पूर्वोक्त) बात्माके इन्द्रियोंकि विना जान भीर भानन्द कस होता है ? इस संवेहका निवारण करते हैं -

गावा १९

मन्दरार्थं -- [त्रश्रीचवातिकर्या ] जिसके वाशिकर्य अब हो चुके है [स्ती-न्त्रिया जात ] जो भतीत्रिय होन्या है [अवन्यक्तीर्यः] जनना जिलका उत्तन जैन शास्त्रमाला ]

अयं खन्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात् प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपश्चिमकज्ञानदर्शना-संपृक्तत्वादतीन्द्रियो भृतः सिन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्स्नज्ञानदर्शनावरणप्रलयाद-धिककेवलज्ञानदर्शनाभिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशुद्धचैतन्यस्वभावमात्मान-मासादयन् स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं च भृत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञाना-नन्दौ सभवतः ॥ १९ ॥

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति—

वीर्य है, ग्रौर [अधिकतेजाः] भ्रिधिक जिसका (केवलज्ञान ग्रौर केवलदर्शनरूप) तेज है [सः] वह (स्वयभू ग्रात्मा) [ज्ञानं सौख्यं च] ज्ञान ग्रौर सुखरूप [परिणमति] परिणमन करता है।

टीका:— शुद्धोपयोगके सामर्थ्यसे जिसके घातिकमं क्षयको प्राप्त हुए हैं, क्षायोपशिमक ज्ञान-दर्शनके साथ ग्रसपृक्त (सपकं रित्त) होनेसे जो ग्रतीन्द्रिय होगया है, समस्त ग्रन्तरायका क्षय होनेसे ग्रमन्त जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त ज्ञानावरण ग्रौर दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे ग्रधिक जिसका केवलज्ञान ग्रौर केवलदर्शन नामक तेज है, ऐसा यह (स्वयभू) ग्रात्मा समस्त मोहनीयके ग्रभावके कारण ग्रत्यत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले ग्रात्माका (ग्रत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे—ग्रात्माको) ग्रनुभव करता हुग्रा स्वयमेव स्वपर प्रकाशकता लक्षणज्ञान ग्रौर ग्रनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है। इसप्रकार ग्रात्माका ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द स्वभाव ही है। ग्रौर स्वभाव परसे ग्रान्थि है इसलिये इन्द्रियोके बिना भी ग्रात्माके ज्ञान ग्रानन्द होता है।

भावार्थः—ग्रात्माको ज्ञान श्रौर सुखरूप परिणमित होनेमे इन्द्रियादिक पर निमित्तोकी श्रावश्यकता नही है, क्योंकि जिसका लक्षण ग्रर्थात् स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान श्रौर जिसका लक्षण ग्रनाकुलता है ऐसा सुख ग्रात्माका स्वभाव ही है।। १६॥

श्रव श्रतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध आत्माके (केवली भगवानके ) शारीरिक सुख दुख नहीं है यह व्यक्त करते हैं —

१ अधिक = उत्कृष्ट, असाधारण, अत्यन्त । २ अनपेच = स्वतंत्र, उदासीन, अपेचा रहित ।

सोक्सं वा पुश्च दुक्सं केवसमानिस्स मस्ति देखाई । जम्हा अर्दिदयमं जादं तम्बा दु तं सेर्प ॥ २०॥

तीकरं वा पुनर्दुःश्चं केनसङ्ग्रानिनो वास्ति वेदणान् । यसमञ्ज्ञीनित्रपत्तं वातं तस्मान् तकोनम् ॥ २० ॥

यत एव ह्यारमनो बातकेस्स १६ कास्त्रमसमोकोत्कृतिनदुरकाकेपविकासकानो कार्यी-नित्रमद्रामस्तत एव वोरयनवातानिवातवरम्यरास्वानीर्थं करितवर्तं सुकदुर्वा व स्वाह् ॥ १० ॥

स्य प्रानस्यक्रप्रथमः श्रीस्यस्यक्रप्रथमः च स्वयन्त्रप्रसम्बद्धनेनाविद्यस्य । स्व केनसिनोऽपीन्द्रियद्वानपरिणक्तवास्त्रयं प्रस्तां अस्ताति विमायवि—

#### वाचा २०

भन्नपार्वः—[ कैससबासिन' ] केवसज्ञानीके [ देहसत ] सरीरसम्बन्धी [सीस्प्ये] सुझ [वा युनः दुःख] या दुल [नास्ति] नहीं है [वस्तास् ] स्वासि [जतीन्द्रियत्वंबारं ] भ्रतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [वस्तात् दु वद केवन् ] इसिनिये ऐसा भागना भाहिये।

टीका — असे प्रान्तिको लोहेके तथ्त पुद्गलोंका समस्त विकास नहीं है ( प्रयांत् प्रान्ति लोहेके गोलेके पुद्गलोंक विकाससे—उनकी कियासे विका है ) उसीप्रकार गुद्ध भारमाने ( प्रयांत् भवलज्ञानी भगवानके ) इन्द्रिव-सन्हर नहीं है इसीलियं असे प्रान्तिको चनके बोर भाषातोंकी परम्परा नहीं है ( जोकि वोनेके सस्तका प्रभाव होने पर पनके सगातार भाषातोंकी अवकर मार बन्तिपर नहीं प्रती ) इसीप्रकार भूद भारमाके दारीर सम्बन्धी सुक दुक्त नहीं हैं।

भावार्थ — कवली भगवानके शारीर सम्बन्धी **सुवाधियन्य पुन्न वा** भोजनादिकी प्राप्तिका सुन्न नहीं होता इसलिये उनके कव**लाहार नहीं होता** ॥ २० ॥

भव जानके स्वरूपका विस्तार और वृक्क स्वरूपका विस्तार क्रमस् प्रवर्तमान या प्रविकारक द्वारा कहते हैं। इनमेंसे (वहूमें) सर्वीन्तिव ज्ञानक्ष्य पर्विकार होनेसे सेवसी भगवानक सब प्रत्यक्ष है वह प्रवट करते हैं:—

# परिणमदो खलु णाणं पचक्खा सन्वदन्वपज्जाया। सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुन्वाहिं किरियाहिं॥ २१॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः। स नैव तान् विजानात्यवप्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः॥ २१॥

यतो न खिन्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभृतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यचेत्रकालभावतया समक्षसंवेदनालम्बनभृताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ।। २१ ।।

## गाया २१

अन्वयार्थः—[ खलु ] वास्तवमे [ झानं परिणममानस्य ] ज्ञानरूपसे ( केवल-ज्ञानरूपसे ) परिणमित होते हुए केवली भगवानके [ सर्वद्रव्यपर्यायाः ] सर्व द्रव्य-पर्याये [ प्रत्यक्षाः ] प्रत्यक्ष हैं [ सः ] वे [ तान् ] उन्हे [ अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ] ग्रवग्रहादि ज्ञियाग्रोसे [ नैव विज्ञानाति ] नही जानते ।

टीका:—केवली भगवान इन्द्रियोके ग्रालम्बनसे ग्रवग्रह-ईहा-ग्रवाय पूर्वक फमसे नही जानते, (किन्तु) स्वयमेव समस्त ग्रावरणके क्षयके क्षण ही, ग्रनादि ग्रनन्त, ग्रहेतुक ग्रीर ग्रसाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करनेसे तत्काल ही प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते है, इसलिये उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रीर भावका ग्रक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदनकी (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) ग्रालम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं।

भावार्थ:— जिसका न ग्रादि है ग्रौर न ग्रत है, तथा जिसका कोई कारण नहीं ग्रौर जो ग्रन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वभावको ही उपादेय करके, केवलज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसवेदन ज्ञानरूपसे जब ग्रात्मा परिणमित होता है तब उसके निमित्तसे सर्व घातिकर्मोका क्षय हो जाता है, ग्रौर उस क्षय होनेके समय ही ग्रात्मा स्वयमेव केवलज्ञानरूप परिणमित होने लगता है। वे केवलज्ञानी भगवान क्षायोपश्चिक ज्ञानवाले जीवोकी भाँति ग्रवग्रह-ईहा-ग्रवाय ग्रौर घारणारूप कमसे नहीं जानते, किन्तु सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको ग्रुगपत् जानते हैं। इसप्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है।। २१।।

मवास्य मनवरोऽशीन्त्रियक्षनगरिष्णस्यादेव व विकासीतं कारीस्यविद्यी णत्य परोक्सं किंपि वि समंत सञ्चक्तपुनसमिद्धस्स । अक्सातीदस्स सदा सयमेव हि नामजादस्स ॥ २२ ॥ नास्ति वरोमं किंचिववि समन्ततः तबीकगणसम्बद्धस्य ।

मकारीतस्य सदा स्वयमेन हि जनवातस्य ॥ ११ ॥

नस्य कह्य मयकाः समस्तावरणक्रयक्षण इव सांसारिकारिनिधाविभिनावि देत्रयुवानि प्रविनियविषयत्रादीन्यकाणि तैरवीतस्य, स्वर्वरस्यन्यम्बर्णक्य्य्वरिच्छेत्रस्यैः

घव प्रतीन्त्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे ही अयवानके कुछ भी परोक्स नहीं है ऐसा ग्रमिप्राय प्रगट करते हैं---

कन्ववार्ष - [ सदा नशातीतस्य ] जो सदा इन्द्रियातीत है [समन्दरः स्वीतपुत्र-समृद्धस्य । जो सब मोरसे ( सर्व मारमप्रदेशोंसे ) सर्व इन्द्रिय पुत्रीसे समृद्ध है, िस्वयमेद हि हानशातस्य | भौर जो स्वयमेद आतक्य हुए हैं उन (केवनी अगवान)को [किंपित निप ] कुछ भी [परोर्चनास्ति ] परोक्त नहीं है।

टीका-समस्त माधरणके क्षयके क्षण ही जो (भगवान) सांसारिक जानकी उत्पन्न करनेके बलको कार्यक्य देनेमें हेत्भूत अपने अपने निवित्रत विश्ववीको अध्य करनेवासी इन्द्रियोंसे भवीत हुए हैं, जो स्पर्ध रस गम वन भीर सम्बन्ध जानक्य सर्व इन्द्रिय गुर्जीके द्वारा सर्व भीरसे समरसक्त्यसे समद हैं (भ्रवीद की मनवान स्पर्ध रस गध वर्ण तथा शब्दको सर्व भारमप्रदेशोंसे समानकपसे बानते हैं ) भीर को स्वयमेन समस्तरूपसे स्वपाने प्रकाश करतेमें समझे सानितासी सोकोत्तर ज्ञानस्य हुए हैं ऐसे इन ( केवली ) भगवानको समस्त द्वव्य क्षत्र काल मावका धक्रमिक महण होनेसे कुछ भी परोक्ष नहीं है।

मावार्थ:-- इन्द्रियोंका गुण स्पन्नविक एक एक गुजको ही जानना है, वैधे वश इस्त्रियका गुम रूपको ही आनना है अर्थात रूपको ही जाननेमें निमिक्त होना है। भीर प्रस्तिय जान कमिक है। केवनी अगवान इत्तिवंकि निनित्तके विना सनका

धैन शास्त्रमाला ]

समन्ततः सर्वेरेवेन्द्रियगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनक्षममनश्वरं लोकोत्तरज्ञान-ज्ञातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमरतद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयति—

# श्रादा णाणपमाणं णाणं ऐयपपमाणमुहिद्धं। ऐयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सञ्वगयं।। २३॥

आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टम् । ज्ञेयं लोकालोकं तस्मान्ज्ञानं तु सर्वगतम् ॥ २३ ॥

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परिणतत्वाचत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादाह्यनिष्ठदहनवचत्परिमाणं; ज्ञेयं तु लोकालोक-

भ्रात्म प्रदेशोसे स्पर्शादि सर्व विषयोको जानते है, भ्रौर जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप (लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप ) स्वयमेव परिणमित हुन्ना करते है, इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भ्रौर भावको भ्रवग्रहादि कम रहित जानते है इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है ॥ २२ ॥

म्रब, म्रात्माका ज्ञानप्रमाणपना म्रौर ज्ञानका सर्वगतपना उद्योत करते है —

### गाथा २३

अन्वयार्थः—[आत्मा] आ्रात्मा [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञान प्रमाण है [ ज्ञानं ] ज्ञान [ ज्ञेयप्रमाणं ] ज्ञेय प्रमाण [ उद्दिष्टं ] कहा गया है [ ज्ञेयं लोकालोकं ] ज्ञेय लोकालोक है [ तस्मात् ] इसलिये [ ज्ञानं तु ] ज्ञान [ सर्वगतं ] सर्वगत—सर्व व्यापक है ।

टीका:— 'समगुणपर्यायद्रव्य' ( गुण-पर्याये अर्थात् युगपद् सर्वगुण और पर्याये ही द्रव्य है ) इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित रूपसे परिणमित होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्यनिष्ठ- दहनकी

१ ज्ञेयनिष्ठ = ज्ञेयोंका अवलम्बन करनेवाला, ज्ञेयोंमें तत्पर। २ दहन = जलाना, अग्नि।

विद्यामविज्ञकानस्वरणांच्याक्षिकाकीकरस्वकरस्विताः विच्छेदोन्दर्शिवजीन्याः वर्ष्युवर्णीः बावत् । एतो निःक्षेत्रावरणवायकण्ययः त्रवेताक्रकारकेन व्यवस्थितस्यात् कार्नं धर्मप्रस्य ॥ २३ ॥

ववारमनो श्रावप्रमानस्वानस्वत्तममे श्री पश्रावुक्तमस्य कृतवि---

णाणप्यमाणमादा ण इवदि जस्सेह तस्स सो भावा। हीणो वा भहिभो वा णाणादो इवदि बुवमेव ॥ २४ ॥ हीणो जदि सो भादा तगणाणमचेदणं ण जाणादि । भहिभो वा णाणादो णाणेण विषा कई णादि ॥२५॥ अस

भौति ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय तो सोक धौर घ्रसोकके विभागते विभागते प्रमाण प्रमाणमाला प्राणितित स्वरूपते सूचित (प्रगट, ज्ञान ) नाणवान विद्यार्थ केता हुन्ते भी धृव ऐसा घटडा ध्रमा सुह, प्रवात सब कुछ है। (ज्ञेय छहाँ प्रधान समुह, प्रवात सब कुछ है। इसलिये निशेष ध्रावरणके क्षयके समय ही सोक धौर ध्रमाणके विभागते प्रवासकी ध्रमा सिमागते विभागते स्वयस्त वस्तुमंकि ध्राकारोंक प्रारको प्राप्त करके इसीजकार ध्रमा स्वयस्त है।

भावार्ष — गुण-पर्यायोधि द्रव्या असन्य है इससिये धारमा झानसे होनसिक्य में होनेसे ज्ञान जितना ही है और जासे वाहा (जलने मोन्य पदार्च )का धारमध्य करनेवाला वहन वाहाके बराबर ही है उसीप्रकार प्रेयका धारमध्य करनेवाला साल प्रेयके बराबर ही है। ज्ञेय तो समस्त लोकालोक प्रधांत सब ही है। इसिय खं धारणका क्षम होते ही (ज्ञान) सबको जानता है और फिर कभी भी सबके जाननेसे च्युत नहीं होता इसियों ज्ञान सर्वव्यापक है।। २३।।

मन मारमाको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दो पक्ष उपस्थित करके दौन बतनार्वहरू

१ विभक्त -- विनागवासा । ( वट्डबर्वेड समृहमें होन्ड-अहोक्सन हैं विकास हैं )। १. व्यक्त वर्षेत्र प्रस्का मासिनित करती हैं ( प्रकार होती हैं ) देश स्वकारका अनेक हुना क्रम होता है।

क्रानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा । हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रुवमेव ।। २४ ।। हीनो यदि स आत्मा तत् ज्ञानमचेतनं न जानाति । अधिको वा क्रानात् क्रानेन विना कथं जानाति ॥ २४ ।। युगलम् ।

यदि खन्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानंज्ञानं स्वाश्रय-भृतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं भवद्रृपादिगुणकन्पतामापन्नं न ज्ञानाति । यदि पुनर्ज्ञानादिधक

## गाया २४-२४

वन्त्रयार्थः—[इह] इस जगतमें [यस्य] जिसके मतमे [आत्मा] ग्रातमा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान प्रमाण [न भवति] नही है [तस्य] उसके मतमे [सः आत्मा] वह ग्रात्मा [भ्रुवम् एव] ग्रवश्य [ज्ञानात् हीनः वा] ज्ञानसे हीन [अधिकः वा भवति] ग्रथवा ग्रधिक होना चाहिये।

[यदि] यदि [सः आत्मा] वह ग्रात्मा [हीनः] ज्ञानसे हीन हो [तत्] तो वह [ज्ञानं] ज्ञान [अचेतनं] ग्रचेतन होनेसे [न जानाति] नही जानेगा, [ज्ञानात् अधिकः वा] ग्रौर यदि (ग्रात्मा) ज्ञानसे ग्रधिक हो तो (वह ग्रात्मा) [ज्ञानेन विना] ज्ञानके बिना [कथं जानाति] कैसे जानेगा?

टीकाः—यदि यह स्वीकार किया जाये कि यह ग्रात्मा ज्ञानसे हीन है, तो ग्रात्मासे ग्रागे बढ जानेवाला ज्ञान (ग्रात्माके क्षेत्रसे ग्रागे बढकर उससे बाहर व्याप्त होनेवाला ज्ञान) ग्रपने ग्राश्रयभूत चेतन द्रव्यका समवाय (सम्बन्ध) न रहनेसे ग्रचेतन होता हुग्रा रूपादि गुण जैसा होनेसे नही जानेगा, ग्रौर यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाये कि यह ग्रात्मा ज्ञानसे ग्रधिक है तो ग्रवश्य ही (ग्रात्मा) ज्ञानसे ग्रागे बढ जानेसे (ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे) ज्ञानसे पृथक् होता हुग्रा घटपटादि जैसा होनेसे ज्ञानके बिना नही जानेगा। इसलिये यह ग्रात्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है।

भावार्थ: - ग्रात्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो ग्रात्माके क्षेत्रसे बाहर वर्तनेवाला ज्ञान चेतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे ग्रचेतन गुण जैसा ही

14 इति पत्तः क्रमीकियते तदावश्यं कानादतिरिक्तवात् प्रवण्यतो अवन्

बातमन्तरेण न बानादि । ततो क्षत्रप्रमाण प्रापनारनाम्ब्रुपनन्तन्तः ।। २४ । ३४ 🛊

अधारमनोऽपि अनवत सर्वमतत्वं न्यायायातवस्तिनन्दति—

सव्वगदो जिणवसहो सब्बे वि य तग्गया जगदि भद्रा । **जाणमयादो य जिलो विसयादो तस्त ते भणिया ॥ २६ ॥** 

सर्वगतो जिन्दंबम सर्वेऽपि च सहसा खंगरचर्याः। प्रातमधाना जिलो विकास्त्राचरन ते मनिताः ॥ २६ ॥

शानं हि त्रिसमयाविकक्षतर्वहरूपयाँवक्रपम्बवस्थितविक्रवेपाकारानामासः वर्वेकाः हुकै वदामृतद्वानमयीसूय व्यवस्थितस्याङ्गगदानयि सर्वमतः एव । इव सर्वमतःशामविदयस्यास्त्रेज्यौ

होगा इसलिये वह जाननेका काम नहीं कर सकेगा असे कि वर्ण, गध रस इस्वानि भवेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते । यदि धारमाका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे भिक्क माना चाये तो ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर वतनेवाला ज्ञानसू यद्यारमा ज्ञानके विना जाननेका काम नहीं कर सकेगा असे कि ज्ञानशून्य घट पट इत्यादि पदाव जाननेका काम नहीं कर सकते। इसलिये भारमा न तो ज्ञानस हीन है भौर न स्रविक है किन्तु बाल जितनाही है। २४ २५।

प्रव ज्ञानकी भौति बारमाका भी सर्वगतस्य न्यायसिङ है यह बतकाते 🛊 🗝

क्रवयार्थः—[ जिनकृषम<sup>्</sup> ] जिनवर [ मर्बगत ] सवगत है [ **च ] गौर** [ बगति ] जगतके [ सर्वे अपि अर्थाः ] सर्वे पदार्थ [ तवुगताः ] जिनवरगत ( जिनवरमें प्राप्त ) हैं [जिनः ज्ञानमयत्वाह ] क्योंकि जिन ज्ञानसय हैं [ च ] और [ ते ] वे सर्व पदार्थ [ विवयत्वाद् ] ज्ञानके विषय हैं इसलिये [ तस्य ] जिनके विवय [ यनिताः ] कहे गये हैं।

टीका:--ज्ञान जिकालके सर्वेद्रस्य--पर्यायरूप प्रवर्तमान समस्त जेयाकारोंकी पहुँच जानेसे (जानता होनेसे) सर्वगत कहा जया है और ऐसे (सर्वगत ) क्रानमम होकर रहनेसे मगवान भी सर्वगत ही हैं। इसप्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत व्यपि सर्वगतज्ञानान्यविरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वाचद्गता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाघिष्ठानत्वाविष्ठिचात्मप्रमाणज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुष्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभूतज्ञेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्भता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थ- तोऽन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ॥ २६ ॥

ज्ञानके विषय होनेसे सर्वगतज्ञानसे भिन्न उन भगवानके वे विषय है, ऐसा ( शास्त्रमे ) कहा है, इसलिये सर्व पदार्थ भगवानगत ही, ( ग्रथित् भगवानमे प्राप्त् ) हैं।

वहाँ (ऐसा समभना कि) निश्चयनयसे भ्रनाकुलता लक्षण सुलका जो सवेदन उस सुलसवेदनके 'अधिष्ठानता जितना ही भ्रात्मा है, भ्रौर उस भ्रात्माके बराबर ही ज्ञान स्वतत्त्व है, उस निज-स्वरूप भ्रात्मप्रमाण ज्ञानको छोड़े बिना समस्त 'ज्ञेयाकारोके निकट गये बिना, भगवान (सर्व पदार्थोंको) जानते है। निश्चयनयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारनयसे यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है। भ्रौर 'नैमित्तिकभूत' ज्ञेयाकारोको भ्रात्मस्थ (भ्रात्मामे रहे हुए) देखकर उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ भ्रात्मगत है, परन्तु परमार्थत उनका एक दूसरेमे गमन नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वरूपनिष्ठ (भ्रथित भ्रपने भ्रपने स्वरूपमे निश्चल भ्रवस्थित) हैं।

यही कम ज्ञानमे भी निश्चित करना चाहिये ( श्रर्थात् श्रात्मा श्रीर ज्ञेयोके सम्बन्धमे निश्चयव्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान श्रीर ज्ञेयोके सम्बन्धमे भी समक्षना चाहिये ) ॥ २६ ॥

१ अधिष्ठान = आधार, रहनेका स्थान। (आत्मा सुखसंवेदनका आधार है। जितनेमें सुखका वेदन होता है, जतना ही आत्मा है।) २ ज्ञेयाकार = पर पदार्थों के द्रव्य-गुग्ग-पर्याय, जो कि ज्ञेय हैं। (यह ज्ञेयाकार परमार्थत आत्मासे सर्वथा भिन्न है।) ३ नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकार = ज्ञानमें होनेवाले (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकार। (इन ज्ञेयाकारोंको ज्ञानाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान इन ज्ञेयाकाररूप परिग्मित होते हैं। यह ज्ञेयाकार नैमित्तिक हैं और पर पदार्थोंके द्रव्य गुग्ग पर्याय उनके निमित्त हैं। इन ज्ञेयाकारोंको आत्मामें देखकर 'समस्त परपदार्थ आत्मामें हैं' इसप्रकार उपचार किया जाता है। यह वात ३१ वीं गाथामें दर्भणका दृष्ठान्त देकर समकाई गई है।)

٠,٠

अवस्यकानयोगेकाबास्यतं 'विस्तवति---

1

णाणं अप्य त्ति मदं वद्रदि **जाणं विना ख अप्यार्थ**। तम्हा जाल अप्या अप्या जालं व अवर्ण वा ॥ २७ ॥

> बानमारमेति गर्वं वर्तते कानं विना नास्मानम् । हस्मान ज्ञानमारमा भारमा जार्न वा करपहा ।। २७ ॥

यतः वेषसमस्त्रचेतनाचेतनवस्त्तसम्बावसंबन्धनिकत्तक्षयः। जावकन्तरमाधिकक वायस्वस्थानेकमास्मानमामिष्ट्रक्षेनावसम्बय प्रकृतकातुः तं विना बास्मानं हानं न कारवदिः क्ले कानमात्मेव स्थात । बात्मा त्वनन्तवर्गाधिष्ठानत्वात् क्रनवर्गक्रारेण कानमन्ववर्गकारे<del>णाः व्य</del>नि स्यात् । किं चानेकान्तोऽत्र वसवान् । एकान्तेन क्षानगारमेति क्षानस्वायाचोऽचे<del>ठनस्वकारणक</del>ी

> पद, भारता भीर जानके एकत्व-मन्यत्वका विचार करते हैं— ताचा २७

सन्दरार्च:-- | बान कारमा | ब्रान घारमा है [इति मतं ] ऐसा विनवेगक मत है। [मारमान विना ] भारमाके विना ( भ्रम्य किसी ब्रम्पमें ) [ अर्थ व वर्षी ] कान नहीं होता [तस्मात्] इसिंवये [क्रान भारमा ] कान घारमा है [भारमा ] मीर मात्मा [ कार्न वा ] ( कान गुण द्वारा ) कान है [ अन्यत वा ] प्रववा ( सुवादि भन्य गुण द्वारा ) भन्य है।

टीका'-नयोंकि शेव समस्त नेतन तथा भनेतन वस्तुझोंके साव 'समबाय सम्बन्ध गृहीं है. इसलिये जिसके साथ धनादि धनन्त स्वभावसित्व समबायसम्बन्ध है. ऐसे एक भारमाका भति निकटतया ( भ्रमिल प्रदेशक्यसे ) श्रवलम्बन करके प्रवर्तमान होनेसे ज्ञान भारमाके बिना भपना भस्तित्व नहीं रख सकता इसलिये ज्ञान भारमा ही है। भीर भारमा मनन्त वर्गोंका अधिष्ठान ( बाबार ) है, इसलिये ज्ञानवर्मके द्वारा शान है और ग्रन्थ भर्मके द्वारा भन्य भी है।

१ समयान सम्बन्ध – बहाँ गुरा होते हैं, वहाँ गुरा। होता है, बीर वहाँ गुरा। होता है, वहाँ गुरा होते हैं। अहाँ गुरू नहीं होते वहाँ गुर्का नहीं होता और वहाँ गुर्का नहीं होता नहीं गुरक नहीं होते,—हम मकार गुरु-गुलीका व्यक्तिक मरेशक्य सम्बन्धः शासास्य सम्बन्धः है।

विशेषगुणाभावादमावी वा स्यात् । सर्वयात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव आत्मनः शेषपर्यायामावस्तद्विनामाविनस्तस्याप्यभावः स्यात् ॥ २७ ॥

अथ मानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति-

# णाणी णाणसहावो अद्वा णेयप्पगा हि णाणिस्स । रूवाणि व चक्खूणं णेवारणोरणेसु वट्टंति ॥ २८ ॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः। रूपाणीव चज्जुपोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८॥

श्रीर फिर, इसके श्रतिरिक्त (विशेष समभना कि) यहाँ श्रनेकान्त बलवान है। यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान श्रात्मा है तो, (ज्ञानगुण श्रात्मद्रव्य हो जानेसे) ज्ञानका श्रभाव हो जायेगा, श्रीर (ऐसा होनेसे) श्रात्माके श्रचेतनता श्राजायेगी, श्रथवा विशेषगुणका श्रभाव होनेसे श्रात्माका श्रभाव हो जायेगा। यदि यह माना जाये कि सर्वथा श्रात्मा ज्ञान है तो, (श्रात्म द्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो जायेगा इसलिये, ज्ञानका कोई श्राधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा श्रत ) निराश्रयताके कारण ज्ञानका श्रभाव हो जायेगा, श्रथवा (श्रात्मद्रव्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जानेसे) श्रात्माकी शेष पर्यायोका (सुख, वीर्यादि गुणोका) श्रभाव हो जायेगा, श्रीर उनके साथ ही श्रविनाभावी सम्बन्धवाले श्रात्माका भी श्रभाव हो जायेगा। (क्योंकि सुख, वीर्य इत्यादि गुण न हो तो श्रात्मा भी नहीं हो सकता)।। २७॥

भ्रब, ज्ञान भ्रौर ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हुए (ज्ञान भ्रौर ज्ञेय एक दूसरेमे प्रवेश नहीं करते ) कहते हैं कि —

### गाथा २८

अन्वयार्थः — [ झानी ] आत्मा [ झानस्वभावः ] ज्ञान स्वभाव है [ अर्थाः हि ] ग्रीर पदार्थं [ ज्ञानिनः ] आत्माके [ ज्ञेयात्मकाः ] ज्ञेय स्वरूप है [ रूपाणि इव चन्नुषोः ] जैसे कि रूप ( रूपी पदार्थं ) नेत्रोका ज्ञेय होता है वैसे ही । [ अन्योन्येषु ] वे एक दूसरेमें [ न एव वर्तन्ते ] नहीं वर्तते ।

क्रमी पार्थाय (सरमायपृत्युक्तरको न विको सुविशासदय**िः वि**स स्त्रभारतंकन्यसाविततन्योन्नद्वविनात्रमस्ति नष्ट्रस्त्रस्त् । वक्षा दि नम्हि क्रक्टिम्बानि च शरसरप्रदेशकन्तरेगानि ै बन्तरेकावि विवद्येपाकारव्यक्तवर्यव्यवस्थाः ॥ २८ ॥

म्यार्वेपद्रकरगानि ज्ञानिनरराष्ट्रपितावर्षं वक्तिविन्यस्थोतवति-

ण पविद्रो गाविद्रो जाजी खेयेख्य रूबमिव क्यस्य । जाणदि पस्मदि निपदं शक्सातीहो जगमसेसं ॥ २६ ॥

टीका--प्रारमा भीर पदाव स्वसंभनभूत पुवनस्वके कारण एक 🚁 देवें 🐗 बतते परन्तु उनके मात्र नेत्र धौर क्पी पदार्वकी जीति ज्ञानजेवस्वजा<del>य बाव्यवर्व</del> होनेबानी एक दूसरम प्रवृत्ति पाई जाती है। ( प्रत्येक इत्यका नक्षण अन्य क्रांसि निमार है इसनिय चारमा और पदार्थ एक इसरेने नहीं मिनते फिल्ट बारकाओं ज्ञानस्वभाव है और पदार्थीका जय स्वभाव है इसलिवे ऐसे ज्ञानकेवस्वकालन नम्बन्दर कारण ही मात्र उनका एवं दूसरेमें होता नेत्र और क्यी बदाबीकी क्यी उपचारन कहा जा सकता है )। जले नेत्र बीर उनके विषयवृत क्यी क्वार्य क्थावर प्रवेश किय विना ही अयवारोंको ग्रहण और समर्थन करनेके स्वजाववाले 🛍 📹 प्रकार भारता भीर पदाच एक दूसरम् प्रकिप्ट हुए विना ही नक्स्त **बेबाबार्टीक** पत्रण भीर नमाण करने रे स्वभाववान है। (जिम प्रकार **श्रीवः क्वीवशावीति गार्डि** प्रवसती भीर क्यीपराव भानमें नहीं प्रवसते तो भी सांच क्यीक्यालेंकि होसामार्थिक बहुल बारन प्राप्तनेने रचभाववासी है और वृत्ती प्रवार्ध स्ववन्ते होबाकारींकी सर्वन कान प्रतानक स्वभावकात 🖡 उनीप्रकार धारमा भी वक्का**र्वे गरी प्रवेश स्वका** चौर पराच याःमाने नही प्रवण करने नो भी थाल्या पदाचौंके **समस्य सेवाकारीकी** बश्य करमन-प्रामननक स्वधावयामा है और वदार्व स्ववके अवसा हेवाकारीकी चनम् च रदेन-अनामानच रवमाववान है। ) ।। se ।।

भव भारता गराचीने प्रकृत नहीं होना क्वा**नि विक्ती क्वाना प्रकृति** प्रवास होता किन्न होता है एवं शक्तिवैधिष्णको प्रक्रीय करते है---

# न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी होयेषु रूपिमव चत्तुः। जानावि पश्यति नियवमक्षातीवो जगदशेषम् ॥ २९ ॥

यथाहि चक्ष् रूषिद्रच्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृशदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मसात्क्रवैन्न चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरदूरतामवासो ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्त्नि स्वप्रदेशैरसंस्पृशन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवशतो वस्तुवर्तिनः

## गाथा २९

अन्वयार्थः—[चन्नुः रूपं इव] जैसे चक्षु रूपको (ज्ञेयोमे अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है) उसीप्रकार [ज्ञानी] आतमा [अक्षातीतः] इन्द्रियातीत होता हुआ [अशेपं जगत्] अशेप जगतको (समस्त लोकालोकको) [ज्ञेयोमे [न प्रविष्टः] अप्रविष्ट रहकर [न अविष्टः] तथा अप्रविष्ट न रहकर [नियतं] निरन्तर [जानाति पश्यति] जानता-देखता है।

टीका:—जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योको स्वप्रदेशोके द्वारा ग्रस्पर्श करता हुग्रा ग्रप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है) तथा जेयाकारोको ग्रात्मसात् (निजरूप) करता हुग्रा ग्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है, उसीप्रकार ग्रात्मा भी इन्द्रिया-तीतताके कारण प्राप्यकारिताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुग्रा ज्ञेयभूत समस्त वस्तुग्रोको स्वप्रदेशोसे ग्रस्पर्श करता है, इसलिये ग्रप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है), तथा शक्तिवैचित्र्यके कारण वस्तुमे वर्तते समस्त जेयाकारोको मानो मूलमेसे ही उखाडकर ग्रास कर लेनेसे ग्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है। इसप्रकार इस विचित्र शक्तिवाले ग्रात्माके पदार्थीमे ग्रप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है।

भावार्थः — यद्यपि ग्राँख ग्रपने प्रदेशोसे रूपी पदार्थोंको स्पर्श नही करती इसलिये वह निश्चयसे ज्ञेयोमे ग्रप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोंको जानती देखती है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी ग्राँख बहुतसे पदार्थोंमे जा पहुँचती है। इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त ग्रात्मा ग्रपने प्रदेशोके द्वारा ज्ञेय पदार्थोंको स्पर्श नही करता इसलिये वह निश्चंयसे तो ज्ञेयोमे ग्रप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकदर्शक

१ प्राप्यकारिता = होय विषयोंको स्पर्श करके ही कार्य कर सकना—जान सकना। ( इन्द्रियातीत हुवे आत्मामें प्राप्यकारिताके विचारका भी अवकाश नहीं है )।

समस्त्रोपाकाराजुन्मुस्य इर कमकथन नामविद्यो आगाति नरपति थ । दश्यस्य योगिनो शामिनोऽर्वेषप्रवेश इर ववेशोऽपि सिक्रिनसररित ॥ २८ ॥

मचैवं हानमचेंत्र वर्तत हति संमानवति---

रयणमिह इन्दणील दुद्धज्मसियं जहा समासाए ।

भ्रमिभूय तं पि दुद्ध बहुदि तह नाजमत्त्रेस ॥ ३० 🛊 रत्तमिहेन्द्रनीसं दुन्याश्चितं वथा स्वयसा।

अभियुप स्टाप दन्यं वर्तते तथा बानमर्थेष ।! ३० ।। यवा किसेन्द्रनीकरलं दुश्वमधिवसस्त्वत्रसमादेण स्वामिश्व वर्तमानं द्रन्यं, क्या वीवकं

शक्तिकी किसी परम भव्भुत विभिन्नताके कारण (निश्चयसे दूर रहकर भी ) 🛒 समस्त श्रेयाकारींको जानता-वेसता है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा वाला है 🖣 मात्मा सर्वेद्रव्य-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है। इसप्रकार व्यवहारसे जेव परावान

भारमाका प्रवेश सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ ब्रब यहाँ इसप्रकार ( दृष्टांत पूर्वक ) यह स्पष्ट करते हैं कि **ब्रान प्रवासीय** प्रवृत्त होता है ---

साधा ३०

कन्ययार्थं -- [यथा ] जसे [ इह ] इस जगतमें [ दुन्धा मुक्ति ] दूवमें पढ़ा हुमा [ इन्द्रनीष्ठं रस्त्रं ] इन्द्रनीश रस्त [ स्वमासा ] भपनी प्रभाके द्वारा [ सदिव इन्धं ] उस दूधमें [ अभिभूय ] अभाप्त होकर [ क्वेते ] वर्तता है [ तथा ] उसी प्रकार

[ बार्न ] ज्ञान ( अयति ज्ञातृद्वव्य ) [ सर्वेषु ] पदार्थीमें स्थाप्त होकर वर्तता है । टीका -- जरे दूशमें पड़ा हुया इन्हरीश रत्न अपने प्रमासमूहरे दूशमें व्याप्त

होकर वर्तता हुमा विकाद वेता है उसीप्रकार संवेदन (ज्ञान) भी मारमाचे मिमन होनेसे कर्ता-प्रशसे मात्मताको प्राप्त होता हुआ शामकप करण-प्रशके हारा कारणभूत परायकि कार्यभूत समस्त ज्ञेशकारोमें स्थाप्त हुन्ना वर्तता है, इसनिवे

१ प्रमाश्यक्तिके संवेशन कर्यात् आन कहते पर <del>शक्तक गुक्कवाँचीका विश्व सवजनी काळा है।</del> कसमें विद करों, करदा जादि जेस किने कार्ने तो करों-जेस असंद जासपूरूव है और करक-लेस *शासपूर्*क है। १. परार्व कारण हैं, और काले होवाबार ( इक्क-ग्रुब पर्वाव ) कार्व हैं।

जैन शा**स**माला ]

मप्यात्मनोऽभिन्नत्वात् कर्त्रशेनात्मतामापन्नं करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां कार्यभूतान् समस्तज्ञेयाकारानभिन्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानभिभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विप्रतिषिष्यते ॥ ३० ॥

अथैवमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति—

जिंद ते ए संति अट्ठा णाणे णाणं ण होदि सन्वगयं। सन्वगयं वा णाणं कहं ण णाणिट्ठिया अट्ठा ॥ ३१॥

यदि ते न सन्त्यर्था क्षाने क्षानं न भवति सर्वगतम्। सर्वगतं वा क्षानं कथं न क्षानस्यिता अर्थाः॥ ३१॥

कार्यमे कारणका (-ज्ञेयाकारोमे पदार्थीका ) उपचार करके यह कहनेमे विरोध नहीं ग्राता कि ज्ञान पदार्थीमे व्याप्त होकर वर्तता है।

भावार्थः — जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमे पडा हुम्रा इन्द्रनील रत्न ( नीलमणि ) सारे दूधको अपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है, इसिलये व्यवहारसे रत्न और रत्नकी प्रभा सारे दूधमे व्याप्त कही जाती है, इसीप्रकार ज्ञेयोसे भरे हुए विश्वमे रहनेवाला म्रात्मा समस्त ज्ञेयोको ( लोकालोकको ) अपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है, अर्थात् जानता है, इसिलये व्यवहारसे म्रात्माका ज्ञान भीर म्रात्मा सर्वव्यापी कहलाता है। ( यद्यपि निश्चयसे वे भ्रपने श्रसख्य प्रदेशोमे ही रहते है, ज्ञेयोमे प्रविष्ट नहीं होते )।। ३०।।

ग्रब, यह व्यक्त करते हैं कि इसप्रकार पदार्थ 'ज्ञानमे वर्तते है —

# गाया ३१

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [ते अर्थाः] वे पदार्थ [ज्ञाने न संति] ज्ञानमे न हो तो [ज्ञानं] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत [न भवति] नही हो सकता, [बा] ग्रीर यदि [ज्ञानं सर्वगतं] ज्ञान सर्वगत है तो [अर्थाः] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित [क्रथं न] कैसे नही है ? (ग्रथित् श्रवज्य हैं)

१ इस गाथामें भी 'ज्ञान' शब्दसे अनन्त गुण-पर्यायोंका पिंडरूप ज्ञातृद्रव्य समभना चाहिये।

यदि सञ्च निविस्तास्त्रीयदेवाकारसर्वपंत्रहोत्तास्त्रीयां क्षेत्रवां व विद्यान्तरं तदा तक सर्वगतमञ्जूपारमेत । अञ्चलमम्बेत वा सर्वन्त्रस्य । वर्षि साम्रात् स्वेदसम्बद्धम्य विद्यान्तरम्य विद्यानस्य विद

टीका'—यदि समस्त स्वज्ञेयाकारिक समयण द्वारा (ज्ञानमें ) धक्रतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो बहु ज्ञान सर्वगत नहीं मोना वाद्या । प्रीर यदि वह (ज्ञान ) सर्वगत माना जाये तो फिर (पदार्थ) साक्षाद ज्ञानकर्षक भूमिकामें भवतरित 'विम्वकी मौति धपने अपने जेयाकारिक कारण (होनेसे ) और 'परस्परासे प्रतिविम्बके समान ज्ञेयाकारोंक कारण होनेसे पदार्थ कैसे ज्ञानस्विक निश्चत नहीं होते ? (धवस्य हो ज्ञानस्वित निश्चत होते हैं )

सवार्ष:—दर्णणमें भयूर मन्दिर सूर्यं, वृक्ष इत्यादिक प्रतिविध्य पढ़ते हैं। वहीं निरुव्यसे तो प्रतिविध्य द्याणकी ही अवस्थायों हैं तथीपि दर्पणमें प्रतिविध्य देवकर काममें कारणका उपचार करके व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मबूराविक दपणमें हैं। इसीप्रकार कान दपणमें भी सर्व पदार्थोंक समस्त क्रेमकारोंक प्रतिविध्य पढ़ते हैं। इसीप्रकार कान दपणमें भी सर्व पदार्थोंक समस्त क्रेमकारोंक प्रतिविध्य पढ़ते हैं सर्वात् पदार्थोंक क्रेमकारोंक निमित्तसे जानमें जानकी स्वस्थाव्य के मोकार होते हैं (वर्षोंकि यदि ऐसा न हो तो जान सब पदार्थोंको नहीं वाल सदेगा)। वहीं निरुव्यस्य जानमें होनेवाले क्रेमकार कहीं जानमें होनेवाले क्रेमकार वहीं है। निरुव्यस्य ऐसा होनेपर मी व्यवहारसे देवा जाये तो जानमें होनेवाले क्रेमकार परार्थोंक क्रेमकार है और उनके कारब पदार्थे हैं—इद्यक्तार परम्परास्त जानमें होनेवाले क्रेमकारोंके क्राव्य पदार्थ हैं इस्तिविद्य ता (जानकी सवस्थाव्य ) क्रेमकारोंको जानमें देवकर कार्यों कारजका उपचार करके व्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्थ जानमें हैं। ३१।

१ विस्व – विस्तका इपदार्मे प्रतिविस्य पदा हो बहा । (कालको इपवाकी कपता दी बावे छे, पदार्मों के बेपकार विस्व समान हैं और जाममें होनेवाले जामकी स्वरूपाट्य केंबाकार प्रतिविस्य समाम हैं)। २. पदार्थ सावाम् कावेबाकारोंके कारक हैं ( पदार्थ वपने अपने इस्य-गुख-पत्रीवोंके सावाम् व्यरदा हैं) और परस्परासे जामकी अवकात्म जेवाकारोंके (जानाकारोंके) कारख हैं। ३ प्रतिविस्य नेतिविक कर्य हैं, और प्रकृपिद क्रिसेक कर्य हैं।

अथैवं ज्ञानिनोऽथैंः सहान्योन्यवृत्तिमत्त्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वे पश्यतोऽध्यवस्यतश्चात्यन्तविविक्तत्वं भावयति—

गेगहदि एोव ण मुंचिद ण परं परिएमिदि केवली भगवं। पेच्छिदि समंतदो सो जाणिद सब्वं णिरवसेसं॥ ३२॥

गृह्णाति नैव न मुश्चिति न परं परिणमित केवली भगवान् । परयति समन्ततः स जानाति सर्वं निरवशेषम् ॥ ३२ ॥

अयं खन्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्त्वभृतकेवलज्ञान-

ग्रब, इसप्रकार (व्यवहारसे) ग्रात्माकी पदार्थोंके साथ एक दूसरेमे प्रवृत्ति होनेपर भी (निश्चयसे) वह परका ग्रहण-त्याग किये बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे (पदार्थोंके साथ) ग्रत्यन्त भिन्नता है, यह बतलाते है —

# गाथा ३२

अन्वयार्थ:—[केवली भगवान् ] केवली भगवान [ परं ] परको [ न एव गृह्णाति ] ग्रहण नहीं करते, [ न मुंचित ] छोडते नहीं, [ न परिणमित ] पररूप परिणमित नहीं होते, [ सः ] वे [ निरवशेषं सर्वं ] निरवशेषरूपसे सबको ( सम्पूर्ण ग्रात्माको, सर्वं ज्ञोयोको ) [ समन्ततः ] सर्वं ग्रोरसे ( सर्वं ग्रात्म प्रदेशोसे ) [ पश्यित जानाति ] देखते— जानते है।

टीका:—यह ग्रात्मा स्वभावसे ही परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका ( उसके ) ग्रभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित होकर निष्कप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुग्रा, (१) जिसके सर्व ग्रोरसे ( सर्व ग्रात्म प्रदेशोसे ) दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता हुग्रा, 'नि शेषरूपसे परिपूर्ण ग्रात्माको ग्रात्मासे ग्रात्मामे सचेतता-जानता-ग्रनुभव करता है, ग्रथवा (२) एक साथ ही सर्व पदार्थोंके समूहका 'साक्षात्कार करनेसे

१ नि'शेषरूपसे = कुछ भी किंचित् मात्र शेष न रहे इसप्रकार से । २ साचात्कार करना = प्रत्यच्

स्वरूपेण विवरिणस्य निष्करणीत्मावरण्योतिर्वारमणीत्मावरण्यो भूरवाऽविकासम्य द्र स्कृतितद्रश्चेनद्वानविद्यः, समस्तमेष निःश्चेष्ठयात्मानगास्यवास्यानं संचित्ववे । सर्वार्षशार्षसाधात्करत्वेन इतिपरिवर्तनामाणात् संगावितव्रद्यण्योत्तमकक्रणानिनाविरायः समस्तपरिण्येषाकारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरमणवरिणममानः समन्त्रतोऽति विक्तवेषे पर्वति सानाति च एवमस्यात्मन्तविविकास्यमेष ॥ ३२ ॥

मन केनडकानिभुवकानिनोरविकेनदर्वनेन विकेशकांकाकोर्य अववि---

जिस्तपरिवतनका ग्रभाव होनेसे जिसके 'ग्रहणस्यागरूप किया विरामको प्राप्त हुन है ऐसा होता हुमा पहलेसे ही समस्त जेयाकाररूप परिणमित होनेसे किर परकार 'मानारान्तररूपसे नही परिणमित होता हुमा सब प्रकारसे प्रशेष विश्वको (वाल ) देखता-जानता है। इसमकार (पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे ) उसका (ग्रारमाका पदानों ) मत्यन्त मिसल ही है।

भावार्ष — केवली अगवान सब घारलप्रदेशोंसे अपनेकी ही अनुभव करते एरें हैं इसप्रकार वे पर हब्योंसे सर्वया फिल हैं। अपवा केवली अगवानकी सर्व प्रविक्ती सुगपत कात होता है इसलिये उनका जान एक जेयमेंसे दूसरेमें और दूसरेसे सीच नहीं वहता, तथा उन्हें हुछ भी जानना क्षेत्र नहीं रहता इसलिये उनका जान कियों विशेष जेयाकारको जाननेक प्रति भी नहीं जाता। इस्तरकार भी वे परसे सर्वया किया है। (यदि जाननेकप जिया बदलती हो तो वह परिवतन विकल्पके बिना—पर निर्माण रागद्वेयमें बिना—पर निर्माण रागद्वेयमें बिना—पर निर्माण रागद्वेयमें बिना—परि हो सकता इसलिये इतना परद्वव्यक सावका सम्बन्ध कहाता है। किन्तु नेवली अगवानकी जित्तका परिवतन नहीं होता इसलिये वे परसे अस्वन्ध फिल हैं। के इसप्रकार केवलजानप्राप्त आरमा परसे अस्वन्त होनेसे और प्रसेक प्राप्ता स्वभावस केवली अगवान जया ही होनस यह सिब हुधा कि निश्ववसे प्रतेक प्राप्ता स्वभावस केवली अगवान जया ही होनस यह सिब हुधा कि निश्ववसे प्रतेक प्राप्ता परस प्रिप्त है। ३२।।

रै अपिकियाका वरलने रहना अर्थान् झामर्थे एक झेक्डो अद्युक्त करना और हुसरेको धोक्ता की करण-स्थान है। इसरकारका कारण-स्थान को किया है, एसी विकास कैससी व्यासामके असाव हुआ है। 9 आधारमध्य - अन्य आधार !

# जो हि सुदेण विजाणिद अप्पाणं जाणगं सहावेण । तं सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं शायकं स्वभावेन। तं श्रुतकेवलिनमृपयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ३३ ॥

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कार-

अव केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशेषरूपसे दिखाकर विशेष आकाक्षाके क्षोभका क्षय करते है (अर्थात् केवलज्ञानीमे और श्रुतज्ञानीमे अन्तर नही है यह दिखाकर विशेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते है )—

# गाया ३३

अन्वयार्थः—[यः हि] जो वास्तवमे [श्रुतेन ] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञायक (ज्ञायकस्वभाव) [आत्मानं] आत्माको [विजानाति] जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [ऋपयः] ऋषीश्वरगण [श्रुतकेविलनं भणन्ति] श्रुतकेवली कहते है।

टीका:— जैसे भगवान युगपत् परिणमन करते हुए समस्त चैतन्यविशेषयुक्त केवलज्ञानके द्वारा, भ्रेनादिनिधन- निष्कारण- असाधारण- स्वसवेद्यमान चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल ( अकेला, शुद्ध, अखड ) है ऐसे आत्माको आत्मासे आत्मामे अनुभव करनेके कारण केवली है, उसीप्रकार हम भी कमश परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोसे युक्त श्रुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्कारण-असाधारण-स्वसवेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे केवल ( अकेला ) है ऐसे

१ अनादिनिधन = अनादि-अनन्त (चैतन्यसामान्य, आदि तथा अन्त रहित है)। २ निष्कारण् = जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा, स्वयसिद्ध, सहज। ३ असाधारण् = जो अन्य किसी द्रव्यमें न हो, ऐसा। ४ स्वसवेद्यमान = स्वत ही अनुभवमें आनेवाला। ४ चेतक = चेतनेवाला, दर्शक ज्ञायक। ६ आत्मा निश्चयसे परद्रव्यके तथा रागद्वेषादिके संयोगों तथा गुणपर्यायके भेदों से रहित मात्र चेतक स्वभावरूप ही है, इसिलये वह परमार्थसे केवल (अकेला, गुद्ध, अखड) है।

जासाबार जस्यसं केरण मामचैक गत्रामान्य व दिवनस्थित त्मनि संचेतनात् केनकी, तथाने कनोऽपि नावि निवननिष्यार जाताबार जस्मरं केल मानकेल मसामान्य विश्वव केल

स्वारमन कारमनारयनि एंकेक्स अरकेक्सी । वर्त विशेषाचांत्राचीनेया बच्चीयते ॥ ३३ ॥

अब इप्रनस्य भवोषाचिमेद्रहृदस्यवि---

सुत्तं जिणोवदिद्व पोगगसदम्बपगोहिं ववलेहिं। तं जापणा हि जार्थ सत्तरस व जाणणा मनिया ॥ ३४ ॥

मारमाको मारमासे मारमार्ने अनुगव करनेके कारक भूतकेवली है। ( स्वक्रिके ) विशेष प्राकांकाके कोमसे वस हो (हम तो) स्वरूपनिश्वन ही उसते हैं।

मतार्थः--- भगवान सगस्त पदार्थीको बानते हैं मात्र इसलिये ही वे 'केंबसी' नहीं कहसावे किन्तु केवल अर्वात् सुद्ध भारमाको जानने-समुमय करनेसे 'सेवसी' कबनाते हैं। केवन ( खुदा ) भारमाको जानने-धनुभव करनेवासा अवज्ञानी औ 'भतकेवनी' कहलाता है। केवनी भीर शृतकेवलीमें इतना मात्र श्रन्तर है कि शिवने चैतन्त्रके समस्त विकेष एक ही साथ परिणमित होते हैं ऐसे केवलज्ञानके द्वारा संबद्धी क्षेत्रक मारमाका मनुभव करते हैं और जिसमें बैतन्यको कुछ विशेष क्रमका परिकृतिय होते हैं ऐसे भुतज्ञानके डारा भुतकेवली केवल भारमाका सन्भव करते हैं सर्वाद केवजी सर्वके समान केवलजानके द्वारा भारमाको वेकते और धनुभव करते हैं तथा अतक्रेवसी दीपक्के समाम भूतकानके द्वारा बात्माको देखते और सनुभव करते हैं इसप्रकार क्षेत्रनी और भुतकेवलीमें स्वरूपस्वरताकी तरतमतारूप नेद ही मुक्त है कम-बढ़ (पदार्थ) जाननेक्य भेद घरयन्ता गील है। इसकिये धविक जाननेकी इच्छाका स्रोम क्रोडकर स्वरूपमें ही निकास रहता बोध्य है। वही क्षेत्रसतान प्राप्तिका उपाव है ॥ ३३ ॥

धव ज्ञानके भूत-ज्ञपाधिकत केवको दूर करते हैं, ( अर्थात् वह विकार है कि बतवान भी बान ही है, भूतक्य क्यांकिक कारण बालमें कोई नेव नहीं होता ):---

# स्त्रं जिनोपदिष्टं पुरुलद्रव्यात्मकैषेचनैः। तज्ञक्तिर्हि ज्ञानं स्त्रस्य च क्रिभेणिता॥ ३४॥

श्रुतं हि तावत्सत्रम् । तच भगवद्दित्सर्वज्ञोपज्ञं स्थात्कारकेतनं पौद्गलिकं शब्दव्रह्म । तन्ज्ञिप्तिर्दि ज्ञानम् । श्रुतं तु तत्कारणत्वात् ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एवं सित सत्रस्य ज्ञिष्तिः श्रुतज्ञान-मित्यायाति । अथ सत्रमुपाधित्वान्नाद्रियते ज्ञितिरेवाविशिष्यते । सा च केविलनःश्रुतकेविल-नश्चात्मसंचेतने तुल्येविति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः ।। ३४ ।।

# गाथा ३४

अन्वयार्थः—[पुद्गलद्रच्यात्मकैः वचनैः] पुद्गल द्रव्यात्मक वचनोके द्वारा [ जिनोपदिष्टं ] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [स्त्रं ] सूत्र है [ तज्ज्ञिपिः हि ] उसकी ज्ञप्ति [ ज्ञानं ] ज्ञान है [ च ] ग्रौर उसे [ स्त्रस्य ज्ञिष्तः ] सूत्रकी ज्ञप्ति ( श्रुतज्ञान ) [ भणिता ] कहा गया है।

टीका:—पहले तो श्रुत ही सूत्र है, ग्रौर वह सूत्र भगवान ग्रहंत—सर्वज्ञके द्वारा स्वय जानकर उपदिष्ट, 'स्यात्कार चिह्नयुक्त, पौद्गिलिक शब्दब्रह्म है। उसकी 'जिप्त ( शब्दब्रह्मको जाननेवाली ज्ञातृिक्तया ) सो ज्ञान है। श्रुत ( सूत्र ) तो उसका ( ज्ञानका ) कारण होनेसे ज्ञानके रूपमे उपचारसे ही कहा जाता है ( जैसे कि ग्रुन्नको प्राण कहा जाता है )। ऐसा होनेसे यह फिलत हुग्रा कि सूत्रकी ज्ञप्ति सो श्रुत्ज्ञान है। यदि सूत्र तो उपाधि होनेसे उसका ग्रादर न किया जाये तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है, ('सूत्रकी ज्ञप्ति' कहने पर निश्चयसे ज्ञप्ति कही पौद्गिलक सूत्रकी नहीं किन्तु ग्रात्माकी है, सूत्र ज्ञप्तिका स्वरूपभूत नहीं किन्तु विशेष वस्तु ग्रुर्यात् उपाधि है, क्योंकि सूत्र न हो तो वहाँ भी ज्ञप्ति तो होती ही है। इसिलये यदि सूत्रको न गिना जाय तो 'ज्ञप्ति' ही शेष रहती है।) ग्रौर वह ( ज्ञप्ति ) केवली ग्रौर श्रुतकेवलीके ग्रात्मानुभवनमे समान ही है। इसिलये ज्ञानमे श्रुत-उपाधिकृत भेद नहीं है।। ३४।।

१ स्यात्कार = 'स्यात्' शब्द । (स्यात् = कथंचित् , किसी अपेचासे ) २ ज्ञप्ति = जानना, जाननेकी किया, जाननिकया ।

जो जानदि सो नाण न हवदि राष्ट्रेम जानगो मारा। राण परिणमदि सर्य भट्टा नागट्टिया सन्वे ॥ ३५ ॥

वो बानाति स क्रानं न भवति क्रानेन कावक नास्मा । क्रानं परिचमते स्वयमर्था क्रानस्किताः तर्वे ।। ३४ ॥

अपूर्वप्युवकर्षकरणस्वतिमारमैश्वर्षयोगितवादात्मनो य दव स्वयमे**व सम्बद्धि स हैर**् इनमन्दर्सनिवारकश्चिरणस्वकतेः सर्वत्रस्य वारकेत्ये दश्वनिवारसिके<del>ण्यान्यकोण्याः</del> (

श्रव श्रारमा और ज्ञानका कठु त्व कर्गत्वकृत मेव दूर करते हैं। (परमानैकः श्रमेद श्रारमार्मे, 'श्रारमा ज्ञातृक्रियाका कर्ता है भीर ज्ञान करण है' इसप्रकार व्यवहारी भेद किया जाता है तथापि श्रारमा और ज्ञान मिल्न नहीं हैं इससिये भमेदनयहें 'बार्स्य' ही ज्ञान है' यह समकाते हैं) —

#### नामा ३५

अन्वयार्ष:—[प' आनाति] जो जानता है [सः आनं] सो जान है (को जायक है वही जान है) [आनेन] जानके द्वारा [जारमा ] आरमा [आवकः कार्की] जायक है [न] ऐसा नहीं है [स्वयं] स्वयं ही [आन परिचयते] जानरूप परिचित्रद्व होता है [सर्वे जर्बा] और सर्व पदार्थ [आवस्थिता ] जानस्थित हैं।

टीकाः— मारमा प्रमुचन्यूत कतृ स्व और करणस्वकी वाक्तिक्य 'पारमस्वकंवाल है इसिमंग्रे जो स्वयमेव जानता है ( झायक है ) वही जान है । बंदो-विकार के 'सामकतम उष्णादव्यक्ति पन्तरलीन है ऐसी "स्वतत्र प्रमिक "वहनक्रियाको प्रविधि होनेसे उप्णता कही जाती है । परन्तु ऐसा नहीं है कि असे पृष्णवर्ती वात्तवीसे देवदत्त काटनेवाला कहलाता है उमीप्रकार (पृष्णवर्ती ) जानसे भ्रारमा जाननेवाला ( आयक ) है । यदि एसा हो तो दोनोंक प्रवेतनता धानायंगी और वा धनेतनोंका समीग होने पर भी वर्षित उस्पन्न नहीं होगी । भ्रारमा और जानके पृष्णवर्ती होने पर भी वर्षित

१ पारमेत्वच -- परम सामार्थ्न, परमेकारता । १. माधकाम -- वत्तृष्ट सामनवद् करता । ३. की कर्मक करने करे वह करा । ४ जॉम जलानेकी किया करती है अमिलवे वसे उच्छावा कहा जाता है ।

जैन शास्त्रमाला ]

न तु यथा पृथग्वर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदचस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा। तथा सत्यु-भयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छित्तिष्पत्तिः। पृथवत्ववर्तिनोरपि परिच्छेदाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छित्तिभृतिप्रभृतीनां च परिच्छित्तिप्रस्तिरमङ्कुज्ञा स्यात्। किंच-स्वतो च्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कार्यभृतसमस्तज्ञेयाकारकारणी-भृताः सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथचिद्रवन्ति, किं क्रानुक्रानविमागक्लेशकल्पनया।। ३५॥

अथ किं जानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति—

तम्हा णाणं जीवो णेयं दव्वं तिहा समक्खादं। दव्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं॥ ३६॥

तस्मात् ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् । द्रव्यमिति पुनरातमा परश्र परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

श्रात्माके ज्ञप्ति होना माना जाये तो परज्ञानके द्वारा परको ज्ञप्ति होजायेगी श्रौर इसप्रकार राख इत्यादिके भी ज्ञप्तिका उद्भव निरकुश होजायेगा। ('श्रात्मा' श्रौर ज्ञान पृथक है किन्तु ज्ञान श्रात्माके साथ युक्त होजाता है इसिलये श्रात्मा जाननेका कार्य करता है' यदि ऐसा माना जाये तो जैसे ज्ञान श्रात्माके साथ युक्त होता है, उसीप्रकार राख, घडा, स्तभ इत्यादि समस्त पदार्थोंके साथ युक्त होजाये श्रौर उससे वे सब पदार्थ भी जाननेका कार्य करने लगे, किन्तु ऐसा नही होता, इसिलये श्रात्मा श्रौर ज्ञान पृथक नही है।) श्रौर श्रपनेसे श्रीभन्न समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित जो ज्ञान है उसरूप स्वय परिणमित होनेवालेको, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोंके कारणभूत समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ति ही कथिचत् है। (इसिलये) ज्ञाता श्रौर ज्ञानके विभागकी क्लिष्ट कल्पनासे क्या प्रयोजन है ।। ३४।।

म्रब, यह व्यक्त करते है कि ज्ञान क्या है, ग्रीर ज्ञेय क्या है —

### गाथा ३६

बन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये [जीवः द्वानं] जीव ज्ञान है [ज्ञेयं] ग्रीर ज्ञेय [त्रिधा समाख्यातं] तीन प्रकारसे विणत (त्रिकालस्पर्शी) [द्रव्यं] द्रव्य है [पुनः द्रव्यं इति] (वह ज्ञेयभूत) द्रव्य ग्रर्थात् [आत्मा] ग्रात्मा (स्वग्रात्मा) [परः च] ग्रीर पर [परिणामसम्बद्धः] परिणाम वाले है। यतः गरिष्क्रेदक्षेण सर्गं विगरिणस्य स्वतंत्र वय विश्विकाणि वद्ये मन्यद्रभ्याणां तथा परिणन्तुं गरिष्क्रेषु जाककोः। द्वेशं हु गरम्यरामकारेण त्रिपाकासकोटित्यर्थित्वादनायन्तं द्वर्णं, वयु द्वेशतामासकार्यं स्वात् । ह्यते हि स्वपरपरिष्क्रेदकरणस्वकोषस्य वोष्यस्यैवंत्रियं द्वेतिस्थत् ।

नतु स्वास्मिनि क्रियाविरोषात् कर्णं नामास्मयस्थित्कस्यम् । का व्री कीरक्ष्यं विरोधः । क्रिया क्षत्रं विरोधिनी सञ्चलकिक्षाः वा व्रह्मिकाः वा । ताक्ष्मीकं स्वस्मास्प्रवापत हस्यागमाविक्ष्येतः । व्रह्मिकायास्त् प्रवाधनकिष्ययेतः तत्र विप्रतिवेचस्यावतारः । ववा व्रि प्रकाषकस्य प्रदीवस्य वरं प्रकारकतानाकर्यं स्वस्मिन् प्रकारके न प्रकारकान्तरं सुन्यं, स्वययेव प्रकारनकियायाः स्वाधकान्तवः

टीका:—(पूर्वोक्त प्रकार) ज्ञानक्यसे स्वव परिचमित होकर
ही जानता है इसिये जीव ही जान है क्योंकि घन्य इस्प्रकार (अक्योंके
परिणित होने तथा जाननेमें असमर्थ हैं। और ज्ञेय वर्त चुकी, वर्ष प्रके वर्तनेवाली ऐसी विचित्र पर्यायोंकी परम्पराके प्रकारसे त्रिविष कालकोटिको करित करता होनेसे अमादि अनन्त इस्थ है। (आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञेय समस्त इस्कें है) वह ज्ञेयभूत इस्य आरमा और पर (स्व और पर ) ऐसे दो भेदसे दो क्रमाचारी है। जान स्वपर जायक है इसियं ज्ञेयकी ऐसी दिविषता मानी वाती है।

(प्रभ):— अपनेमें कियाके हो सकनेका विरोध है इसिनवे सारवाके स्वज्ञायकता कसे घटित होती है?

परिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद्यतामापन्नं परिच्छिन्दतः स्वस्मिन् परिच्छेदे न परिच्छेदकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव परिच्छेदनिक्रयायाः सष्ठपलम्भात् ।

ननु कुत आत्मनो द्रव्यक्षानरूपत्वं द्रव्याणां च आत्मक्षेयरूपत्वं च । परिणामसंवन्धत्वात् । यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च परिणामैः सह संवध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्यालम्बनक्षानेन द्रव्याणां तु क्षानमालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥

क्योकि स्वयमेव ज्ञान किया की प्राप्ति 'है। (इससे सिद्ध हुग्रा कि ज्ञान स्वको भी जान सकता) है।

(प्रश्न)—ग्रात्माको द्रव्योकी ज्ञानरूपता ग्रौर द्रव्योको ग्रात्माकी ज्ञेयरूपता, कैसे (किसप्रकार घटित) है ?

(उत्तर) — व परिणामवाले होनेसे। ग्रातमा ग्रीर द्रव्य परिणामयुक्त है, इसलिये ग्रात्माके, द्रव्य जिसका ग्रालम्बन है ऐसे ज्ञानरूपसे (परिणित ) ग्रीर द्रव्योके, ज्ञानका ग्रावलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणित ग्राधितरूपसे तपती है— प्रतापवत वर्तती है। (ग्रात्मा ग्रीर द्रव्य समय २ पर परिणमन किया करते है, वे कूटस्थ नहीं है, इसलिये ग्रात्मा ज्ञान स्वभावसे ग्रीर द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावमे परिणमित ग्रात्मा ज्ञानके ग्रालम्बनभूत द्रव्योको

१ कोई पर्याय स्वय अपनेमें से उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्यके आधारसे-द्रव्यमें से उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्यरूप आधारके विना पर्याय उत्पन्न होने लगें और जलके विना तरगें होने लगें, किन्तु यह सब प्रत्यत्त विरुद्ध है। इसिलये पर्यायके उत्पन्न होनेके लिये द्रव्यरूप आधार आवश्यक है। इसीप्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वय अपनेमें से उत्पन्न नहीं हो सकती, वह आत्मद्रव्यमें से उत्पन्न हो सकती है जो कि ठीक ही है। परन्तु ज्ञान पर्याय स्वय अपनेसे ही ज्ञात नहीं हो सकती यह बात यथार्थ नहीं है। आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान पर्याय स्वय अपनेसे ही ज्ञात होती है। जैसे दीपकरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय स्व-परको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मारूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वपरको जानती है। और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वय अपनेको जानता है। २ ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं। यदि ज्ञान ज्ञेयको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रहा ? ३ ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं। यदि ज्ञान में ज्ञात न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयका क्रेयत्व क्या हुआ ?

अवाविवादिवान्त्रगवानामरि इञ्चवनौवानां वादात्विकात् इक्वरकेन समे

43

तकालिगेव सब्वे सदसन्भूदा **हि परुजवा तार्सि ।** वटन्ते ते णाणे विसेसदो दब्ब**ादीचं ॥** ३७ ॥ '

ब्हुन्तः त जाण ।वससदा द्व्यजादाच ॥ २७ सन्द्राविद्या १व सर्वे सक्षसद्भवा वि वर्षायासम्बद्धाः ।

तारकाशिका इव सर्वे सदसङ्ग्ता दि वर्षावास्तासाम् । वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतो हृष्यज्ञातीनाम् ॥ १७ ॥

सर्वासमेष दि द्रश्यवाधीनां त्रिसम्बायन्त्रिकारमध्यम्भूभिकलेव सङ्ग्रासङ्क्रामायान्त्रो वे यावन्तः पर्वायास्त्रे सावन्यस्यास्त्रक्रकः विजेपकक्षमा एककण प्रावनोपसीयस्वितिमक्तरन्ति । न कन्येत्यपुर्ण-स्टामिरीकस् ।

जानता है भीर जेंग स्वभावसे परिणमित इथ्य जेंगके धासस्वनसूत जात हाते हैं।)॥३६॥

प्रव, यह उद्योत करते हैं कि इस्योंकी यतीत भीर भनावत श्वीवें तात्कालिक पर्यायोकी भीति प्रथक रूपसे जानमें बतती हैं —

#### साचा ३७

अन्वयार्थः—[तासास् हर्ष्यवातीनास् ] उन ( थीवादि ) हर्ष्यवातिनास् [ के सर्वे ] ममस्त [ सदक्र्भृताः हि ] विद्यमान धौर धविष्यमान [ वर्षांचाः ] वर्षां [तास्वासिकाः १व ] सार्वाभिकः ( बतमान ) पर्यायोंकी औति [ विद्येषकः ] विकित्त्वाः ] पुवकः ( प्रपने प्रपने मिन्न भिन्न स्थलपम् ) [ कानं वर्तन्ते ] बानमें वर्तती हैं ।

टीका:—( जीवान्ति ) समस्त द्रव्यजातियोंकी पर्यायाकी उत्पत्तिकी क्यांकि सीमाकानकी मर्याया जिननी हानसे (व तीनाकालम उत्पन्न हुया करती हैं इसिक्ये ), उनकी ( उन समस्त द्रम्य जातियाकी ) कम पूबक तपती हुई स्वरूप सम्पदा वाली ( एकक बाद दूसरी प्रगन होनेवासी ) विद्यमानता और अविद्यमानताको प्राप्त की विस्ता पर्योगे हैं व सब तास्तानिक (बतमान कामीन ) पर्यायाकी माति अस्वक्त विस्तान होनेयर भी सब पर्यायाके विनिष्टनस्थल स्पष्ट आन हो इसप्रकार एक

अनमें मन्तर प्रस्केंची तीर्तेषामधी थ्यावं एक ही माथ आत होने पर भी अनक वर्षावका विकित स्थल (अवन काम, न्यावार दरवादि विश्वपानं ) श्वर आत होता है, संकर-कार्तकर मही हाते !

हि इद्मस्थस्यापि वर्तमानिमव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालिम्बतस्तदाकारः । किंच चित्रपटीस्थानीयत्वात् संविदः । यथा हि चित्रपटचामितवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमाना-नां च वस्तुनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा संविद्धिचावि । किंच सर्वेह्मेया-

क्षणमे ही ज्ञानमदिरमे स्थितिको प्राप्त होती है। यह (तीनोकालकी पर्यायोका वर्तमान पर्यायोकी भाँति ज्ञानमे ज्ञात होना) अयुक्त नही है, क्योकि—

- (१) उसका दृष्टके साथ (जगतमे जो दिखाई देता है—ग्रनुभवमे ग्राता है उसके साथ) ग्रविरोध है। (जगतमे) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे वर्तमान वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके ग्राकारका ग्रवलम्बन करता है उसीप्रकार भूत ग्रीर भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए (भी) ज्ञान उसके ग्राकारका ग्रवलम्बन करता है।
  - (२) ग्रीर ज्ञान चित्रपटके समान है। जैसे चित्रपटमे ग्रतीत, ग्रनागत ग्रीर वर्तमान वस्तुग्रोके 'ग्रालेख्याकार साक्षात् एक क्षणमे ही भासित होते है, इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमे (ज्ञान भूमिकामे, ज्ञानपटमे) भी ग्रतीत ग्रनागत ग्रीर वर्तमान पर्यायोके ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षणमे ही भासित होते है।
  - (३) श्रीर, सर्व ज्ञेयाकारोकी तात्कालिकता (वर्तमानता, साम्प्रतिकता) स्त्रविरुद्ध है। जैसे नष्ट ग्रीर त्रमुत्पन्न वस्तुश्रोके ग्रालेख्याकार वर्तमान ही है, इसीप्रकार स्रतीत ग्रीर ग्रनागत पर्यायोके ज्ञेयाकार वर्तमान ही है।

भावार्थ:—केवलज्ञान समस्त द्रव्योकी तीनो कालकी पर्यायोको युगपद् जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न पर्यायोको वर्तमान कालमे केसे जान सकता है ? उसका समाधान है कि—जगतमे भी देखा जाता है कि ग्रल्पज्ञ जीवका ज्ञान भी नष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न वस्तुग्रोका चितवन कर सकता है, ग्रनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न पर्यायोको क्यो न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपटकी भाँति ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत पर्यायोको भी जान सकती है। ग्रौर

१ आलेख्य = आलेखन योग्य, चित्रित करने योग्य।

S.

χy

काराणां तादात्मिकत्वाविरोधात् । चया हि अध्यस्तामामत्त्रदिकामां च वर्तमाना एव. तवादीतानामनामतानां च चर्चापाणां क्षेत्राकारा वर्तमाना एव अवस्ति 🏖

नवासद्भवपर्यातानां कवेचित्सद्भवत्वं विद्याति---

जे ऐव हि सजाया जे खब्द भट्टा भवीय पञ्जासा । ते होति बसन्मदा पञ्जाया णाजपबक्ता ॥ ३८ ॥

वे नैव हि संबाता वे साहा वहा भूरता दर्गांचाः । वे मवन्ति नसञ्जताः पर्याया क्रकारचन्नाः ॥ ३८ ॥

वे सह नावापि संभविमञ्ज्ञानन्ति, वे पारमस्रावमञ्जूष्य विस्तरहरम्यास्ते विस्तर

मालेस्यत्व शन्तिकी भौति द्रव्योंकी सेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी स्रती**ट औ**र भनागत पर्यायें भी कानमें जेयरूप होती हैं--- जात होती हैं। इसप्रकार भारनाकी भदमत ज्ञान शक्ति भीर ब्रब्भोंकी भदमुत ज्ञेयरबसक्तिके कारण केवसज्ञानमें समस्य द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायोंका एक ही समयमें भासित होता प्रविद्य है ॥ ३७ ॥ 🛂

धव प्रविद्यमान पर्यायोंकी (भी) कपवित (कोई प्रकारते, कीई मपेकासे ) विद्यमानता बतलाते हैं ---

#### RIMIT DE

नन्त्रपार्वः—[ वे पर्वापा ] जो पर्यायें [ दि ] नास्तवमें [ न एव संवासा ] उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा [वे] जो पर्यामें [क्क्स ] वास्तवमें [भूत्वा नहाः ] उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं [ ते ] दे [ असव्यूता पर्याचाः ] प्रतिक्रमान पर्याचें [ ग्रामक्रक्काः मवन्ति । ज्ञान प्रत्यका है ।

टीका:--- जो (पर्यायें) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर मध्ट होगई हैं वे (पर्यायें ) वास्तवमें ग्राविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति नियत होनेसे (ज्ञानमें निविधत स्थिर-सगी हुई होनेसे ज्ञानमें सीधी ज्ञात होनेसे ) मानप्रत्यक्ष बतती हुई, पापाण स्तम्ममें उत्कीर्ण मृत और भावी देवों

१ अवद -- अक्के प्रति-अक्के सम्मुल-अक्कं निकटमें-अक्कं संबंधमें हो ऐसा। [ अद-कानः भारताः ।

अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् झानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतभाविदेववद्प्रकम्पा-र्षितस्वरूपाः सङ्कता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥ अथैतदेवासद्भतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दहयति-

त्रैन शास्त्रमाला **]** 

जदि पचक्लमजायं पज्जायं पलइयं च णाणस्म । ण हवदि वा तं णाएं दिव्वं ति हि के परूवेंति ॥ ३६ ॥ यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३९॥ यदि खल्वसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायजातमप्रतिघविजृम्भिताखण्डितप्रतापप्रभु-

शक्तितया प्रसभेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति, (तीर्थंकरदेवो) की भाँति ग्रपने स्वरूपको ग्रकम्पतया (ज्ञानको) ग्रिपित करती

हुई (वे पर्याये) विद्यमान ही है ॥ ३८ ॥ स्रब, इन्ही स्रविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ करते है — गाया ३९

अन्वयार्थः — [ यदि वा ] यदि [ अजातः पर्यायः ] अनुत्पन्न पर्याय [ च ] तथा [ प्रलियतः ] नष्ट पर्याय [ ज्ञानस्य ] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [ प्रत्यक्षः न भवति ] प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञान ] उस ज्ञानको [दिव्यं इति हि] दिव्य [के प्ररूपयंति ]

टीका:--जिसने अस्तित्वका अनुभव नहीं किया, और जिसने अस्तित्वका अनुभव कर लिया है ऐसी (अनुत्पन्न और नष्ट) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान अपनी निर्विच्न विकसित, भ्रखंडित प्रतापयुक्त प्रभु शक्तिके द्वारा बलात् ग्रत्यन्त भ्राक्रमित करे (प्राप्त करे), तथा वे पर्याये भ्रपने स्वरूपसर्वस्वको स्रक्रमसे स्रपित करे ( एकही साथ ज्ञानमे ज्ञात हो ) इसप्रकार उन्हे अपने प्रति नियत न करे ( अपनेमे निञ्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने ), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है ? इससे (यह कहा गया है कि ) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है।

तदा तस्य इतस्तनी दिव्यता स्थात् । अतः काहात्रातस्य वरिष्केदस्य तस्येकप्रवस्यव ववेन्द्रियद्वानस्यैव प्रहीतगत्रस्यन्तं च बातुमक्कवमिति विदर्श्वनति---

¥6

मत्यं सक्सिणवदिदं ईहापुव्वेहिं जे विजासंति । तेसिं परोक्समृदं णादमसक ति परणतं ॥ ४० ॥ वर्षमणनियसितनीहापर्वेथें विज्ञानन्ति । तेषां परोक्षमतं जातमकस्पनिति बक्काम् ।। ४० ।।

वे सदा विषयविषयिस्तिवातसभागिनिवयार्वतस्विकर्गमविषयः अजीवशासमानेकेतिः

भावार्थ -- भनन्त महिमावान केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि वह अनन्त व्रव्योंकी समस्त ( भतीत और भनागत भी ) पर्यायोंको सम्प्रभंतया एक ही सन्म प्रत्यका जानता है 11 ३६ ।।

धव इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट भौर धनुरुपन्नका कानना ब्रह्मका 🕻 ( सर्वाद इन्द्रियज्ञान ही नच्ट और अनुत्पन्न पवार्थोंको-पर्यायोंको नहीं जान सकता ) का न्यायसे निश्चित करते हैं।

शाका ४०

मन्त्रमार्चः-[ वे ] जो [ मधनिपतिर्त ] सक्षपतित सर्वात् इन्द्रिवनीचर [ मर्ब ] पदार्थको [ ईहार्ष्ये ] ईहादिक द्वारा [ विवानन्ति ] जानते हैं [ तैसी ] अनके त्तिये [परोक्षमृत ] 'परोक्षमृत पदार्थको [ हार्तु ] जानना [ वक्क्य ] स्वक्य है [इ**दि प्रकर्य**] ऐसा सर्वेज वेवने कहा है।

टीका'--- नियम और विषयीका "सन्निपात जिसका सक्रम (स्वरूप ) है ऐसे इस्त्रिय भीर पदार्णने <sup>3</sup>सिलक्यको प्राप्त करके जो अनुक्रमधे **उत्पन्न ईहाविकके** कमसे जानते हैं वे उसे नहीं जान सकते जिसका बस्तित्व बीत ववा है, तथा जिसका धस्तित्वकाल उपस्थित नही हवा है न्योंकि ( शतीत-श्रनागत थवार्य सीर इन्द्रियके ) मयोक्त लक्षण ( ययोक्तस्यरूप ऊपर कहा जसा ) <sup>प्</sup>वा**द्यवाहक** सम्बन्धका भसमब है।

१ परोच – अक्से पर अर्थात् अक्से पूर होने देखा। इतिहम क्लोपर । ९ समियाय – विद्यापः संबंध होता । ३. महिन्दर्य – मंबंध, मजीवसा । ४. इतिक्योचर कहार्व साथ है, और इतिवर्ध सारक हैं ।

कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं वा यथोदितलक्षणस्य ग्राह्यग्राह्यकसंवंधस्यासंभवतः परिच्छेत्तुं न शक्नुवन्ति ॥ ४०॥

अथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तत्संमवतीति संभावयति

अपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं । पलयं गयं च जाणदि तं णाणमदिंदियं भणियं ॥ ४१ ॥

अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तं च पर्ययमजातम् । प्रलयं गतं च जानाति तज्झानमतीन्द्रियं मणितम् ।। ४१ ।।

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तः करणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलिब्धसं स्कारादीन् अन्तरङ्गस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते । प्रवर्तमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वाना-भावार्थः — इन्द्रियोके साथ पदार्थका (विषयीके साथ विषयका ) सिन्नकर्ष-

सकता है। नष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्न पदार्थों के साथ इन्द्रियोका सन्निकर्ष-सम्बन्ध न होने से इन्द्रिय ज्ञान उन्हे नहीं जान सकता। इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है।। ४०।। ग्रब, यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रतीन्द्रिय ज्ञानके लियें जो जो कहा जाता

सम्बन्ध हो तभी ( स्रवग्रह-ईहा-स्रवाय-धारणारूप क्रमसे ) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थको जान

है वह ( सब ) सभव है —

## गाथा ४१

अन्वयार्थः—[अप्रदेशं] जो अप्रदेशको [सप्रदेशं] सप्रदेशको [मूर्तं] मूर्तको [अमूर्तं च] ग्रीर अमूर्तको तथा [अजातं] अनुत्पन्न [च] ग्रीर [प्रलयंगतं] नष्ट [पर्यायं] पर्यायको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [अतीन्द्रियं] ग्रीन्द्रय [भणितम्] कहा गया है।

टीका:—इन्द्रियज्ञान उपदेश, अन्त करण और इन्द्रिय इत्यादिको विरूप-कारणतासे (ग्रहण करके) और उपलब्धि (क्षयोपशम), सस्कार इत्यादिको अ ग्रतरङ्ग स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, श्रीर वह प्रवृत्त होता हुआ

१ विरूप = ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न स्वरूपवाले । ( उपन्था, मन और इन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं इसलिये उनका रूप ज्ञानके स्वरूपमे भिन्न है । वे इद्रियज्ञानमें विहरण कारण हैं । )

प्रदेशक् । पूर्ववेशवरण्याति तथानिवासिकामन्त्रक्षास्त्रकार्यम् । व्यक्तिकारः विश्वविश्वविश्वातकक्षात्रात्रकार्यः दृष्यं सर्स्यकः । वशु पूर्ववक्षयोगोन्द्रकारतात्रिक्षिणं दावां द्वावात्रतिकाराद्वात्रकेषः वश्यः सप्रदेशं सर्वमार्यकारतात्रिकारितं च वर्षाव्यातं वेशकास्त्रिकारात्रकारेष्यानेषः वर्षाति स्थिति ।

जब बेवार्वपरिकशनसभका किया बानाल क्वतीति जरकारि-

٠.

परिजमदि ऐयमट्ट णादा जदि ऐव साइगं तस्स । णाणं ति त जिणिंदा स्वयंतं कम्ममेनुचा ॥ ४२ ॥

परिजमति क्षेपमर्च काता यदि नैव सामिन्नं तस्य । कार्नामति ते क्रिकेट्या सम्बन्तं कर्मेनोक्कम्मः ॥ ४२ ॥

सप्रदेशको ही जानता है क्योंकि वह स्यूलको वाननेवाला है अप्रदेशको नहीं कार्यक, (क्योंकि वह सुक्ष्मको जाननेवाला नहीं है), वह पूर्तको ही जानता है, क्योंक वसे (पूर्तिक) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, वह अपूर्तको नहीं जानता (क्योंक अपूर्तिक विषयके साथ इन्द्रियक्षानका सम्बन्ध नहीं है) वह वर्षमानको ही जानता है क्योंकि विषय विषयीके सित्रपात सद्माव है, वह प्रवृत्तित हो चुकनेवालेको कीर प्रविष्यमे प्रवृत्त होनेवालेको कीर प्रविष्यमे प्रवृत्त होनेवालेको कीर प्रविष्य प्रवृत्त होनेवालेको कीर प्रविष्य प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता (क्योंकि इन्त्रिय और प्रवृत्त सित्रक्षका प्रभाव ह)।

परन्तु जो अनावरण अनिन्तिय क्षान है उसे अपने अप्रदेश समस्य, वृत्त

परन्तु जो झनावरण भनिन्तिय ज्ञान है उसे अपने अप्रदेश सप्रवेश, कूर्य भीर अपूर्व (पदार्थ मात्र ) तथा अनुत्यक्ष एव व्यतीत वर्यायमात्र ज्ञेयताका अविकास न करनेसे ज्ञेय ही है—जीसे प्रज्ञितित अगिको अनेक प्रकारका इथन बाह्यताका अविकास न करनेसे दाह्य ही है। (जसे प्रवीप्त अग्नि वाह्यमात्रको—ईक्नपात्रको—क्ष्यपर्यायमात्रको—क्ष्यपर्यायमात्रको—क्ष्यपर्यायमात्रको—क्ष्यपर्यायमात्रको—क्ष्यपर्यायमात्रको—क्ष्यपर्यायमात्रको—क्षानता है)।। ४१।।

ग्रव यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि श्रेय पदार्चरूप परिणमन विसका सक्कण है ऐसी ( श्रेयार्चपरिणमनस्वरूप ) क्रिया ज्ञानमेंसे नहीं होती —

सामा ४२

क्रन्यपार्थः—[कावा ] त्राता [ यदि ] यदि [ वेर्ष वर्ष ] त्रेय पदार्थक्य [ वरिकारित ] परिजामत होता हो तो [ वस्य ] उसके [ काविक इतने ] कायिक जान जैन शासमाला ]

परिच्छेता हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तन्न तस्य सकलकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तस्वाभाविक-परिच्छेदिनदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिणितद्वारेण सृतृत्वणाम्भोभार-संभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोपभुङ्जानः स जिनेन्द्रैरुद्गीतः ॥ ४२ ॥

अथ कुतस्तर्हि ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति—

# उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया। तेसु विम्ढो रत्तो दुट्टो वा बंधमणुभवदि॥ ४३॥

उदयगताः कर्मांशा जिनवरष्ट्रपभैः नियत्या भणिताः । तेषु विमृहो रक्तो दुष्टो वा बन्धमनुभवति ।। ४३ ॥

[न एव इतिं ] होता ही नही, [जिनेन्द्राः ] जिनेन्द्रदेवोने [तं ] उसे [कर्म एव ] कर्मको ही [क्षपयन्तं ] स्रनुभव करनेवाला [उक्तवन्तः ] कहा है।

टीका:—यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल कर्मवनके क्षयसे प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपनका कारण (क्षायिक ज्ञान ) नहीं है, ग्रथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, क्यों प्रित्येक पदार्थरूपसे परिणतिके द्वारा मृगतृष्णामें जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह (ग्रात्मा) ग्रत्यन्त दुसह कर्मभारकों ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है।

भावार्थ:— ज्ञेय पदार्थरूपसे परिणमन करना ग्रर्थात् यह हरा है, यह पीलां है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थोंमे परिणमन करना वह कर्मका भोगना है, ज्ञानका नही। निविकार सहज ग्रानन्दमे लीन रहकर सहजरूपसे जानते रहना वह ही ज्ञानका स्वरूप है, ज्ञेय पदार्थोंमे रुकना—उनके सन्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका स्वरूप नहीं है।। ४२।।

(यदि ऐसा है) तो फिर ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) किया और उसका फल कहाँसे (किस कारणसे) उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते है —

## गाथा ४३

अन्वयार्थः—[ उदयगताः कर्माशाः ] ( ससारी जीवके ) उदयप्राप्त कर्माश (ज्ञानावरणीय ग्रादि पुद्गलकर्मके भेद ) [ नियत्या ] नियमसे [ जिनवर वृपभैः ]

संसारिको हि नियमेन वायहरयमताः शहरुकार्याकाः सम्पन्न । अब स सम्बन्ध संविद्यमानी मोहरागद्देशवरिकतत्वात् श्रेयार्वपरिकमनस्त्रकाश्व क्रिक्या स्टब्स्टे । स्ट प्रस्थिति क्रियाफसपूर्व बन्धमनुस्पति । जतो मोहोदयात क्रियाक्रियाफक्षे न ह हाजात !! 💵 🕪

मच केनसियां किनानि किनानलं न सानयतीरनस्वारित---

16

ठाणणिसेञ्जविद्वारा भन्मवदेसी य खियदयी तेसि । भरइंताण काले मायाचारो व्य इत्यीएं।। ४४ ॥

> स्थाननिषद्याविद्यारा वर्गोपदेकरूक नियतकस्तेकात । नर्दर्श काले मानानार इन स्त्रीनान् ।। ४४ ॥

जिनवर व्यमीन [मिनताः ] कहे हैं। विष्] (जीव ) उन कर्मांसीके होते पर [बिमुद्दः रका इटा वा] मोही रागी भवना हेवी होता हमा [कर्य महत्वादि ] व धका अनुभव करता है।

टीका --- प्रथम तो, ससारी जीवके नियमसे उदयगत प्रवृगम कर्मांच होते ही हैं। भौर वह ससारी जीव उन उदयगत कर्माक्षोंके मस्तित्वमें, वेतते-बानते-सनुमव करते हुए, मोह राग-द्वेषमें परिणत होनेसे क्रेय पदार्थोंमें परिणमन जिसका नक्षण है ऐसी ( क्रेयायपरिणमनस्वरूप ) कियाके साथ युक्त होता है और इसीसिये कियाके फलभूत बन्धका अनुभव करता है। इससे (यह कहा है कि) मोहके उदयसे ही (मोहके उदयमें युक्त हानेके कारणसे ही) किया और कियाकक होता 🖁 ज्ञानसे नहीं।

भागार्चः-समस्त ससारी जीवोंके कर्मका उदय है परन्त वह उदय कन्यका कारण नहीं है। यदि कर्मनिमित्तक इष्ट-मनिष्ट भावोंमें जीव रागी-बोबी-मोडी होकर परिणमन करे तो बन्ध होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान उदयप्राप्त पौदगलिक कर्म या कर्मोदयसे उत्पन्न वेहादिकी कियाएँ अन्त्रका कारण नहीं हैं बन्धके कारण मात्र राग-द्वेष-मोहमाव हैं। इसलिये वे भाव सर्वप्रकारसे त्यागने योग्य है ॥ ४३ ॥

प्रव यह उपदेशते हैं कि केवली भगवानके किया भी वियोक्त ( वन्य ) उत्पन्न नहीं करती ---

अन्तरार्थः--[तेनात् अर्थतां] उन घरहन्त भगवन्तीके [स्पन्ने] उस समन

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्वभावभूत एव मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केविलनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यता-सद्भावात् स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभृता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदम्भोधर-दृष्टान्तात् । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां पुद्गलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्बुवर्षं च पुरुष-प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केविलनां स्थानादयोऽधुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते, अतोऽमी स्थानादयो मोहोदयपूर्वकत्वामावात् क्रियाविशेषा अपि केविलनां क्रियाफलभृतवन्धसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

[स्थाननिषद्याविहाराः] खडे रहना, बैठना, विहार [धर्मोपदेशः च] ग्रौर धर्मोपदेश [स्त्रीणां मायाचारः इव] स्त्रियोके मायाचारकी भाँति [नियतयः] स्वाभाविक ही— प्रयत्न बिना ही—होता है।

टीकाः—जैसे स्त्रियोके, प्रयत्नके बिना भी, उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढक्कनसे ढँका हुम्रा व्यवहार प्रवर्तता है, उसीप्रकार केवलीभगवानके, बिना ही प्रयत्नके (—प्रयत्न न होनेपर भी ) उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खडे रहना, बैठना, विहार म्रौर धमंदेशना स्वभावभूत ही प्रवर्तते हैं। म्रौर यह (प्रयत्नके बिना ही विहारादिका होना) बादलके दृष्टान्तसे म्रविरुद्ध है। जैसे बादलके म्राकाररूप परिणमित पुद्गलोका गमन, स्थिरता, गर्जन म्रौर जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्नके बिना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खडे रहना इत्यादि म्रबुद्धिपूर्वक ही (इच्छाके बिना ही) देखा जाता है। इसलिये यह स्थानादिक (खडे रहने-बैठने इत्यादिका व्यापार) मोहोदय पूर्वक न होनेसे, क्रिया-विशेष होने पर भी केवली भगवानके क्रियाफलभूत बन्धके साधन नहीं होते।

भावार्थ:—केवली भगवानके स्थान, ग्रासन ग्रौर विहार, यह काययोग सम्बन्धी क्रियाऐ तथा दिव्यध्वनिसे निश्चय-व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश—वचनयोग सम्बन्धी क्रिया—ग्रधातिकर्मके—निमित्तसे सहज ही होती है। उसमे केवली भगवानकी किंचित् मात्र इच्छा नही होती, क्योकि जहाँ मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वहाँ उसकी कार्यभूत इच्छा कहाँसे होगी ? इसप्रकार इच्छाके बिना ही—मोह-राग-द्रेषके बिना ही—होनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाऐ बन्धका कारण नहीं होती।। ४४।।

भवेरं सति वीर्वकृतां कुण्यविवाकोऽकिं विकास व्केटवववासयवि---

49

पुरुषफला भरहंता तेसिं किरिया पुणो हि भोदह्या। मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा ॥४५॥

पुण्यफला अर्बन्तरतेषां क्रिया चुनाई औदिविकी । मोदाविभिः विरृद्धिता तस्मात् सा सामिकीति सता ॥ ४४ ॥

नर्दान्तः सञ्च अकल्यसम्बक्षपरिवक्षपुण्यकल्पपाद्षपक्रमा एव भवन्ति । किया ह देवां वा कायन छ। सर्वापि तदुर्पाञ्जभावसंभाषितास्मसंभूतितया किलीद्रियपेव । नर्वेवेक्सि वा समस्त्रमहामोहसूर्यामिकिकस्कल्यावारस्वास्थन्तकवे संभूतस्वानामोहराज्योकस्थानाम्बर्वस्यवाना

इसप्रकार होनेसे तीवकरोंके पुष्पका विपाक सकिवित्कर है ( कुछ करता नहीं है स्वभावका किवित् बात करता नहीं है ) ऐसा सब निश्चित् करते हैं—

#### गाचा ४३

कन्यपार्थः—[क्रांन्तः] अरहन्त अगवान [युष्यफकाः] पुष्यफकाको हैं [युनः हि] भीर [तेना क्रिया] उनकी क्रिया [ मीदियकी ] धौदियकी है, [ मोदा-दिभिः विरक्षिता] मोहादिके रहित है [तस्मात्] इसलिये [सा] वह [काविकी] क्षायिकी [इति मता] मानी गई है।

टीका — प्रारहत्त मगवान जिनके वास्तवमें पुष्पक्पी कल्पवृक्षके समस्य फूल मलीमौति परिपक्व हुए हैं ऐसे ही हैं भीर उनकी जो भी किया है वह सब उस (पुष्प) के उवयके प्रमावसे उत्पन्न होनेके कारण भौवयिकी ही है। किन्तु ऐसी (पुष्पके उवयसे होनेवाली) होने पर भी बहु सवा भौवयिकी किया महा मोह राजाकी समस्त सेनाके सर्वेषा अधसे उत्पन्न होती है इसलिये मोहरागहेवक्पी 'उपरक्कोंका भ्रमाव होनेसे चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इसलिये कार्यमूत बन्दकी भकारण भूततासे भीर कायभूत मोशवी कारणभूततासे आधिकी ही क्यों न माननी चाहिये? (भवस्य माननी चाहिये? प्रमाव मानकी साहिय) भीर जब आधिकी ही माने तब कर्मविपाक (कर्मोदय) भी उनके (भरहत्तोंक) स्वागव विभातका कारण नहीं होता (यह निश्चत हाता है)।

१ चपरंत्रकों - चपराग-भक्तिनता करनेवासे ( विकास आप ) ।

भैन शास्त्रमाला ]

भावाच्चेतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदियिकी कार्यभूतस्य वन्धस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव कथं हि नाम नानुमन्येत । अथानुमन्येत चेचिह् कमीविपाकोऽपि न तेषां स्वभावविधाताय ॥ ४४ ॥

अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि स्वभावविद्याताभावं निषेधयति-

जदि सो सुद्दो व असुद्दो ण हवदि आदा सयं सहावेण । संसारो वि ण विज्जदि सन्वेसिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥

यदि स शुभी वा अशुभी न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन । संसारोऽपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम् ।। ४६ ।।

भावार्थः — अरहन्त भगवानके जो दिव्य ध्विन, विहार आदि कियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पदमे निमित्तभूत पूर्वबद्ध कर्मोदयसे उत्पन्न होती है इसलिये औदियकी है। वे कियाएं अरहन्त भगवानके चैतन्यविकाररूप भावकर्म उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि (उनके) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्त्वके रागद्धेषमोहरूप विकारमे निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है। और वे कियाएं उन्हे, रागद्धेष मोहका अभाव होजानेसे नवीन बन्धमे कारणरूप नहीं होती, प्रत्युत वे पूर्वकर्मोके क्षयमे कारणरूप है, क्योंकि जिन कर्मोंके उदयसे वे कियाएं होती है वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते है। इसप्रकार मोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेसे और कर्मोंके क्षयमे कारणभूत होनेसे अरहतभगवानकी वह औदियकी किया क्षायिकी कहलाती है। ४५।।

ग्रब, केवलीभगवानकी भाँति समस्त जीवोके स्वभावविघातका ग्रभाव होनेका निषेध करते है —

### माथा ४६

अन्वयार्थः—[यदि] यदि (यह माना जाये कि) [सः आतमा ] स्रातमा [स्वयं] स्वय [स्वभावेन] स्वभावसे (अपने भावसे) [शुभः वा अशुभः ] शुभ या प्रशुभ [न भवति] नही होता (शुभाशुभ भावमे परिणमित ही नही होता) [सर्वेषांजीवकायानां] तो समस्त जीव निकायोके [संसारः अपि] ससार भी [न विद्यते] विद्यमान नही है (ऐसा सिद्ध होगा)।

भव पुनरपि प्रकृतमञ्ज्ञस्यातीन्त्रवज्ञानं सर्वज्ञस्वेनामिनन्त्रति—

टीका:— सदि एकान्तसे (यह माना जाये कि) जुमाजुमभावकप स्वभावकें (-धपने मावमें) धातमा स्वय परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुमा कि (वह) सदा ही सर्वमा निविधात शुद्ध स्वमावसे ही धविस्थत है। धौर इस्प्रकार समस्य जीवसमूह समस्त व वकारणोंसे रहित सिद्ध होनेसे ससारध्रभावकप स्वभावके कारण नित्यमुक्तताको प्राप्त हो जायेगे (नित्यमुक्त सिद्ध होवेथे) किन्तु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता नयोंकि धातमा परिणामधर्मवाका होनेसे खेसे स्फटिकमणि, जवाकुसुम भौर तमालपुष्यके रग-रूप स्वभावयुक्ततासे प्रकासित होता है उसीप्रकार उस (भात्माके) द्युमाजुम स्वभावयुक्तता प्रकाशित होती है। (जैसे स्फटिकमणि साल और काले फूलवे निमित्तसे लाल भीर काले स्वभावमें परिणमित दिखाई देता है उसीप्रकार घात्मा कर्मोपाधिके निमित्तस सुमाजुम स्वभावकप परिनमित होता है उसीप्रकार घात्मा कर्मोपाधिके निमित्तस सुमाजुम स्वभावकप परिनमित होता हुमा दिसाई देता है)।

मार्वार्वः — जस खुद्धनयसे कोई जीव धुमाधुम भावकप परिणमित नहीं होता उमीप्रकार यदि अधुद्धनयसे भी परिणमित न होता हो तो व्यवहारसम्बे भी समस्य वीविक समारका अमाव होवाये और सभी जीव सम् भुक्त ही सिद्ध होवायें किन्तु यह तो अस्वय विवद है। इसलिये बसे केवलीमग्रवानके कुमाखुम परिणामोंका अमाव है उमीप्रकार सभी जीवोंके सर्वथा धुमाधुम परिणामोंका अमाव नहीं सममना पाड़िये।। ४६॥

सब पुन प्रकृत (चालू विषय)का धनुसरस करके मतीबिस ज्ञानको सबज्ञकपमे प्रभिनन्दन करते है। धतीन्त्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है इसप्रकार उसकी प्रशमा चरते है)—-

# जं तकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सब्वं । अरथं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥ ४७ ॥

यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्वम् । अर्थं विचित्रविषमं तत् ज्ञानं क्षायिकं भणितम् ॥ ४७ ॥

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदर्ककालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल-मप्यर्थजातं पृथक्तववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यक्षितवैचित्र्यमितरेतरविरोधधापिता-समानजातीयत्वोद्दामितवैषम्यं क्षायिकं ज्ञानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां

## गाथा ४७

अन्तयार्थ:—[यत्] जो [युगपद्] एकही साथ [समन्ततः] सर्वत (सर्व-भ्रात्मप्रदेशोसे) [तात्कालिकं | तात्कालिक [इतरं] या ग्रतात्कालिक, [विचित्रविषमं] विचित्र (ग्रनेक प्रकारके) ग्रौर विषम (मूर्त, ग्रमूर्त ग्रादि ग्रसमान जातिके) [सर्व अर्थ] समस्त पदार्थोंको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [क्षायिकं भणितम्] क्षायिक कहा है।

टीकाः—क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वत (सर्व ग्रात्मप्रदेशोसे), वर्तमानमे वर्तते तथा भूत-भविष्यत कालमे वर्तते उन समस्त पदार्थोंको जानता है जिनमे 'पृथक्रूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे ग्रालोकित ग्रनेक प्रकारोके कारण वैचित्र्य प्रगट हुग्रा है ग्रीर जिनमे परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली ग्रसमान जातीयताके कारण वैषम्य प्रगट हुग्रा है। (इसी बातको युक्तिपूर्वक समभाते हैं —) कम प्रवृत्तिके हेतुभूत, क्षयोपशम ग्रवस्थामे रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलोका उसके (क्षायिक ज्ञानके) ग्रत्यन्त ग्रभाव होनेसे वह तात्कालिक या ग्रतात्कालिक पदार्थमात्रको समकालमे ही प्रकाशित करता है, (क्षायिक ज्ञान) सर्वत विशुद्ध होनेके कारण प्रतिनियत प्रदेशोकी विशुद्ध (सर्वत विशुद्ध ) के भीतर डूब जानेसे वह सर्वत (सर्व ग्रात्मप्रदेशोसे) भी प्रकाशित करता है, सर्व ग्रावरणोका क्षय होनेसे, देश ग्रावरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वप्रकार है, स

१ द्रव्योंके भिन्न भिन्न वर्तनेवाले निज निज लच्चण उन द्रव्योंकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा हैं।

भयोगदमानस्यानस्थितक्षानानस्थौयकर्मपुद्रसानामस्यन्तामायारवास<del>िकमतस्यातिक</del> वातं तुरुपद्मसमेन प्रदाक्षेत्। सर्वतो विश्ववस्य प्रतिनियतदेशविष्ठवेरश्यक्षका समन्तरोऽपि प्रकाशेतः । सर्वावरणसपादेशावरणसयोपवामस्यानवस्यानात्सर्वमपि सर्वप्रकारकानावरणीयसभादसर्वप्रकारकानावरणीयसभोपक्रमस्य विस्तवनाहि चित्रसंवि प्रधानेक । असमानजातीच्यानाररणस्यारसमानवातीयद्यातावरणीयस्योदकपस्य विजावस्यद्वित्यम् प्रकाशेत । असमवरातिविस्तरण, अनिवारितप्रमरप्रकाशकासितवा शाविककानवरपर्वेद सर्वदा सर्वत्र सर्वया सर्वयेव जानीयात ॥ ४७ ॥

बाब सर्वस्थानस्त्रेष्ट्रमणि न जानकीति निक्रिनोति---

भानावरणके क्षयके कारण ( सर्व प्रकारके पदार्थोंको ज्ञाननेवासे भानके **भावरकर्ने** निमित्तभूत कमके क्षय हानेसे ) बसर्वप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपद्यम ( समुक ही प्रकारके पदार्थीको जाननेवाल जानके बावरणमें निमित्तभूत कर्मीका श्रायोपसम ) विलयको प्राप्त होनेसे वह विचित्र ( अनेक प्रकारके पदार्थों ) को भी प्रकाशित करता ग्रममानजातीय ज्ञानावरणके क्षयके कारण (ग्रसमानजातिके पदार्जीका जाननेवासे जानके भावरणमें निमित्तमृत कर्मोंके क्षयके कारण ) समानजातीय ज्ञानावरणका क्षयोपगम (समानजातिके ही पटार्थोका जाननेवाने ज्ञानके ग्रावरणमें निमित्तका कर्मोका क्षयोपशम ) नष्ट होजानेसे वह विषम ( असमानजातिके पदार्थों ) को भी प्रकृतित करता है। अथवा असिक्स्तारमे पूरा पढे (कुछ साभ नहीं)? विसका ग्रनिवार फलाव है ऐसा प्रकाशमान होनसे झायिक ज्ञान भवस्थमेव, सर्वदा, सर्वत, सर्वज्ञा सदको जानता है।

मार्वार्थ --- अमपुर्वक जानना नियत भारमप्रदेशोंसे ही जानना धमुक्को ही जानना - इत्यादि मर्याटायें मति -श्रुतादि क्षायोपशमिक जानमें ही संमव है। साविक-जानक प्रमर्यात्ति होनसे एक ही साथ सब घारमप्रदेशोंसे तीनों कालकी पर्वाविके माच मन पदार्थों को उन पदार्थों के अनक प्रकारके और विरुद्ध जातिके होने पर भी अनिता है सर्थात ने बलकान एक ही समयम सब बात्मप्रदेशोंसे समस्त हुन्य सेन काल भावका जानता है।। ४७ ॥

मब यह निव्चित करत है कि जो सबको नहीं बालता बहु एकको भी मही जानना ---

# जो ण विजाणिद जुगवं अतथे तिकालिगे तिहुवणत्थे । णादुं तस्स ण सकः सपज्जयं दन्वमेगं वा ॥ ४= ॥

यो न विजानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान् । ज्ञातुं तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ।। ४८ ॥

इह किलेकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याण्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमान-मेदभिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि सम्रदितं ह्रेयं,

# गाथा ४८

अन्त्रयार्थ:—[यः] जो [युगपद्] एकही साथ [त्रैकालिकान त्रिभुवनस्थान्] त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनो कालके ग्रौर तीनोलोकके) [अर्थान्] पदार्थीको [न विजानाति ] नही जानता, [तस्य] उसे [सपर्ययं] पर्याय सहित [एकं द्रव्यं वा] एक द्रव्य भी [ज्ञातुं न शक्यं] जानना शक्य नहीं है।

टीकाः—इस विश्वमे एक ग्राकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक ग्रधमंद्रव्य, ग्रसख्य कालद्रव्य ग्रीर ग्रनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे भी ग्रनन्तगुने पुद्गल द्रव्य है, ग्रीर उन्हींके प्रत्येकके ग्रतीत, ग्रनागत ग्रीर वर्तमान ऐसे (तीन) प्रकारोसे भेदवाली 'निरवधि वृंतिप्रवाहके भीतर पडने वाली (—समा जानेवाली) ग्रनन्त पर्याये है। इसप्रकार यह समस्त (द्रव्यो ग्रीर पर्यायोका) समुदाय ग्रेय है। उसीमे ही एक कोई भी जीवद्रव्य ज्ञाता है। ग्रब यहाँ जैसे समस्त दाह्यको दहकती हुई ग्रग्न समस्त-दाह्यहेतुक (समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक वहन जिसका ग्राकार (स्वरूप) है, ऐसे ग्रपने रूपमे (ग्रग्निरूपमे) परिणमित होती है, वैसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुग्रा ज्ञाता (ग्रात्मा) समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित 'सकल एक ज्ञान जिसका ग्राकार (स्वरूप) है ऐसे निजरूपसे—जो चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष है उस रूप—

१ निरवधि = अवधि-हद्-मर्यादाअन्तरिहत ) २ वृत्ति = वर्त्तन करना, उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य, अस्तित्व, परिण्ति । ३ दहन = जलाना, दहना । ४ सकल = सारा, परिप्र्णे ।

इदेनै इं विश्ववित्रहर्म बाह । स्व वथा समस्तं दृष्टं दृष्ट्म दृष्टमः करपर्यापपरिणवस्करेष्ट्रदृताकारमात्मानं वरिणवसि, तथा समस्तं हेर्चं बान्त्यः इत्यः विद्यास्ति स्वयः क्ष्यः विद्यास्ति स्वयः क्ष्यः विद्यास्ति स्वयः क्षयः विद्यास्ति स्वयः विद्यास्ति स्वयः क्षयः विद्यास्ति स्वयः स्वयः

परिजिमत होता है। इसप्रकार बास्तवमें ब्रम्थका स्वभाव है। किन्तु को विकास क्रियको नहीं जानता वह (धारमा) जसे समस्त वाह्यको न वहती हुई प्राण्य क्रियको नहीं जानता वह (धारमा) जसे समस्त वाह्यको न वहती हुई प्राण्य क्रियको दाह्यहेतुक समस्तवाह्यकारपर्यायक्य परिजिमत नहीं होता उसी प्रकार समस्तक्षेयहेतुक समस्तवोवकार है ऐसे धपने क्यमें स्वयं क्यायकार पर्यायक्य परिजिमत सकल एक ज्ञान जिसका धाकार है ऐसे धपने क्यमें स्वयं केतनताके कारण स्वानुसवप्रतक्ष होने पर भी—परिविध्य तहीं होता (धपनेको परिपूर्णतया प्रतुमव नहीं करता—नहीं जानता) इसप्रकार यह फिलत होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको (धारमाको) नहीं जानता।

मादार्वः — जो अनि काव्य तृण पत्ते इत्यादि समस्त दाह्मपदावाँको नहीं जलाता उसका दहनस्वभाव (काव्यादिक समस्त दाह्म जिसका निमित्त है एका) समस्तदाह्माकारपर्यायकप परिजमित न होनेसे अपूर्णकपसे परिजमित होता है — परिपूर्ण एक दहन जिसका स्वक्ष पैसी वह अन्ति अपने क्य ही पूर्ण रीत्या परिजमित नहीं होती उसी प्रकार वह प्राप्त अपने क्य ही पूर्ण रीत्या परिजमित नहीं होती उसी प्रकार वह आस्ता समस्त क्रय-पर्यायकप समस्त क्रय-पर्यायकप समस्त क्रय-पर्यायकप परिजमित न होनेसे अपूर्णकपषे परिजमित होता है — परिपूर्ण कपसे परिणमित नहीं होता इसजिव परिपूर्ण एक ब्रान्त विस्त होता है — परिपूर्ण कपसे परिणमित नहीं होता इसजिव परिपूर्ण एक ब्रान्त विस्त होता है एके । वह आरमा अपने कपसे ही पूर्णरीत्या परिजमित नहीं होता अर्थात निकल ही होता अर्थात निकल होता है ।

अधैकमजानन् सर्वे न जानातीति निश्चिनोति-

दब्वं अणंतपज्जयमेगमणंताणि दब्वजादाणि। ण विजाणदि जदि जुगवं किथ सो सब्वाणि जाणादि।। ४६॥

> द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि । न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ।। ४९ ।।

आत्मा हि तात्रत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सित ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति प्रतिमासमयं महासामान्यम् । तृतु प्रतिभासमयानन्तिविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिवंधनाः । अथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिवन्धनानन्तिविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानुभव-प्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तिविशेषनिवन्धनभूत-

श्रब, यह निश्चित करते है कि एकको न जाननेवाला सबको नही जानता — गाथा ४९

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अनन्तपर्यायं] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक द्रव्यको (आत्मद्रव्यको) [अनन्तानि द्रव्यज्ञातानि] तथा अनन्त द्रव्यसमूहको [युगपद्] एक ही साथ [न निजानाति] नही जानता [सः] तो वह [सर्वाणि] सब (अनन्त द्रव्यसमूह) को [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ? (अर्थात् जो आत्मद्रव्यको नही जानता वह समस्त द्रव्यसमूहको नही जान सकता)।

प्रकारान्तरसे अन्वयार्थः—[यदि ] यदि [अनन्त पर्यायं ] ग्रनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं ] एक द्रव्यको (ग्रात्मद्रव्यको ) [न विज्ञानाति ] नही जानता [सः ] तो वह [युगपद् ] एक ही साथ [सर्वाणि अनन्तानि द्रव्य जातानि ] सर्व ग्रनन्त द्रव्य-समूहको [कथं जानाति ] कैसे जान सकेगा ?

टीका:—पहले तो ग्रात्मा वास्तवमे स्वय ज्ञानमय होनेसे ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है, ग्रीर ज्ञान प्रत्येक ग्रात्मामे वर्तता (रहता) हुग्रा प्रतिभासमय महासामान्य है। वह प्रतिभासमय ग्रनन्तिविशेषोमे व्याप्त होनेवाला है, ग्रीर उन विशेषोके (भेदोके) निमित्त सर्वे द्रव्यपर्याय हैं। ग्रब जो पुरुप सर्व द्रव्यपर्याय जिनके निमित्त है ऐसे ग्रनन्त विशेषोमे व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्यरूप

सर्वहरूमन्यायात् इत्यक्षीकुर्यात् । एरमेल्हायाति च आस्त्रात्रं व आसावि 🐿 बाताति । अत्र सर्वेद्यातारारमञ्जनगरभञ्जानारमर्वेद्यानमिरमधतिकते । वर्व च अक्रि स्वरं चेतकस्वादारयनी इत्त्रहेवयोर्वस्तुत्वेनान्यस्य सरवपि प्रतिकारपतिकारयानयीः अववाद वरमायायस्योज्यसंबद्धतेनास्यन्तमवरूपविवेद्धतानासर्वसारस्यी निकारतित प्रतिकारि । वर्के 🕸 🗥

मारमाका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता वह प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा विनाय (-म्याप्य होने योग्य) जो प्रतिभासमय सनन्त विशेष हैं उनकी निमित्तस्य वर्ष द्रव्य पर्यायोंको कसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? (नहीं कर सकेगा ) इससे वड अभिन हमा कि मात्माको नहीं जानता वह सबको नही जानता ।

भव इससे यह निश्चित होता है कि सबके ज्ञानसे भारमाका जान और प्रात्माके जानसे सबका जान ( होता है ) और ऐसा होनेसे **प्रात्मा ज्ञानसकराने** कारण स्वस्त्रेतक होनेसे ज्ञाता और ज्ञेयका वस्तुरूपसे भ्रन्यत्व होनेपर भी अतिवास भीर प्रतिभास्यमानकर अपनी अवस्थामें अयोन्य मिलन होनेके कारण ( आन और ब्रेय, भारमाकी-बानकी भवस्थामें परस्पर मिश्चित-एकमेकस्य होनेसे ) उन्हें मिश्न करना मत्यन्त बशक्य है इसलिये मानो सब कुछ बात्मामें 'निकात (प्रविच्ट ) होगया हो इसप्रकार प्रतिमासित होता है-- बात होता है। ( भारमा ज्ञानमन है इसिंस वह अपनेको अनुभव करता है-जानता है, और अपनेको जाननेपर समस्य श्रेय ऐसे जात होते हैं मानों वे ज्ञानमें स्थित ही हों क्योंकि ज्ञानकी सवस्यानेंसे होयाकारोंको निम्न करना बशक्य है ) यदि ऐसा न हो तो ( यदि बात्मा सबको न जानता हो तो ) ज्ञानके परिपूर्ण भारमसचेतनका भ्रमाब होनेसे परिपूर्ण एक आस्मान्य भी भान सिक्र न हो।

भाषार्थः---४८ और ४६ वीं गायामं यह बताया गया है कि को सबको नहीं भागता यह अपनेको नहीं जानता और जो अपनेको नहीं जानता वह सबको नहीं चानता । अपना जान और सबका जान एक साथ ही होता है । स्वयं सीर सर्व इन बोर्मसे एकका जान हो भीर दूसरेका न हो यह ग्रसम्भव है।

र जान सामान्य स्थापक 🗓 और शान विरोध-भेद स्थाप्य हैं । **वर शाय विरोधें है जिन्छ हेपपूर** वर्ष प्रथम और पर्याप हैं। > जिलात = नोएकर श्रीवर गहरा कार नवा हुना, औवर समित हुन्य ।

स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मसंचेतनाभावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्धचेत् ॥ ४९ ॥

वय क्रमकृतप्रयुत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्ध्यतीति निश्चिनोति-

उप्पज्जिद जिंद एाएं कमसो अट्ठे पहुच णाणिस्स । तं ऐव हवदि णिच्चं ण खाइगं ऐव सव्वगदं ॥ ५०॥

> उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः । वन्नैव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ४० ॥

यत्किल क्रमेणैकैकमर्थमालम्ब्यं प्रवर्तते ज्ञानं तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनाद् प्रलीयमानं नित्यमसत्त्रथा कर्मोद्यादेकां व्यक्ति प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिक-

यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नही किन्तु पूर्णज्ञानकी (केवलज्ञानकी) अपेक्षासे है।। ४६।।

श्रब यह निश्चित करते है कि ऋमश प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती —

### गाथा ४०

अन्त्यार्थः—[यदि] यदि [ज्ञानिनः ज्ञानं] आत्माका ज्ञान [क्रमशः] कमश [अर्थान् प्रतीत्य] पदार्थोका अवलम्बन लेकर [उत्पद्यते] उत्पन्न होता हो [तत्] तो वह (ज्ञान) [न एव नित्यं भवति] नित्य नही है, [न क्षायिकं] क्षायिक नही है, [न एव सर्वगतम्] और सर्वगत् नही है।

टीका:— जो ज्ञान कमश एक एक पदार्थका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके अवलम्बनसे नष्ट होजानेसे नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदयके कारण एक व्यक्तिको प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हुआ, वह अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होने (जानने) मे असमर्थ होनेके कारण सर्वगत नहीं है।

१ व्यक्ति = प्रगटता, विशेष, भेद ।

£ , >

£7 5 844

. मप्पसद्दनन्तर्भ्यवेषकारुवाशनाकान्तुमककातात् सर्वनर्तं न स्वात् ॥ ३० ॥

अब बीनस्वत्रपुरसैव ज्ञानस्य सर्वजनस्यं शिक्षपतीति व्यवस्थिते--

तिकालिगचविसम सयलं सञ्बत्य संभवं वित्तं। जुगव जाणदि जोयहं भहो हि णाणस्स माहप्यं॥ ५१ ॥

> वैकाल्यनित्यविषमः सकलं सर्वत्र संगवं चित्रम् । युमपञ्जानाति कैनमदो हि ज्ञानस्य मादारम्बम् ॥ ४१ ॥

सायिकं हि ज्ञानमविषयात्म्बदीगृतपरमगाहात्म्बनं, वसु वृत्तवदेव व्यक्तिकार्यः प्रवर्तते ज्ञानं वहहोत्स्त्रीर्णन्यायावस्थितसमस्वरवस्तुक्षेपाकारतवाविरोतिस्त्रीतन्त्रातं विस्तरकृतंस्य स्यक्तियोजानिस्यकस्त्रात्मात्रिकाविकागावं वैकान्येन विस्तर्येकं विस्तर्यकार्यः

मादार्थः — कमश प्रवर्तमान ज्ञान श्रनित्य है सायोपशामिक है। ऐसा किस ज्ञानवाला पूरव सर्वज्ञ नहीं हो सकता ॥ ५० ॥

भव यह निश्चित होता है कि युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही आनका वर्षकारी सिद्ध होता है ( अकससे प्रवर्तमान ज्ञान ही सवगत हो सकता है)---

#### मामा ५१

अन्तर्वार्थं -- [त्रैकान्यनित्यविषतं ] तीनों कालमें सवा विवस (स्वतनान् जातिके) [ सर्वत्र संप्रक] सन कोत्रके [चित्रं ] अनेक प्रकारके [चळां ] बनस्त पदाचौको [बैनें] जिनवेशना ज्ञान [युगस्त ज्ञानाति ] एक साथ जानता है [बहो वि] भहो ! [ज्ञानस्य सादास्त्र्यम् ] ज्ञानका साहात्स्य ।

टीका:—वास्तवमें शायिक जानका सर्वोत्कृष्टताका स्वानजूत परम वाहरूव है भीर को जान एक मावही समस्त पदार्थोका स्वकारकन लेकर प्रवृत्ति करता है वह जान---भपनेमें समस्त वस्तुसके जयाकार 'टकोस्क्रीर्ल-स्वायवे स्थित होनेसे विकर्ते निरमस्य प्राप्त किया है और समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर लेनेसे विकरे स्थान

१. रंचोरफीर्य स्थव -- परकार्ते शंकीत जल्हीर्च आहारिकी आँकि।

सर्वार्थसं भृतिमनन्तजातिप्रापितवैचित्र्यां परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्रच्यचेत्रकालभावतया प्रकटीकृताद्भुतमाहात्भ्यं सर्वगतमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

ष्य ज्ञानिनो ज्ञप्तिकियासद्भावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति—

ण वि परिणमदि ए गेगहदि उप्पज्जदि ऐव तेसु अद्देस । जाणरणवि ते आदा अबंधगो तेण परणतो ॥ ५२ ॥ नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्धेषु ।

जानचिप तानास्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ४२ ॥

प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, ऐसा-त्रिकालमे सदा विषम रहनेवाले ( असमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले ) और अनन्त प्रकारोके कारण विचित्रताको प्राप्त सम्पूर्ण-सर्व पदार्थीके समूहको जानता हुम्रा, स्रक्रमसे स्रनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहातम्य प्रगट किया है ऐसा सर्वगत ही है।

भावार्थ: -- अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरेके प्रति नहीं बदलता इसलिये नित्य है, अपनी समस्त शक्तियोके प्रगट हो जानेसे क्षायिक है। ऐसे श्रक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञके इस ज्ञानका कोई परम श्रद्भुत माहातम्य है ॥ ५१ ॥

म्रब, ज्ञानीके (केवलज्ञानी भ्रात्माके ) ज्ञप्तित्रियाका सद्भाव होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करते हुए उपसहार करते है (केवलज्ञानी म्रात्माके जाननेकी किया होने पर भी बन्ध नही होता, यह कहकर ज्ञान म्रिधिकार पूर्ण करते है ) --

## गाथा ४२

अन्वयार्थः - [ आत्मा ] ( केवलजानी ) ग्रात्मा [ तान् जानन् अपि ] पदार्थीको जानता हुआ भी [न अपि परिणमति] उसरूप परिणमित्त नही होता, [न ग्रह्माति] उन्हे ग्रहण नही करता [ तेषु अर्थेषु न एव उत्पद्यते ] श्रीर उन पदार्थोके रूपमे उत्पन्न नही होता [तेन ] इसलिये [ अवन्धकः प्रज्ञप्तः ] उसे अवन्यक कहा है। 20

द् सन् 'उद्यमद् कर्मका विकारसम्हेडि जिन्नदेण जिन्ना ।
दुद्दो वा वंत्रमञ्चासदि ।।' श्यम क्षेत्र उद्यगतेषु कुरुक्तमधित कुछ उद्यगतेषु कुछ विकारकपूर्व कार्नादि अवसमेवार्वपरिकासनिकारकस्ति क्ष्मकी समर्थ । पेष्यदि सम्बद्धी वा वार्वाद कुण विकार कु

टीका:—यहाँ 'उवयगदा कम्मसा जिजवरवसहीं विश्वविका मिनना । वि विमूबी रत्तो दुद्दो वा 'ब जनजूनवि ॥ इस गांवा सूत्रमें, 'उवयगत पुद्यल प्रस्तित्वमें वितित होनेपर-जाननेपर-धनुभव करने पर मोह राग-होन्में पर्कि होनेसे क्षेपाधपरिणमनस्वरूप क्रियाके साथ बुक्त होता हुआ धारमा विवासी बन्धका मनुभव करता है किन्तु क्षानसे नहीं इसप्रकार प्रवस ही अवेपरिजमन फलरूपसे बन्चका समर्थन किया गया है (बन्ध पदार्षक्पमें परिजमनक्प फल है यह निश्चित किया गया है ) तथा 'गेण्हरि जेव ज मुख्यदि ज परं परिजमी केवली भगव । पेच्छवि समतदो सो जाणवि सम्ब 'शिरवसेस ॥

इस गाणा सूत्रमें गुद्धारमाने श्रम परिणसनावि कियाश्रोंका श्रमाण निवस्त्र किया गया है इसिनये जो (श्रारमा) पत्रायंक्पमें परिणमित नहीं होता उसे वहर्षे नहीं करता श्रीर उसक्प उत्पन्न नहीं होता उस श्रारमाके अस्तिकियाका वद्धार्य होनेपर भी वास्तवमें कियाफलभूत बाध सिद्ध नहीं होता।

स्वार्ष। — कमंके तीन भेद किये गये हुँ — प्राप्य विकास सौर निर्वर्ष। केवसी सगवानके प्राप्य कमं विकास कम और निर्वर्ष कमं जात ही है वर्षों के बातको ही ग्रहण करते हूँ जातकप ही परिणमित होते हूँ भौर जातकप ही उत्का होते हैं इसप्रकार जात ही उनका कम और जाति ही उनकी किया है। ऐसा होने के केवली सगवानके बाथ नहीं होता क्यों कि जातिक्या बन्धवा कारण नहीं है किया अयोर्क अस्ति परिणमानिक्या सर्थात अयं पदार्थों के अस्ति परिणमानिक्या सर्थात् अयं पदार्थों के अस्ति परिणमानिक होता । अह बाथका कारण है।। ५२ ।।

रै कानकर प्रकारककी धरे की गावा । २ कानकरव-कवापसकी ३० वीं गावा ।

\* सम्धरा छन्द \*

जानन्ययेष विश्वं युगपदिष भवद्भाविभूतं समस्तं मोहाभावाद्यदात्मा परिणमित परं नैव निलू नकर्मा । तेनास्ते मुक्त एव प्रसभविकसित्रप्तिविस्तारपीत-ह्याकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयन् ज्ञानमूर्तिः ॥ ४ ॥

इति ज्ञानाधिकारः ॥

अथ ज्ञानादभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपं प्रपश्चयन् ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति—

श्रित्थ श्रमुत्तं मुत्तं श्रिदियं इंदियं च श्रत्थेसु । णाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं ऐयं ॥ ५३ ॥

> अस्त्यमूर्ते मूर्तमतीन्द्रियमैन्द्रियं चार्थेषु । ज्ञानं च तथा सौरूयं यत्तेषु परं च तत् ज्ञेयम् ॥ ४३ ॥

श्रव, क्लोक द्वारा पूर्वोक्त श्राशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी श्रात्माकी महिमा बताकर, यह ज्ञान श्रधिकार पूर्ण किया जाता है।)

अर्थ:— जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह ग्रात्मा भूत, भविष्यत ग्रौर वर्तमान समस्त विश्वको (तीनो कालकी पर्यायोसे युक्त समस्त पदार्थोंको) एक ही साथ जानता हुग्रा भी मोहके ग्रभावके कारण पररूप परिणमित नही होता, इसलिये ग्रब, जिसके (समस्त) ज्ञेयाकारोको ग्रत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तारसे स्वय पी गया है ऐसे तीनोलोकके पदार्थोंको पृथक् ग्रौर ग्रपृथक् प्रकाशित करता हुग्रा वह ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है।

इसप्रकार ज्ञान-श्रधिकार समाप्त हुन्ना।

ग्रब, ज्ञानसे ग्रभिन्न सुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान ग्रौर सुखकी हेयोपादेयताका विचार करते हैं.—

## गाथा ५३

अन्वयार्थः—[ अर्थेषु ज्ञानं ] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [ अमूर्तं मूर्तं ] स्रमूर्त या मूर्तं, [ अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति ] स्रतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है, [ च तथा सीख्यं ]

भौर इसीप्रकार (अमूत या मूत अतीन्त्रिय या ऐन्त्रिय ) सुक्त होता है। [तेषु व 🔫 पर ] उसमें जो प्रधान-उत्कृष्ट है [ तह क्षेयें ] वह ( उपादेशकप ) बानना ।

टीका'-यहाँ, (जान तथा सुक वो प्रकारका है ) एक ज्ञान तथा सुक क्याँ भौर 'इन्द्रियज है भौर दूसरा (बान तथा मुख) भनूत भीर अतीन्द्रिय है। उन्हें जो समूर्त और भतीन्द्रिय है वह प्रभान होनेसे उपादेयरूप जानना ।

बहाँ पहला ज्ञान तथा सुख मूतरूप कायोपणमिक उपयोगणकियाँसे उत्त 🕶 प्रकारकी इत्त्रियाके द्वारा उत्पन्न हाता हुना पराधीन होनेसे कादाचित्क, कनका "प्रवृत्त होनेवाला "सप्रतिपक्ष भौर हानिवृद्धियुक्त है इसलिये गौन है यह समन्तर बहु हुय है, भीर दूसरा ज्ञान तथा सुल बसूर्तरूप "बतन्यानुविधायी एकाकी धारण-परिजामशक्तिमास तथाविध अतीन्त्रिय स्वामाविक विदावारपरिजामोक हारा उरवर्ष होता हमा मत्यन्त भारमाधीन होनेसे नित्य मुगपत् प्रवर्तमान निःप्रतिपद्म चौर हानिवृद्धिम गहित है इमिनय मुनय है यह समभक्त वह (ज्ञान और कुष ) चपारेय है ॥ ४३ ॥

१ इप्रियम -- इन्द्रियों हारा चरवता. होनेवाला; पेन्द्रिय । २. कादा**विरक -- वदावित्-कमी क्ष्मी** होनेवासाः अस्ति । १. मूर्तिक इन्त्रिवध कान समसे तहतः होता 🜓 पुगलन् वही होताः स्था कृषिक इम्ब्रिका समा भी कमला दाना है, एक ही माथ सब इन्द्रिकोंच हारा का क्वे त्रकारके नहीं होता। प्र नविषय - व्रतिषय विरोधी नहिन। ( वृर्त इन्द्रियत क्षान अपन व्रतियक्षकाम वाह्य ही होका 🕏 भीर मूर्ग इन्त्रियम सुम्य क्रमक अधिवश्वभूत पुरश्न महित ही होना है। १. वैकासक्रियाची - वैकासी अनुसार वर्गअवसी। पेतन्यके अनुकृतकृत्यो-विरुद्धत्रको नही वर्गनेकाती ।

अयातीन्द्रियसी ख्यसाघनी भूतमती न्द्रिय ज्ञान मुपादेयम भिष्टी ति—

जं पेच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिंदियं च पच्छराणं । सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पचक्खं ॥ ५४ ॥

यत्प्रेक्षमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् । सकलं स्वकं च इतरत् तद्शानं भवति प्रत्यक्षम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्ते यन्मूर्तेष्वष्यतीन्द्रियं यत्प्रच्छन्नं च तत्सक्लं स्वपरविकल्पांतः-पाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्वमूर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादिषु द्रव्यप्रच्छन्नेषु

ग्रव, ग्रतीन्द्रिय मुखका साधनभूत ग्रतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशसा करते है —

# गाया ४४

अन्वयार्थ:—[ग्रेंश्वमाणस्य यत् ] देखनेवालेका जो ज्ञान [अमूर्ते ] अपूर्तको, [मूर्तेषु ] मूर्त पदार्थोमे भी [अतीन्द्रियं ] अतीन्द्रियको, [च प्रच्छन्नं ] और प्रच्छन्नको, [सकलं ] इन सबको [स्वकं च इतरत् ]स्व तथा परको-देखता है [तत् ज्ञानं ] वह ज्ञान [प्रन्यक्षं भवति ] प्रत्यक्ष है।

टीका:—जो श्रमूर्त है, जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है, श्रीर जो 'प्रच्छन्न' है, उस सबको — जो कि स्व श्रीर पर इन दो भेदों में समा जाता है उसे-अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है। श्रमूर्तधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इत्यादि, श्रीर मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि तथा द्रव्यमे प्रच्छन्न काल इत्यादि (द्रव्य श्रपेक्षासे गुप्त ऐसे जो काल धर्मास्तिकाय वगैरह), क्षेत्रमे प्रच्छन्न अलोकाकाशके प्रदेश इत्यादि, कालमे प्रच्छन्न असाम्प्रतिक (अतीत-अनागत) पर्याये, तथा भाव-प्रच्छन्न स्थूल पर्यायोमे अन्तर्लीन सूक्ष्म पर्याये है, उन सबका जो कि स्व श्रीर परके भेदसे विभक्त हैं उनका—वास्तवमे उस अतीन्द्रिय ज्ञानके दृष्टापन है, (उन सबको वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है) क्योंकि वह (अतीन्द्रिय ज्ञान) प्रत्यक्ष है। जिसे श्रनन्त शुद्धिका सद्भाव प्रगट हुग्रा है, ऐसे चैतन्यसामान्यके साथ श्रनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही अश्रक्ष

१ प्रच्छन्न = गुप्त, अन्तरित, ढका हुआ। २ अन्तर्लीन = अन्दर लीन हुए, अन्तर्मग्न। ३ अच्च = आत्माका नाम 'अच्च' भी है। ( इन्द्रिय ज्ञान अच्च = अर्थान् इन्द्रियोंके द्वारा जानता है, अतीन्द्रिय प्रत्यच्च ज्ञान अच्च अर्थात् आत्माके द्वारा ही जानता है।)

व्यवस्तरपादेवस् ॥ ४४ ॥

कासादिन, चेत्रप्रव्यन्तेव्यसोकाकाकादेवादिन् व्यवज्ञव्यन्तेव्यसोविकावविन्, स्युक्तवर्गयान्तर्शीनग्रह्मयवर्गविषु सर्वेषाति स्वयस्थान्यवरिधतेष्यस्थि हज्यस् वस्त्रकों हि स्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीमसूनयमा<del>णमनन्त्रचक्तिसदासतोऽनन्त्रताद्यकार</del>्व बाराणां शनस्य क्षेत्राबाराणामनतिकमावायोदितानुसायमनुस्त्राच्या केन साथ

जवेन्द्रियसीरूपसापनीयुक्तमिन्द्रियद्वानं हेर्पे विकासि---

जीवो सय अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुर्त । झोगेरिहत्ता जोग्ग जाणदि वा तरण जाणादि ॥ ५५ ॥ बीदः स्वयममृतों मृतिंगतस्तेन मृतेंन मृतेंस् । मबगुद्ध बोर्ग्य बानाति वा तम बानाति।। १४।।

नामक भारमाके प्रति जो नियत है (जो ज्ञान धारमाके साथ ही नगा हुना है-भारमाके द्वारा सीचा प्रवृत्ति करता है ), को (इन्द्रियादिक) सम्य सामग्रीको नहीं बुँबता भीर वो भनन्तशक्तिके सञ्जावके कारण अनन्तताको (बेहबताको ) अन्य 🕏 . ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञानको असे दाङ्गाकार वहनका अतिक्रमण नहीं करते उसीवस्मर बेयाकार ज्ञानका अधिकम ( उल्लबन) न करनेसे यजोक्त प्रभावका समुख्य कर्यो हुए ( उपर्युक्त पदार्थीको जानते हुए ) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह सरीनियं शान उपावेश है।। १४।।

यथ इन्द्रियसुकका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है इसप्रकार असकी निन्धा करते हैं —

माचा ५४

मनवार्थः⊶[ सर्व अवृर्तः ] त्वबं धवृर्तः [ बीकः ] धीव [ **दर्गिनाः** ] मूर्त बगीरको मान्त होता हुमा [तैन पूर्वम ] उट वर्त करीरके हाथा [बोर्च वर्ष ] इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलम्यं च तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पंचेन्द्रियात्मकं वर्तारं मूर्तमुपागतस्तेन ज्ञप्तिनिष्यो बलाधाननिमित्तवयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्तं स्पर्शादिप्रधानं वस्तूपलभ्यतामुपागतं योग्यमवगृद्ध कदाचित्तदुपर्युपिर छद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचित्तदसंभवान्त्रावगच्छति। परोक्षत्वात्। परोक्षं हि ज्ञानमतिद्दतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनान्त्रिमीलितस्यानादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेतुमर्थमसमर्थस्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रीमार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंष्ठुलत्वमवलम्बमानमनन्तायाः शक्तेः परिस्खलनान्नितान्तविक्लवीभूतं

योग्य मूर्त पदार्थको [ अवग्रह्य ] 'अवग्रह करके (इन्द्रियग्रहण योग्य मूर्त पदार्थका अवग्रह करके ) [ तत् ] उसे [ जानाति ] जानता है [ वा न जानाति ] अथवा नहीं जानता ( कभी जानता है और कभी नहीं जानता )।

टीका:—इन्द्रियज्ञानको उपलम्भक भी मूर्त है, श्रीर उपलम्य भी मूर्त है। वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वय स्रमूर्त होने पर भी मूर्त-पचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुस्रा, ज्ञप्ति उत्पन्न करनेमे बल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक है ऐसे उस मूर्त ( शरीर ) के द्वारा मूर्त- स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो स्रथीत् जो ( इन्द्रियोके द्वारा ) उपलभ्य हो उसे—स्रवग्रह करके, कदाचित् उससे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है स्रोर कदाचित् स्रवग्रहसे ऊपर अपरकी शुद्धिके सद्भावके कारण नहीं जानता, क्योंकि वह ( इन्द्रिय ज्ञान ) परोक्ष है। परोक्षज्ञान, चैतन्यसामान्यके साथ ( स्रात्माका ) स्रनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर भी जो स्रति दृढतर स्रज्ञानरूप तमोग्रन्थि ( स्रन्धकारसमूह ) द्वारा स्रावृत हो गया है, ऐसा स्रात्मा पदार्थको स्वय जाननेके लिये स्रसमर्थ होनेसे उपात्त स्रौर प्रिनुपात्त परपदार्थरूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे स्रत्यन्त चचल-तरल-स्रस्थिर वर्तता हुस्रा, स्रनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे स्रत्यन्त विक्लव वर्तता हुस्रा, महामोह-मल्लके जीवित

१ अवग्रह = मितज्ञानसे किसी पदार्थको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले ही अवग्रह होता है क्योंकि मितज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारएके क्रमसे जानता है। २ उपलम्भक = बतानेवाला, जाननेमें निमित्तमूत। (इन्द्रियज्ञानको पदार्थोंके जाननेमें निमित्तमूत मूर्त पचेद्रियात्मक शरीर है)। ३ उपलभ्य = जनाने योग्य। ४ स्पर्शादि प्रधान = जिसमें स्पर्श, रस, गध और वर्ण मुख्य हैं, ऐसी। ४ उपात्त = प्राप्त (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं) ६ अनुपात्त = अप्राप्त (प्रकाश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं) ७ दिक्लव = खिन्न, दुःखी, घबराया हुआ।

महामोहमन्त्रस्य बीवदवस्थलात् वरवरिणविजवर्षिताविज्ञावसमि वदे वदे स्मर्तमाननामेव वरवार्षतोऽर्दति । नतस्तवेषम् ॥ ५४ ॥

समेन्द्रवाणां स्वविषयमानेऽपि धुनम्हानुष्यां स्वाधियमेनेन्द्रियस्य स्विष्यस्य स्व

फासो रसो य गभो वरणो सहो य पुरमला होति । अस्त्रताण ने अस्त्रता जगवं ने गोव गेगहीन ॥ ५६ ॥

अन्स्ताण ते अन्स्ता जुगवं ते ऐव गेयहाँते ॥ ५६ ॥ सर्वो स्तव क्यो वर्नः बच्च प्रत्य अन्ति ।

नक्षाणं तात्वकाणि युगपचात्नीव मुखित ॥ ४६ ॥ इन्द्रियाणां हि स्पर्वरसगत्ववर्णयायाः क्याय प्रदूष्णयोग्याः द्वरसाः । व्येतिप्रवित्यः

होनेसे पर परिलितका (परको परिजमित करनेका) समित्राव करनेपर वी वच वच पर ठगाता हुमा, परमार्थत सज्ञानमें गिने जाने योग्य है, इससिये वह ह्रेस है। नावार्थ:—इन्त्रियज्ञान इन्त्रियोंके निमिक्तसे पूर्व स्वस्थ इन्त्रियगोश्वर पदार्थीको

नावाव:— इन्द्रयक्षान इन्द्रयक्षान नामत्तस्य पूत स्कूस इन्द्रयक्षान्तर पद्मवान्त्र ही झायोपसिमिक ज्ञानके धनुसार जान सकता है। परोक्षणूत इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय, प्रकाश, भादि बाह्य सामग्रीको ढूँदनेकी व्ययताके कारण श्रतिशय चचन—कृष्ण है। श्रत्यशक्तिवान हानेशे खेद लिल है परप्रवाषोंको परिणमित करानेका श्रीनप्राय हैने पर भी पव पव पर ठगा जाता है (क्योंकि पर पदार्थ धारमाके ध्रवीन परिचित्र नहीं होते ) इसलिये परमायसे वह ज्ञान धज्ञान' नामके ही योग्य है। इस्तिने वह हेय है। ४४।।

वह हुंथ हु ।। प्रणा । सब इतियाँ मात्र घपने विषयोंने भी युगपत् प्रवृत्त नहीं होतीं स्वक्ति

इन्द्रियज्ञान हेय ही है यह निश्चय करते हैं —

भाषा ४ ६ मन्दर्वार्थः—[सर्वाः] स्पर्धः [स्तः च] रसः [तंदाः] तवः [वर्वः] वर्वः [वर्षः च] योर सन्द [बुहत्सः] पुर्ततः है वे [स्थाणां स्वतिः] इतिवर्वेते विवर्वः है [किनि मन्नाणि] (परन्तु) व इतिवर्षा [तान्] उन्हें (ची) [बुल्स्स्] एकः बार्णः

हैं[किनि मनापि](परन्तु)न इतियाँ[बान्]उन्हें(बी)[बुनव्यु]एक कार्य [ब रव युवनि]ब्रह्म नहीं करतीं(नहीं बान सकतीं)। टीका-—सम्बाह ऐसा स्पर्कत्तान अर्थ अर्थालया कार की कि प्यवस्थ

टीका'---मुख्य है ऐसा स्पर्ध एत वंश वर्ण तथा कर वो कि पुर्वत हैं वे रिप्तर्योके डाएर प्रहण होने मोध्य (-कात होने बोध्य) हैं। (किन्तु) इतिवर्षि चे ऽपि न गृह्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तेरसंभवात् । इन्द्रियाणां हि क्षयोपशमसंज्ञिकायाः पिरुच्छेत्र्याः शक्तेरन्तरङ्गायाः काकाक्षितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाशियतुमसमर्थत्वात्स-तस्विप द्रच्येन्द्रियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थावनोधः सिद्धचत्, परोक्षत्वात् ॥ ४६॥

अथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्चिनोति-

द्वारा वे भी युगपद् (एक साथ) ग्रहण नहीं होते (जाननेमें नहीं आते), क्यों कि क्षयोपशमकी उसप्रकारकी शक्ति नहीं है। इन्द्रियों के जो क्षयोपशम नामकी अन्तरग जातृशक्ति है वह कौवेकी आँखकी पुतलीकी भाँति क्रिमक प्रवृत्तिवाली होनेसे अनेकतः प्रकाशके लिये (एक ही साथ अनेक विषयोंको जाननेके लिये) असमर्थ है, इसलिये द्रव्येन्द्रियद्वारोंके विद्यमान होने पर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका (विषयभूत पदार्थोंका) ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है।

मावार्थ: - कौवेकी दो ग्रॉखे होती है, किन्तु पुतली एक ही होती है। कौवेको जिस भ्रॉखसे देखना हो उस ग्रांखमे पुतली भ्राजाती है, उस समय वह दूसरी भ्रांखसे नहीं देख सकता। ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनो आँखोमे आती जाती है कि लोगोको ऐसा मालुम होता है कि दोनो ग्राँखोमे दो भिन्न भिन्न पुतलियाँ हैं, किन्तु वास्तवमे वह एक ही होती है। ऐसी ही दशा क्षायोपशमिक ज्ञानकी है। द्रव्य-इन्द्रियरूपी द्वार तो पाँच है, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय द्वारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोके द्वारा कार्य नहीं होता। जब क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके द्वारा वर्णको देखनेका कार्य करता है तब वह शब्द, गध, रस या स्पर्शको नही जान सकता, अर्थात् जब उस ज्ञानका उपयोग नेत्रके द्वारा वर्णके देखनेमे लगा होता है तब कानमे कौनसे शब्द पडते है या नाकमे कैसी गन्य स्राती है, इत्यादि ख्याल नही रहता। यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेस्ने दूसरेमे श्रत्यन्त शी घ्रतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमे ऐसा लगता है कि मानो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हो, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर क्षायोपशमिक ज्ञान एक समयमे एक ही इन्द्रियके द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भासित हीता है। इसप्रकार इन्द्रियाँ अपने विषयोमे भी ऋमश प्रवर्तमान होनेसे परोक्षभूत इन्द्रियज्ञान हेय है।। ५६॥

ग्रब, यह निश्चय करते है कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है.—

परदव्यं ते अन्स्या ऐव सहावो चि अप्पशो अभिदा । व उवलद्ध तेहि कथं पश्चनस्य अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥ वरह्रस्य कन्यक्षाचि नैव स्वयान हत्यस्यनो अभिकासि ।

नारमानमेव केमसं प्रतिनिवतं कित प्रस्वसं, ह्दं हु व्यतिरिकारिकारोवे परतु व्यतःह्वाचनतरारम्य स्वभावतां मनायप्यसंस्थ्वाद्वितिन्त्वीक्वसम्बोचकन्यमानं व व्यक्ति प्रस्तकं मितृतर्वति ॥ ४७ ॥

म्य परोक्षप्रस्पक्षसम्बद्धसम्बद्धाः

जं परदो विषणाणं त तु परोक्स ति भिनदमहेसु । जदि केवलेण पाद हवदि हि जीवेण पश्चनसं ॥ ५८ ॥

#### राचा ४७

कनवार्ष — [ तानि क्यांकि ] वे इन्द्रियां [ परहरूषे ] पर हम्य **१ [ व्यापक** स्वश्रुष इति ] उन्हें प्रारमस्वमायरूप [ न एव मणितानि ] नहीं कहा **१ [ कै ] उन्हें** इत्तरा [ वपटच्यें ] प्रात [ जलमन ] प्रारमाका [ प्रस्वक्षें ] प्रत्यक्ष **[ कवं वकति ] औ** हो सकता है ?

टीका—जो केवल भारताके प्रति ही नियत हो वह (आत ) वास्तवर्वें प्रत्यक्ष है। जो नियत हो मह सस्तित्ववानी होनसे पराज्यक्ष प्राप्त हुई है और सारमस्वभावत्वका किमित्नात्र स्पर्ध नहीं करती (धारमस्वभावक्ष किमित्वार्व भी नहीं हैं) एसी इन्त्रियोंके द्वारा वह (इन्त्रिय आत ) उपलब्धि करके (वैधी इन्त्रियोंके निमित्तसे पराव्यक्षेत्र) अत्यक्ष होता है इस्रविये वह (इन्त्रियक्षक ) भारताके निये प्रत्यक्ष नहीं हो मकना।

स्वयार्क --- जा मीचा घारमाथ डारा ही जानता है यह साम प्रत्यक्ष है। इन्द्रियज्ञान परहम्पन्य इन्द्रियक्ति डारा जानता है इसमिस वह सम्बद्ध नहीं है।। ५७ स

चव परोक्ष चौर प्रत्यक्षक सक्क बतलाते 🖁 ---

# यत्परतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु । यदि केत्रलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ४८॥

यचु खलु परद्रव्यभृतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलव्धेः संस्कारादालोकादेवीं निमित्ततामुपातात् स्विवपयमुपातस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलव्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि परद्रव्यमनपेक्ष्यान्तमस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायज्ञातमेकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभृतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौख्यसाधनीभृतिमदमेव महाप्रत्यक्षमभिष्रेतिमिति ।। ५८ ।।

# गाथा ५८

अन्वयार्थ:—[परतः] परके द्वारा होनेवाला [यत्] जो [अर्थेपुविज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है [तत्तु] वह तो [परोक्षं इति भणितं] परोक्ष कहा गया है, [यदि] यदि [केवलेन जीवेण] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भविति हि] जाना जाये तो [प्रत्यक्षं] वह ज्ञान प्रत्यक्ष है।

टीका:—निमित्तताको प्राप्त (निमित्तरूप वने हुए) जो परदृव्यभूत ग्रंत करण (मन), इन्द्रिय, परोपदेश, 'उपलब्धि, सस्कार या प्रकाशादिक है उनके द्वारा होनेवाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता है, इसलिये 'परोक्ष'- के रूपमे जाना जाता है, ग्रीर ग्रंत करण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि 'सस्कार या 'प्रकाशादिक सब परदृव्यकी ग्रंपेक्षा रखे विना एकमात्र ग्रात्मस्वभावको ही कारण- रूपसे ग्रहण करके सर्व दृव्य पर्यायोके समूहमे एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल ग्रात्माके द्वारा ही उत्पन्न होता है इसलिये 'प्रत्यक्ष'के रूपमे जाना जाता है।

यहाँ (इस गाथामे ) सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रभिप्रेत माना गया है-उपादेय कहा गया है ॥ ५८ ॥

१ उपलब्धि = ज्ञानावरणीय कर्मके च्योपशमके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोंको जाननेकी शक्ति । (यह 'लब्ध' शक्ति जब 'उपयुक्त' होती है, तभी पदार्थ ज्ञात होता है। ) २ सस्कार = पूर्व ज्ञात पदार्थकी धारणा। ३ चजुइन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थको देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप होता है।

सर्वेतरेक प्रस्पर्ध गरमार्थिकमीकालेजीवनिवर्तिः

æ

जाद सर्य समत्तं णाणमणंतत्ववित्वढं विमलं।

रहियं त भोगगहादिहिं सहं ति एगतियं भनियं ॥५६॥ आतं स्वयं समेतं शानमनन्तार्थविस्तृतं विमससः।

रहितं स्ववप्रदादिभिः सम्बमिति पेकान्तिकं अन्तिरम् ॥ ४९ ॥

स्वयं बातरवात , समन्तरवात , मनन्तार्वं विस्तृतस्वात , विमक्तवात , व्यवदानि र विकास प्रस्वातं क्षानं सुन्तमेकान्तिकमिति निश्चीयते, जनाकुसत्येकस्त्रजन्तात्तरीक्यस्य । वक्ते 🕭 🕬

भव इसी प्रत्यक्षज्ञानका पारमाधिक सुसक्य बतनाते हैं:--

#### ATTACK MIS

अन्त्रवार्थे -- [ स्वयं आतं ] भपने धाप ही उत्पन्न [ समंतं ] समत ( वर्ष प्रदेशोंसे जानता हथा ) जिनन्तार्थविस्तृतं | धनन्त पदावाँमें विस्तृत [ निवर्त ] विभव ति । भौर [ मनबहादिभिः रहितं ] अवस्रहाविसे रहित [ कार्न ] कान [ ऐकान्बिनं सर्वः] ऐकान्तिक सूल है [ इति मणितं ] ऐसा ( सर्वक्रदेवने ) कहा है ।

टीबा'--(१) स्वय उत्पन्न होनेसे (२) समत होनेसे (३) चनन्त-पदार्घोमें बिस्तत होनेसे (४) विमल होनेसे और (४) 'सबग्रहादि रहित' होनेसे प्रत्यक्रजान "ऐकान्तिक सुन्त है यह निविचत होता है क्योंकि एक मात्र सनाक्रमता है। सबकालकण है।

(इसी बातको निस्तार पुत्रक समञाते हैं --)

(१) 'परने द्वारा उत्पक्ष' होता हुन्ना पराधीनताके कारक (२) 'क्सबंद' होनेसे 'इतर द्वारोनि प्रावश्मने नारम (३) मात्र कुछ पदाचीन प्रवर्तमान' होता हथा यन्य पदार्थीका जाननकी इच्छाके कारण (८) 'समस होनेसे बसम्बङ्

रे समन्त - चारों ओर-तव मार्गार्न वर्षमानः सर्व आस्त्रानेचोते मानदा हुना। समाद। सन्पूर्णः जनन्त । ३. एकान्तिक ~ परिपूर्ण) अंतिम, अस्मा, क्वांका । ३. क्योच क्षम संस्थित है. सर्वात कह अनुस क्षाचीके द्वारा ही जातना 🗓 जैसे-पन ऑक जियने जरेखोंके द्वारा ही ( प्रनित्रकालके ) क्वार होता है। सन्द REC AND IN THE-THE, MAIL THE PRINCE

जायमानं पराघीनतया, असमंतिमतरद्वारावरणेन, कितपयार्थप्रवृचिमितरार्थवुस्त्रत्या, समलमसम्यगववोधेन, अवग्रहादिसिहतं क्रमकृतार्थग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमत्यन्तमाकुलं भवति । ततो
न तत् परमार्थतः सौख्यम् । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वमावस्योपिर महाविकाशेनाभिन्याप्य
स्वत एव न्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्मप्रदेशान् परमसमक्षज्ञानोपयोगीभ्याभिन्याप्य न्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुझेयाकारं
परमं वैश्वरूप्यमभिन्याप्य न्यवस्थितत्वादनंतार्थविस्तृतम् समस्तार्थावुस्त्रस्या सकलशक्तिप्रतिबंधक
कर्मसामान्यनिःक्रान्तत्या परिस्पष्टप्रकाशभास्वरं स्वभावमभिन्याप्य न्यवस्थितत्वाद्विमलम्

भ्रवबोधके कारण (कर्ममलयुक्त होनेसे सगय, विमोह, विभ्रम सिहत जाननेके कारण), भ्रौर (५) 'भ्रवग्रहादि सिहत' होनेसे कमश. होनेवाले 'पदार्थग्रहणके खेदके कारण (इन कारणोको लेकर), परोक्षज्ञान भ्रत्यन्त भ्राकुल है, 'इसिलये वह परमार्थसे सुख नहीं है।

श्रीर यह प्रत्यक्षज्ञान श्रनाकुल है, क्यों कि (१) श्रनादि ज्ञानसामान्यरूप्र स्वभाव पर महा विकाससे व्याप्त होकर स्वत. ही रहनेसे 'स्वय उत्पन्न होता है,' इसलिये ग्रात्माधीन है, (ग्रीर ग्रात्माधीन होनेसे ग्राकुलता नहीं होती, (२) समस्त ग्रात्मप्रदेशोमे परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे 'समत है', इसलिये ग्रशेष द्वार खुले हुए है (ग्रीर इसप्रकार कोई द्वार बन्द न होनेसे ग्राकुलता नहीं होती), (३) समस्त वस्तुग्रोके ज्ञेयाकारोको सर्वथा पी जानेसे 'परमविविधतामे व्याप्त होकर रहनेसे 'ग्रनन्त पदार्थोमे विस्तृत है,' इसलिये सर्व पदार्थोको जाननेकी इच्छाका ग्रभाव है (ग्रीर इसप्रकार किसी पदार्थको जाननेकी इच्छा न होनेसे ग्राकुलता नहीं होती), (४) सकल शक्तिको रोकनेवाला कर्मसामान्य (ज्ञानमेसे) निकल जानेसे (ज्ञान) ग्रत्यन्त स्पष्ट प्रकाशके द्वारा प्रकाशमान स्वभावमे व्याप्त होकर रहनेसे 'विमल है' इसलिये सम्यक्तया जानता है (ग्रीर इसप्रकार सशयादि रहिततासे जाननेके कारण ग्राकुलता नहीं होती), तथा (१) जिनने त्रिकालका ग्रपना स्वरूप युगपत् समर्पत किया है (एक ही समय बताया है) ऐसे लोकालोकमे व्याप्त होकर रहनेसे 'ग्रवग्रहादि रहित है' इसलिये क्रमश होनेवाले पदार्थ ग्रहणके

१ पदार्थमहरण अर्थात् पदार्थका वोध एक ही साथ न होनेपर अवम्रह, ईहा इत्यादि क्रमपूर्वक होनेसे खेद होता है। २ परमविविधता = समस्त पदार्थसमृह जो कि अनन्त विविधतामय है।

सम्यमदोषेन, पुनष्रसम्पर्धिजीसम्यम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानस्य

जब देशकरवासि वरिकायक्रारेण केदस्य संस्थानीक्रानिक्यस्थानं क्रस्तोति इस्ताची ज ज केदल ति णाण त सोक्स परिणम च सो चेव । सेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी स्वयं जादा ॥ ६० ॥

यरकेवस्तिति शर्न तस्त्रीस्यं परिचामस स वैव । सेदस्तस्य न यचितो यस्मात् पातीनि सर्यं बातानि ॥ ६० ॥

श्रत को हि नाम खेदः क्ष्म परिचामः क्षम कैनक्षुवाचोर्ग्निरेकः, वतः केनक्ष्मैचान्धि क्षमुख्य न स्पात् । खेदस्थायतनानि पातिकर्माणि, न नाम केनकं परिचामनात्रम् । पाति कर्माणि हि महामोद्दोरसङ्करवादुत्मणकनव्यन्तिस्त्रमृत्युद्विनाचान परिच्छेवनर्थं अन्यस्माने व्य

वेदका समाव है। इसप्रकार (उपरोक्त पौच कारगोंसे) प्रत्यक्षज्ञान सनाकृत है इसमिये वास्तवर्मे वह पारमाविक सुज्ज है।

भाषार्थः -- क्षामिकज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुसस्वरूप है।। ५६।।

भव इस अमिप्रायका सड़न करते हैं कि 'कैवलज्ञानको भी परिकासके डार 'खेदका सम्मव है इसमिये कैवलज्ञान ऐकान्तिक सुझ नहीं है —

#### नापा ५०

अन्वयार्वः — [यतु] जो [केवलं इति कार्न] 'केवल' नामका ज्ञान है [आ सीक्यं] यह सुस है [परिचानः च] परिजाम भी [सः क्यवः] बही है [इस्व केवः न मिक्यः] उसे केव नहीं कहा है (केवसज्ञानमें सर्वज्ञवेषने केव नहीं कहा ) [वरकार्य] क्योंकि [वातीनि] पातिकर्म [क्यं ज्ञातानि] अपको प्राप्त हुए हैं।

टील्डाः—यहाँ (वेवसजानके सम्बन्धर्में), खेद क्या (२) परिजास क्वा तथा (३) केवसजान और सुस्नका व्यक्तिरेक (भेद) क्या कि विश्वस केवजजानको ऐकान्तिक सुस्तर्य न हो  $^{\circ}$ 

१ केर्-क्कावरः संवातः व्यवः।

परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थं परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिपद्यन्ते । तद्मावात्कृतो हि नाम केवले खेदस्योद्मेदः । यत्रश्च त्रिसमयाविच्छन्नसकलपदार्थपरिच्छेद्याकारवै-श्वरूपप्रकाशनास्पदीभृतं चित्रमित्तिस्थानीयमनन्तस्त्ररूपं स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणामः, ततः क्कृतोऽन्यः परिणामो यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः । यत्रश्च समस्तस्वभावप्रतिद्याताभावात्सम्रज्ञ-सितिनिरङ्कुशानन्तशक्तितया सकलं प्रैकालिकं लोकालोकाकारमभिन्याप्य क्रूटस्थत्वेनात्यन्तिनः-

(१) खेदके ग्रायतन (स्थान) घातिकर्म हैं, केवल परिणाम मात्र नही। घातिकर्म महामोहके उत्पादक होनेसे घतूरेकी भाँति 'ग्रतत्मे तत् बुद्धि घारण करवाकर ग्रात्माको ज्ञेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते है, इसलिये वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले ग्रात्माके लिये खेदके कारण होते हैं। उनका (घातिकर्मोका) ग्रभाव होनेसे केवलज्ञानमे खेद कहाँसे प्रगट होगा ? (२) ग्रौर तीनकालरूप तीन भेद जिसमे किये जाते है ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेयाकाररूप विविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित् दीवारकी भाँति, स्वय ही ग्रनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसलिये केवलज्ञान ही परिणाम है। इसलिये ग्रन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति हो ? (३) ग्रौर, केवलज्ञान समस्त स्वभावप्रतिघातके ग्रभावके कारण निरकुश ग्रनन्त शक्तिके उल्लिसत होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोकके ग्राकारमे व्याप्त होकर क्रैक्टस्थतया ग्रत्यत निष्कप है, इसलिये ग्रात्मासे ग्रभिन्न सुख-लक्षणभूत ग्रनाकुलताको घारण करता हुग्रा केवलज्ञान ही सुख है, इसलिये केवलज्ञान ग्रौर सुखका व्यतिरेक कहाँ है ?

इससे, यह सर्वथा अनुमोदन करनेयोग्य है (-आनन्दसे समत करने योग्य है ) कि 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है'।

भावार्थ:—केवलज्ञानमे भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिये वहाँ भी थकावट हो सकती है, ग्रौर इसीलिये दुख हो सकता है, ग्रत केवलज्ञान ऐकान्तिक सुखरूप कैसे कहा जा सकता है ? इस शकाका समाधान यहाँ किया गया है —

१ अतत्में तत्बुद्ध = वस्तु जिसस्त्ररूप न होय उसस्त्ररूप होनेकी मान्यता, जैसे कि-जडमें चेतनबुद्धि (अर्थात् जडमें चेतनकी मान्यता ) दु खमें सुखबुद्धि वगैरह। २ प्रतिघात = विद्न, रुकावट, इनन, घात। ३ कूटस्थ = सदा एकरूप रहनेवाला, अचल (केवलज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किन्तु वह ज्ञेयसे दूसरे ज्ञेयके प्रति नहीं बदलता—सर्वथा तीनों कालके समस्त ज्ञेयाकागेंको जानता रहता है, इसलिये उसे कूटस्थ कहा है )

प्रकर्म न्यवस्थितरवादनाकृतवां सीक्यकशणभूतामारमञ्जेऽञ्यतिरिक्कां विकार्णः सीरूपम् । तदः इतः देशकमुक्त्रार्थ्यतिरेकः। जतः सर्वेता केनकं नीयस् ॥ ६० ॥

मय पुनरपि केनसस्य सुक्रम्यकारां निकायन्त्रपर्धहरति---णाण ऋत्यंतगयं लोयालोएस वित्यदा दिद्री । णद्रमणिद्र सब्बं इद्र पुण जं तुर्त लह्न ॥ ६१ ॥ शानमर्वान्तगरं लोकासोकेष् विस्तृता रहिः। नहमनिष्टं सर्वनिष्टं पुनयस् सम्बन्धमा ६१॥

(१) परिणाम मात्र बकाबट या दुःखका कारण नहीं है किन्तु वातिकारि निमित्तसे होनेवाला परोन्मूस परिचान वकावट या दू सका कारण है। केवनवील्ये मातिकर्म प्रविद्यमान हैं इसलिये वहाँ थकावट या दूक नहीं है। (२) केवसमान स्वय ही परिणमनशील है परिणमन केवलज्ञानका स्वरूप ही है उपाणि नहीं । वर्षि परिचामका नाश हो जाये तो केवसज्ञानका ही नाश हो जाये । इसप्रकार परिचान केवसञ्चानका सहय स्वरूप है इसलिय केवसञ्चानको परिणामके द्वारा वेद नहीं 🗗 सकता-नहीं होता। (३) केवसजान समस्त प्रकालिक श्लोकालोकके साकारकी ( समस्त पदार्थीके जकालिक क्रेयाकार समृहको सबदा प्रकोलक्पसे बानता क्रूबा प्रस्थन्त निष्कप स्थिर प्रशुम्ध-प्रनाकुत है और प्रनाकुत होनेसे सुबी है-युक्तस्य<del>पन</del> है क्योंकि भनाकुलता सुलका ही लक्षण है। इसप्रकार केवलज्ञान **धीर अधुव्यका** -मनाकुसता मिन्न नहीं है इसलिय नेवलज्ञान और सूच भिन्न नहीं हैं।

इसप्रकार १ वातिकमोंके सभावने कारण २ परिणमन कोई उपाणि न होने हैं भौर ३ केवसज्ञान निष्कप-स्थिर घनाकुल होनेसे वेवसज्ञान सुक्षस्वरूप ही है ॥६०॥

धव पुनः केवसकान युक्तस्वरूप है यह निव्यंग करते हुए उपवंहार करते हैं —

माथा ६१

कनवार्षः —[ क्षार्न ] जान [ अवस्थितनं ] पदाधीन पारको प्राप्त है [ विदे ] भीर दर्नन [कोक्सनोकेन विस्तृता ] सोकालाकर्ने निस्तृत है [ तर्व ननिष्टं ] सर्व नेन शास्त्रमाला ]

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । आत्मनो हि दृशिज्ञती स्वभावः तयोलेंकालोक-विस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्द्विजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्धेतुकं सौख्यमभे-द्विवक्षायां केवलस्य स्वरूपम् । किंच केवलं सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात् । सर्वेष्टोपलम्भाच । यतो हि केवलावस्थायां सुखप्रतिपचिविषक्षभूतस्य दुःखस्य साधनतासुपगतमज्ञानमखिलमेव प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभृतं तु परिपूर्णं ज्ञानसुपजायेत । ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं प्रवञ्चेन ॥ ६१ ॥

वय केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति—

# णो सद्दहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगदघादीणं । सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

अनिष्ट [नष्टं ] नष्ट हो चुका है, [पुनः ] और [यत तु ] जो [इष्ट ] इष्ट है [तत् ] वह सब [लब्धं ] प्राप्त हुआ है। (इसिलये केवलज्ञान सुखस्वरूप है)

टीका:—सुखका कारण स्वभावप्रतिघातका स्रभाव है। स्रात्माका स्वभाव दर्शन-ज्ञान है, (केवलदशामे) उनके (दर्शन ज्ञानके) प्रतिघातका स्रभाव है क्योंकि दर्शन लोकालोकमे विस्तृत होनेसे स्रौर ज्ञान पदार्थोंके पारको प्राप्त होनेसे वे (दर्शन-ज्ञान) स्वच्छन्दता पूर्वक (स्वतत्रता पूर्वक बिना स्रकुश, किसीसे बिना दबे) विकसित है (इसप्रकार दर्शन-ज्ञानरूप स्वभावके प्रतिघातका स्रभाव है) इसलिये स्वभावके प्रतिघातका स्रभाव जिसका कारण है ऐसा सुख अभेदविवक्षासे केवलज्ञानका स्वरूप है।

( प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सुखस्वरूपता बतलाते है —) ग्रीर, केवलज्ञान सुख ही है क्योंकि सर्व ग्रनिष्टोका नाज्ञ हो चुका है ग्रीर सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति हो चुकी है। केवल ग्रवस्थामे, सुखोपलिब्धिके विपक्षभूत दुखोके साधनभूत ग्रज्ञानका सम्पूर्णतया नाज्ञ हो जाता है ग्रीर मुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये केवल ही मुख है। प्रपञ्च (ग्रिधिक विस्तारसे) क्या पूरा पडे ?।। ६१।।

श्रव, यह श्रद्धा कराते है कि केवलज्ञानियोको ही पारमार्थिक मुख होता है — १२

नमर्वित सीक्ष्मं सुलेषु परमभिति विवक्ताविनाम् । भूरता ते नमन्या मन्या वा तत्मतीम्बन्ति ॥ वैदे ॥

दश् सन्धः स्वमानप्रविवातादाङ्गुललाच मोहनीवादिकर्मवास्वास्त्रिता हुस्यक्षेत्रम्यकः
मार्विकी सुखमिति कृदिः । केनस्ति तु नगवतां प्रवीवातिकर्मणां स्वक्षप्रविकतास्वाद्यकः
कृतस्वाय यथोदितस्य हेतोस्त्रमणस्य च सङ्गावास्वारमाधिकं सुखमिति महेचव् । किनैत् केने
महानगरित ते स्वद्धः योधसुकसुधायानस्यातिती सुनद्यमास्मोनारमेवानम्याः स्टबन्व । वै

#### गांचा ६२

मन्त्रपार्थं — '[ दिगतपातिनां ] जिनके वातिकर्म नष्ट होमये हैं, जनका [ सीक्यं ] मुख [ सुक्षेषु परमं ] (सब ) मुखोर्म उत्कृष्ट है [ इति क्षुता ] वह दुनकर [ न सद्यति ] जो अद्या नहीं करते [ ते सम्बन्धा ] वे समस्य हैं [ क्ष्या को प्रेस माने के स्वाप्त करते हैं — सक्या करते हैं — सक्या करते हैं — सक्या करते हैं — सक्या करते हैं ।

टीका — इस लोकस माहनीयधादिकमंत्रालवालों स्वशाव प्रतिवातक कारण श्रीर प्राकुलताक कारण भुलाभास होने पर भी उस मुलाभासको 'लुक कहतेकी घपारमाधिक रूढ़ि है धीर जिनके भातिकम नष्ट हो चुके हैं ऐसे केवसीमनवालके, स्वभावप्रतिवातके प्रभावक कारण श्रीर प्रनाकुलताके कारण भुलके यक्तोक 'कारणका प्रौर 'लक्षणका सद्भाव होनस पारमाधिक मुल है — यह श्रद्धा करने योग्व है। जिल्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है व शोक्षानुकत मुगपानते हूर रहनेवाले प्रभव्य मृबद्धालक जलतमुहको ही देलते (प्रतुभव करते) हैं। और जा उस वचनको इसीतक स्वीकार (श्रद्धा) करते हैं व शिषशी (ग्राक्षणका) के भाजन धामप्रभव्य है सीर वो भाग जाकर स्वीकार करें। व दूर भव्य है।

भाषार्व — नवमीअगवानन ही पारमाधिक मुल है यह वचन मुनकर वो कभी दमका स्वीवार—धादर—धादा नहीं करत व वभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते वे सभस्य हैं। जा उपराक्त वचन मुनकर सदरगस उसकी श्रदा करन है व ही मोझको

रे. मुलका कारल व्यवस्थ प्रतिवासका व्यवस्थ है। । सुलका संवत् वनाकृता है।

पुनिरदिमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासन्नभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुखं विचारयति-

# मणुश्रासुरामरिंदा श्रहिद्दुदा इन्दियेहिं सहजेहिं। श्रसहंता तं दुक्खं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥ ६३ ॥

मनुजासुरामरेन्द्राः ममिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः । मसहमानास्तदुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानम्प्रपर्पतां तत्सामग्रीभृतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मैत्रीम्रुपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकवितानां तप्तायोगोलानामिवात्यन्तमुपाचतृष्णानां तदुःखवेगमसहमानां व्याधिसात्म्यताम्रुपगतेषु रम्येषु

प्राप्त करते है। जो वर्तमानमे श्रद्धा करते है वे ग्रासन्नभव्य है ग्रौर जो भविष्यमे श्रद्धा करेगे वे दूरभव्य है। ६२।।

म्रब, परोक्षज्ञानवालोके भ्रपारमाधिक इन्द्रियसुखका विचार करते है —

# गाया ६३

अन्वयार्थः — [ मनुजासुरामरेन्द्राः ] मनुष्येद्र ( चक्रवर्ती ) ग्रमुरेन्द्र ग्रौर सुरेन्द्र [ सहजैः इन्द्रियैः ] स्वाभाविक ( परोक्षज्ञानवालोको जो स्वाभाविक है ऐसी ) इन्द्रियोसे [ अभिद्रुताः ] पीडित वर्तते हुए [ तद् दुःखं ] उस दु खको [ अमहमानाः ] सहन न कर सकनेसे [ रम्येषु विषयेषु ] रम्य विषयोमे [ रमन्ते ] रमण करते है ।

टीका:—प्रत्यक्षज्ञानके ग्रभावके कारण परोक्षज्ञानका ग्राश्रय लेनेवाले इन प्राणियोको उसकी (परोक्षज्ञानकी) सामग्रीरूप इन्द्रियोके प्रति निजरससे (स्वभावसे) ही मैत्री प्रवर्तती है। उन इन्द्रियोके प्रति मैत्रीको प्राप्त उन प्राणियोको, उदयप्राप्त महामोहरूपी कालाग्निने ग्रास बना लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी भाँति (जैसे गरम किया हुग्रा लोहेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख लेता है) ग्रत्यन्त तृष्णा उत्पन्न हुई है, उस दुखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हे व्याधिके प्रतिकारके समान (रोगमे थोडासा ग्राराम जैसा ग्रनुभव करानेवाले उपचारके

12 विववेष रतिकाधायते । ततो स्वाकित्वानीवत्वाविन्द्रवार्या

न बबस्थानां पारमार्थिकं सौक्यकः ॥ ६३ ॥

मध यावदिन्तिवाणि वाक्त्स्वमायदेव दृश्यमेनं विकर्ववि---

जेसिं विसयेस रदी तेसिं दुक्ख वियाण सन्भावं। जइ त ण हि सब्भाव वावारो एत्यि विसयत्यं ॥ ६० ै

> देशं विवयेषु रतिस्तेवां दुःश्चं विज्ञानीवि स्वायावयः। पदि तम हि स्वयानो ध्वापारो नास्ति विववार्थस ।। 💵 ॥

क्तं बीदरदस्यानि इतकानीनिहयाणि, न नाम तेराह्याधिकत्यवं दुश्कर । विद्य 🕬 माविकमेव, विषयंत्र रतेरवसीकनात । अवसीवनते हि तेर्गा स्वम्बेरमस्य करेक्कक्रकेकस्यर इन, सफारस्य बहिशामिनस्वाद इन, इन्दिरस्य संकोचसंहकारमिन्दानीद १४, वरहस्य

ममान ) रम्य विषयमि रति उत्पन्न होती है । इससिये इन्त्रियाँ न्याचि सनान होनेचे भौर विषय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छचस्वींके पारमाधिक सल नहीं है ।। ६६ 🖟

यव जहाँ तक इन्द्रियों हैं वहाँ तक स्वभावसे ही दू**स है वह स्वाबते** निध्यत करते है ---

#### माचा ६४

मन्त्रपार्थः-[ वेशां ] जिल्ह [ विश्वेष रतिः ] विषयामें रति है [ तेशां ] वर्णी [दुम ]दृन [स्तप्राप ]स्त्रामाविक [विज्ञानीहि ] जाना [हि ]क्योंकि [वरि ] यदि [तर्] यह दुन [स्वतार्व व ]स्वभाव न हो तो [विषवार्व ] विकार्य में [स्थापार ] स्थापार [न अफ्ति] न हा।

रीका'-विनवा हम (निकप्त निवा) श्रीद्रवी जीवित हैं। उस्हें बवाविके कारक (बाग्रा समागरि कारण भौपाधिक) तुक नहीं है किन्तु स्थानाविक ही है क्यांकि उनकी विषयाम रित नेकी जाती है। जन-हाथी हथिमीनपी बृद्दनीके सरीक् रणमंत्री प्रार मसती बनीमे पूर्व हुए मांसव स्वादकी प्रार असर बार हा जानेवाले कमलक मधकी बार पतना शीपक्की ज्यातिक शपकी बार और हिरम विकारीके नगीतक स्वरंकी सार तीरत हम दिला दित है उसीप्रकार तृतिवार तित्यवदनाके

प्रदीपाचीरूप इव, कुरङ्गस्य मृगयुगेयस्वर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासम्निनपातेष्विप विषयेष्विभाषातः। यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदोपशांतशीतज्वरस्य संस्वेदनिमव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचूर्णावचूर्णनिमव, विनष्टकर्णश्लस्य वस्तमूत्रपूरणिमव, रूढत्रणस्यालेपनदानिमव, विषयव्यापारो न दृश्येत। दृश्यते चासौ। ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षक्षानिनः।। ६४।।

# अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति—

वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तवमे, जो कि विषयोका नाश ग्रित निकट है (ग्रथीत् विषय क्षणिक है) तो भी विषयोकी ग्रोर दौडते दिखाई देते है । ग्रौर यदि 'उनका दुख स्वाभाविक है' ऐसा स्वीकार न किया जाये तो जैसे—जिसका शीतज्वर उपशात होगया है, वह पसीना ग्रानेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गया है वह कांजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी ग्रांखोका दुख दूर होगया है वह वटाचूर्ण (शख इत्यादिका चूर्ण) ग्रांजता तथा जिसका कर्णशूल नष्ट होगया हो वह कानमे फिर बकरेका मूत्र डालता ग्रौर जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता—इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेमे नहीं ग्राना चाहिये, किन्तु उनके वह (विषयप्रवृत्ति) तो देखी जाती है। इससे (सिद्ध हुग्रा कि) जिनके इन्द्रियाँ जीवित है ऐसे परोक्षज्ञानियोके दुख स्वाभाविक ही है।

भावार्थ:—परोक्षज्ञानियोके स्वभावसे ही दुख है क्योंकि उनके विपयोमें रित वर्तती है। कभी कभी तो वे ग्रसह्य तृष्णाकी दाहसे (तीव्र इच्छारूपी दुखके कारण) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोमें कूद पडते है। यदि उन्हें स्वभावसे ही दुख न हो तो विषयोमें रित ही न होनी चाहिये। जिसके शरीरका दाह—दुख नष्ट होगया हो वह बाह्य शीतोपचारमें रित क्यों करेगा? इससे सिद्ध हुग्रा कि परोक्षज्ञानियोके दुख स्वाभाविक ही है।। ६४।।

ग्रब, मुक्त ग्रात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर मुखका साधन है, इसका खडन करते है। (सिद्ध भगवानके शरीरके बिना भी सुख होता है यह बात स्पष्ट समभानेके लिये, ससारावस्थामे भी शरीर सुखका इन्द्रियसुखका साधन नहीं है, यह निश्चित करते है)—

— व्यवस्थार — [ पप्पा इट्टे निसये फारोडिं समस्सिदे स**हावेश** ।

14

परिणममाणो अप्या सयमेव सुई ण इवदि देही ॥ ६५ ॥

त्राप्नेदान् विद्यान् सर्वैः समाजितान् सम्बद्धेन । वरिचनमान भारमा स्वयोग सुर्वे न स्वति वेदः ॥ वश्च ॥

वस्य कर्णात्मनः सश्रीराक्त्यावात्रि व कर्तरं शुक्तस्यवाक्यसम्बर्धः वयस्तदापि गीवोस्मयकरसैरिव त्रकृष्टमोद्दयकरसिरिवर्गितिहर्गिरिवेर्ग्याक्ष्मिया इति क्रवेण विश्वकर्मित्रवर्गित्रिकरस्थाक्ष्मिया इति क्रवेण विश्वकर्मित्रवर्गित्रवर्गित्रवर्गित्रवर्गित्रवर्ग्याक्ष्मिया

#### वाका ६४

मन्त्रार्थं:—[ स्ववैं: समाधितान् ] स्पर्शनायिक इन्त्रियां विमका धास्य केली हैं ऐसे [ इहान् विश्वान् ] इस्ट विषयोंको [ ब्राप्य ] पाकर [ स्वव्यकेच ] ( अपने व्यक्ष्य ) स्वमावसे [ विरामानाः ] परिणमन करता हुआ [ मारवा ] धारमा [ स्वववेष ] स्वपं ही [ सुख ] मुलकप ( इन्द्रियमुखकप ) होता है [ देहा व व्यक्षि ] वेह सुखक्य नहीं होती।

नीका —वास्तवमें इस धारमाने लिये संशरीर अवस्थामें भी सरीर सुखका सामत हो ऐसा नहीं दिलाई देता क्योंकि तब भी मानों उन्सादवनक पविराक्त पान किया हो एसी प्रवस मोहके वश वर्तनेवाली 'यह (विषय) हमें इस्ट हैं इसफार विपयोंकी बार वौडती हुई इन्त्रियोंके डारा धसनीचीन (अवोच्च) परिचारिका धनुभव वरनाने जिसकी शिक्षणी उत्स्वरता (परम खुडता) दक वह है ऐसे भी (अपन) जान-प्रशन-वीर्यारमक स्वभावने जा कि (मुखके) निक्यक-कारणकप है—परिजमन करता हुया यह धारमा स्वयमेव सुकत्ववना प्राप्त करता है (मुखकर होता है) और प्राप्त को स्वेतन ही है इसमिये मुखलवपिका निक्य वारण न हाता हथा कि चून यात्र भी मुखलवको प्राप्त करता है

आवाण:—मध्येप सबस्याम भी शास्त्रा ही मुलक्य (इलिस्स सुकावण) परिवर्तिमंपरिजमत करता है संगैर तही इससिय नगरीर सबस्याम भी सुकास

१ इतिहासुम्बान परिमानम करमेशाचे आहेमाची आता, १सता, वीगीतमक समास्त्री उत्तस स्त्रीक स्थान है अर्थाण स्वाप्त अस्त होगवा है।

मुपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणतेर्निश्चयकारणतामनुपगच्छन जातु सुखतामुपहौकत इति ॥ ६५॥

अथैतदेव दृढयति—

# एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा । विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गे वा । विषयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धांतो यद्दिन्यवैक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

निश्चय कारण म्रात्मा ही है, म्रर्थात् इन्द्रियसुखका भी वास्तविक कारण म्रात्माका ही म्रशुद्ध स्वभाव है। म्रशुद्ध स्वभावमे परिणमित म्रात्मा ही स्वयमेव इन्द्रिसुखरूप होता है। उसमे शरीर कारण नहीं है, क्योंकि सुखरूप परिणित म्रीर शरीर सर्वथा भिन्न है इसलिये सुख म्रीर शरीरमे निश्चयसे किचित्मात्र भी कार्य कारणता नहीं है।। ६५।।

ग्रब, इसी बातको दृढ करते है —

## गाथा ६६

अन्वयार्थः — [एकान्तेन हि ] एकातसे अर्थात् नियमसे [स्वर्गे वा ] स्वर्गमे भी [देहः ] शरीर [देहनः ] शरीरी ( श्रात्माको ) [सुखं न करोति ] मुख नही देता [विषयवशेन तु ] परन्तु विषयोके वशसे [सौरूपं दुःखं वा ] सुख अथवा दु खरूप [स्वयं आत्मा भवति ] स्वय आ्रात्मा होता है।

टीका:— यहाँ यह सिद्धात है कि—भले ही दिव्य वैकियिकता प्राप्त हो तथापि 'शरीर सुख नही दे सकता' इसलिये, ग्रात्मा स्वय ही इष्ट ग्रथवा ग्रनिष्ट विषयोके वशसे सुख ग्रथवा द खरूप स्वय ही होता है।

भावार्थः—शरीर सुख दुख नही देता। देवोका उत्तम वैकियिक शरीर सुखका कारण नही है, ग्रौर नारिकयोका शरीर दुखका कारण नही है। ग्रात्मा स्वय ही इष्ट ग्रिनिष्ट विषयोके वश होकर सुख-दुखकी कल्पनारूपमे परिणमित होता है॥ ६६॥

तिमिरहरा जह दिट्टी जजस्य दीवेण णत्य कावन्यं। तह सोक्स सयमादा विसया कि तत्य कुन्वति ॥ ६७ ॥ विभारत विस्तिक्त वीके जावि काविक वीका

विभिरद्दरा गर्वि इष्टिबेनस्य दीकेन कारित करोज्यम् । तथा सीकर्म स्वयमारमा विश्वनाः कि स्व क्रुवेनित ॥ ६७ ॥

यवा दि केनोपिककंतराणां बहुत स्वकोव विभिन्नकरणविक्तिस्तव अर्वकोतः प्रवचेन प्रदोषप्रकाशादिना कार्ये, एवयस्यासमन संसारे हस्त्री वा स्ववमेव हस्त्रका प्रतिकारी मानस्य सुख्यापनविधा मनुर्येर्ध्वाप्यास्वमाना मधि विववाः किं दि मान हुनुः ॥ ६७ ॥ अ

भव मात्मा स्वय ही मुखपरिणामकी शक्तिवाला है इसलिवे विक्वी जै मर्किचित्करता बतलाते हैं —

#### वाषा ६७

नन्त्रवार्थ — [यदि ] यि [जनस्य दक्षिः ] प्राणीकी वृष्टि [शिवित्तसः ] तिमिरनाशक हो तो [दौषन नास्ति कर्जव्यं ] दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थाष्ट्र दीपक कुछ नहीं कर सकता [तथा ] इसीप्रकार (जहाँ ) [शास्या ] धारमा [स्वयं ] स्वम [सीक्यं ] सुकालप परिणमन करता है [तथा] वहाँ [विच्या ] विच्यं [कि इवैन्य ] क्या कर सकते हैं ? ।

टीका — जस किन्हीं नियाकरोंके (उल्लू बिल्ली इत्यादि) नेक स्वयंके अभ्यकारको नष्ट करनकी शास्त्रकाले होते हैं इसलिये उन्हें अधकार नाक्षक स्वयाक काम नीपक प्रकाशित कोई अयाजन नहीं हाता (उन्हें वीपक-प्रकाश कुछ नहीं करता,) इनीप्रकार—स्वाप अज्ञानी विषय सुक्तक साधन हैं ऐसी बुखिके द्वारा व्यवे ही विषयाका अध्याम आश्रम करते हैं तथापि—ससार्थे या मुक्तिमें स्वयमेव तुवक्त परिकासित इस आरमान विषय क्या कर सकते हैं?

स्वार्थ — मनारम या माक्षम बाहमा अपने बाप ही मुन्दनप परिणालिय हाता है उससे विशय धाँविश्वर हैं सर्वात् हुक नहीं कर सकते। धन्नाती विषयाचा मुनका कारण शानकर स्वार्थ ही उसका खबलंबन नेते हैं॥ ६७॥ तैन शास्त्रमाला ]

अथात्मनः सुखस्वमावत्वं दृष्टान्तेन दृढयति—

# सयमेव जहादिचो तेजो उगहो य देवदा णभिस । सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥

स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नमसि । सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥

यथा खलु नभिंस कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभृतप्रभाभारभास्वरस्वरूप-विकस्वरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कीष्ण्यपरिणतायःपिण्डविनत्यमेवीष्ण्यपरि-णामापन्नत्वादुष्णः, यथा च देवगतिनामकर्मीदयानुवृत्तिवशवर्तिस्वभावतया देवः। तथैव लोके

ग्रब, ग्रात्माका सुखस्वभावत्व दृष्टात देकर दृढ करते है —

गाया ६८

अन्वयार्थः — [यथा ] जैसे [ नभिस ] ग्राकाशमे [ आदित्यः ] सूर्य [ स्वयमेव ] भ्रपने म्राप ही [तेजः] तेज [उष्णः] उष्ण [च] भ्रौर [देवता] देव है [तथा] उसीप्रकार [ लोके ] लोकमे [ सिद्धः अपि ] सिद्ध भगवान भी ( स्वयमेव ) [ ज्ञानं ] ज्ञान [ सुखं च ] मुख [ तथा देवः ] स्रौर देव है।

टीका:- जैसे आकाशमे अन्य कारणकी अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य (१) स्वयमेव ग्रत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त होनेसे तेज है, (२) कभी उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति सदा उष्णता-परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, श्रीर (३) देवगतिनामकर्मके धारावाहिक उदयके वजवर्ती स्वभावसे देव है, इसीप्रकार लोकमे ग्रन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखे बिना ही भगवान ग्रात्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकाशित करनेमे समर्थ निर्वितथ (-सच्ची ) ग्रनन्तशक्तियुक्त सहज सवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है, (२) ग्रात्मतृप्तिसे उत्पन्न होनेवाली जो पिरिनिवृत्ति है, उससे प्रवर्तमान ग्रनाकुलतामे मुस्थितताके कारण सौख्य है, ग्रीर (३) जिन्हे ग्रात्मतत्वकी उपलब्धि निकट है

१ जैसे लोहेका गोला कभी उद्यातापरिगामसे परिग्मता है वैसे सूर्य सदा ही उद्यातापरिगामसे परिगामा हुआ है। २ परिनिर्वृत्ति = मोत्त, परिपूर्णता, अन्तिम सम्पूर्ण सुख (परिनिर्वृत्ति आत्म रुप्तिसे होती है, अर्थात् आत्मतृप्तिकी पराकाष्टा ही परिनिर्वृत्ति है। १३

कारणान्तरमानपेश्येष स्वयमेष सगरानारमाथि तादारम्यात् द्वानं, तसेव बारमत्त्रित्या्ष्यवातपरिनिष्टेषित्रवर्षिताम्बद्धान्यस्याद्विकारमञ्ज् तसेव बाह्यसारमतरचोपसम्मतन्यवर्णेकामानस्यिकारसम्मोरकित्वर्यान्यस्थितं स्वयस्य

जब क्रम दरिजामाविकारप्रारम्मः ।

विषयोंसे वस हो ।

16

मवेन्द्रियशुक्तस्वरूपविचारश्चपक्रममाणस्वरसायनस्वरुप्रश्चरवर्षि —

देवदजिदगुरुपूजासु चेव दाणिम्म वा सुसीलेसु । उववासादिस रचो सुहोवश्रोगणगो श्रम्या ॥ ६६ ॥

> देक्तायतिगुरुप्जामु चैव राने वा मुजीलेषु । उपवासादिषु रक्तः शुनोषयोगात्मक मारमा ॥ ६९ ॥

ऐसे बुधजनोंके मनकपी 'शिलास्तम्यमें जिसकी श्रतिशय 'श्रुति स्तुति उत्कीमं है ऐसा दिव्य मात्मस्वरूपवान होनेसे देव है। इसलिये इस शात्माको सुस्रधावनामात्रके

सम्बार्धः — सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारणकी धरोसाके विना सपने सार्व ही स्वपरप्रकाशक क्षानस्य हैं भनन्त भारियक भानन्वरूप हैं भीर भवित्य विव्वतास्य हैं। सिद्ध भगवानकी भीति ही सब जीवोंका स्वभाव है इसिनये सुक्षार्थी धीवोंकों विषयालस्वी भाव छोडकर निरासस्वी परमानन्व स्वभावरूप परिकार्य करना चाहिये।

इसप्रकार यह झानन्द भ्रषिकार पूर्ण हुझा

— अ अब, यहाँ शुभ परिणामका अधिकार भारम्भ होता है अ—

भव इन्त्रियसुक्तस्यम्प सम्बन्धी विचारको लेकर उसके सावनका (गुभोपयोगका)स्वरूप कहत है—

मामा ६९

अन्त्रपार्च — [ देवतापतिगुक्त्श्वासु ] वेव गुक्ष और यतिकी पूजार्ने [दाने व दव]

१ पन्यरके कमिर्मे । २. युवि – प्रिक्ता; शब्बता; शक्तिः। (शक्त्रपर दे<del>वादि बुववन्येके सम्ब</del> स्वरूपस्यक्रपकी रिक्ताका लागियान कस्किले होताला है ।

यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां चाशुभोषयोगभूमिकामित-क्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनी-भृतां श्रुभोपयोगभृमिकामधिरूढोऽभिलप्येत ॥ ६९॥

अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति—

जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा । भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विविहं ॥ ७० ॥

युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुपो वा देवी वा। भृतस्तावत्कालं लभते सुरामैन्द्रियं विविधं।। ७०॥

तथा दानमे [ सुशीलेषु वा ] एव सुशीलोमे [ उपवासादिषु ] ग्रौर उपवासादिकमे [ रक्तः आतमा ] लीन आतमा [ शुभोपयोगातमकः ] शुभोपयोगातमक है।

टीका:--जब यह त्रात्मा दु खकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय विषयकी श्रनुरागरूप श्रशुभोपयोग भूमिकाका उल्लघन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील श्रीर उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको श्रगीकार करता है तब वह इन्द्रिय-सुखकी साधनभूत शुभोपयोगभूमिकामे स्रारूढ कहलाता है।

भावार्थः -- सर्व दोप रहित परमात्मा देव है, भेदाभेद रत्नत्रयके स्वय श्राराधक तथा उस श्राराघनाके श्रर्थी श्रन्य भव्य जीवोको जिनदीक्षा देनेवाले गुरु है, इन्द्रियजय करके शुद्धात्मस्वरूपमे प्रयत्न परायण यति है। ऐसे देव, गुरु, यतिकी त्रथवा उनकी प्रतिमाकी पूजामे, त्राहारादिक चतुर्विधदानमे एव शास्त्रोदित चीलव्रतोमे तथा उपवासादिक तपमे प्रीतिका होना धर्मानुराग है। जो ग्रात्मा द्वेषरूप श्रीर विषयानुरागरूप श्रशुभोपयोगको पार करके धर्मानुरागको श्रगीकार करता है वह शुभोपयोगी है।। ६६।।

म्रब, इन्द्रिय सुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमे कहते है —

# गाथा ७०

अन्वयार्थः — [ शुभेन युक्तः ] शुभोषयोग युक्त [ आत्मा ] ग्रात्मा [ तिर्थक् वा ] तिर्यंच [ मानुषः वा ] मनुष्य [ देवः वा ] ग्रथवा देव [ भूतः ] होकर [ तावत्कालं ] उतने समय तक [विविधं] विविध [ऐन्द्रियं सुखं] इन्द्रिय सुख [लभते] प्राप्त करता है।

[ week

. 138

भवपारमेन्द्रियमुखसाधनीभृतस्य द्वापवीकस्य देवत्वसूमिकानामन्यतमां सूमिकामधाप्य वाधत्कासम्बद्धिते, समामादयवीति ॥ ७० ॥

अधैवमिन्द्रियस्क्षम् त्रिक्तः द्राक्तः विश्वपि ---

सोक्खं सहावसिद्ध णत्यि सुराणं पि सिद्धसुवदेसे । ते देहवेदणट्टा रमति विमएसु रम्मेसु ॥ ७१ ॥ शौक्यं स्वावसिद्ध नास्त्रि क्षराणामणि सिद्धसुवदेशे ।

ते देहकेदनार्वी रमन्ते विषकेद रम्बेद्धा ७१॥

इन्द्रियसुस्यमायनेषु वि प्रधाना विशेषसः, तेशामि स्वामाविष् न **वह तुष्यमित न्य** तेशां स्वामाविष् दुःसमेवाव्छोक्यते । यतस्ते शम्येन्द्रियासम्बन्धीरिवशक्यविष्या करवन स्वाप्तस्य प्रधानस्यानीयानमनोत्रविश्वानमिष्ठनित ॥ ७१ ॥

टीका — यह बात्मा इन्द्रियसुलके साघनभूत शुभोपयोगकी सामर्थ्यं उर्च प्रविच्छानभूत (इद्रियसुलके स्थानभूत धाषारभूत) तियव मनुष्य धौर देवत्व भूमिकाभोमेंसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहुता । उतने समय तक प्रतेक प्रकारका इन्द्रियसुल प्राप्त करता है।। ७०।।

इसप्रकार इन्द्रियसुसकी बात उठाकर झब उसे दु सरूपमें प्रक्षिपित करते हैं —

कन्यपार्थ — [उपडेके मिर्क] (जिनेन्त वेव के )उपवेशसे सिद्ध है कि [साम्बर्ध वर्ष ] देवोंने भी [स्वमाविस्क्ष] स्वचावसिद्ध [सीक्ष्य ] सुल [बास्य ] नहीं है, [ते ] व [देहसेदनार्श ] (पचेन्त्रियसय) देहकी बेदना से पीड़ित होने से [स्वस्थ ] रस्य विषयों में [स्वन्ते ] न्यते हैं।

टीका'—इत्रियसुकने भाकनोंमें प्रधान देव हैं उनके भी वास्तवमें स्वा-मादिन मुख नहीं है प्रत्युत उनक स्वामादिक हुआ ही देवा जाता है, क्वोंकि ने पदेन्द्रियारमक शरीरच्यी पिशायत्वी पीडासे परनेश होनेसे भृतृप्रपातके समन्न मनोक विषयानी धार दौडत हैं।। ७१।।

१ भूगुमवान – अर्थन पुन्तर्थ करास्त्रर आकाबाद करके क्रिये क्वंतर्क क्रियामार क्य निकार निरमा। (भूगु – पथनका निराधार उक्तान – जिल्ला, प्रदास – गिरमा) अथैविमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्तयावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभृतपुण्यनिर्वर्तकसुभोषयोगस्य दुःखसाधनीभृतपापनिर्वर्तकाशुभोषयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति—

ण्रणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुक्खं। किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं॥ ७२॥

> नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं । कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि द्युमोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदस्त्रिदशादयोऽशुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा नारकादयश्र, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्ययं दुःखमेवा-

इसप्रकार युक्तिपूर्वक इन्द्रियसुखको दु खरूप प्रगट करके, अब इन्द्रियसुखके साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले गुभोपयोगकी दु खके साधनभूत पापको उत्पन्न करनेवाले अशुभोपयोगसे अविशेषता प्रगट करते है —

## गाथा ७२

अन्वयार्थः—[नरनारकितर्यक्सुराः] मनुष्य नारकी तिर्यच ग्रौर देव (सभी)
[यदि] यदि [देहसंभवं] देहोत्पन्न [दुःखं] दु लको [मजंति] ग्रनुभव करते है तो [जीवानां] जीवोका [सः उपयोगः] वह (शुद्धोपयोगसे विलक्षण ग्रशुद्ध) उपयोग [शुभः वा अशुभः] शुभ ग्रौर ग्रशुभ—दो प्रकारका [कथं भवति] कैसे है? (ग्रर्थात् नहीं है)

टीका:—यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक ( शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि ) ग्रौर प्रशुभोपयोगजन्य उदयगत पापकी ग्रापदावाले नारकादिक दोनो स्वाभाविक सुखके ग्रभावके कारण ग्रविशेषरूपसे ( बिना ग्रन्तरके ) पचेन्द्रियात्मक शरीर सम्बन्धी दु खका ही ग्रनुभव करते है तब फिर परमार्थसे शुभ ग्रौर ग्रशुभ उपयोगकी पृथक्तव व्यवस्था नहीं रहती।

भावार्थः - शुभोपयोगजन्य पुण्यके फलरूपमे देवादिककी सम्पदाये मिलती है, श्रीर श्रशुभोपयोगजन्य पापके फलरूपमे नारकादिककी श्रापदाये मिलती हैं। किन्तु वे देवादिक तथा नारकादिक दोनो परमार्थसे दुखी ही है। इसप्रकार दोनोका फल

तुमवन्ति । ततः परमार्वतः श्वमाञ्चमोषयोगयोः पृषक्तकमवस्तानाविष्ठते ॥ ७९ ॥

मच श्वमोपयोगश्रन्थं फलनरपुर्वं विश्वेषेत्र ह्वनार्धमम्बुस्मन्नोरवारवि

कुलिसाउइबक्षथरा सुद्दोवभोगप्पनेहिं भोनेहिं । देहादीएं विदिं करेंति सुद्धिता इवाभिरदा ॥ ७३ ॥

इतिजायुषणकपराः श्रमोणयोगास्मकः मोगै । देहादीनां इदि इर्वन्ति सुस्तिता स्वामिरता ॥ ७३ ॥

यतो हि जमाधकिणव स्वेच्योपमतैर्गोगैः वरीरामीनः कुण्यन्तस्तेतु दृष्टकोण्यः हर

समान होनेले शुभोपयोग भौर धानुभोषयोग वोर्नो परमार्थले समान ही है सर्वोहें उपयोगमें धानुदोषयोगमें शुभ भीर धानुभ नामक भेष परमार्थले कटिठ नहीं होते ॥ ७२ ॥

( जसे इन्द्रिय सुझको दुलहण और खुमोपयोगको प्रधुमोपयोनके सबाल बताया है इसीप्रकार ) प्रव खुमोपयोगजन्य फलवासा वो पुष्प है उसे विवेचन दूपण देनेके सिये ( उसमें दोश दिकानेके सिये ) उस पुष्पको ( उसके प्रसित्वको ) स्वीकार करके उसकी बातका लड़न करते हैं —

#### मामा ७३

अन्वपार्वः—[इतिकापुष्पक्षाः] वज्राय और वश्राय (इन्ह और वश्राती) [सुमोषपोवारमकैः भोमैः] गुजोपयोगमूलक (पृष्पोके फसस्प) भोगोनि इत्तरा [देहादीनां] वेहादिकी [वृद्धिं कृतितः] पृष्टि करते हैं और [व्यक्तिकाः] (इनप्रकार) भोगांने रत वतते हुए [सुक्तितः हत्व ] मुक्ती जैसे नासित होते हैं। (इनप्रकार प्रथा विद्यमान प्रवास है)

रीका'—सफ्रेन्द्र भीर वक्तनतों अपनी इच्छानुसार प्राप्त मोनॉक डार्स गरीरारिका पुष्ट करते हुए जस गोंच (आंक) दूचित रक्तमें अस्वन्त आसक्त कर्तती हुई मुन्नी जैसी मासित हाती है उसीप्रकार उन मोनॉमें अस्वन्त आसक्त करीते हुई सुन्नी जैसे मासित हाते हैं इससिय सुन्नीस्वीस्त्रम्य क्रमनासे कृष्य दिखाई देते हैं जलौकसोऽत्यन्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोषयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्या-म्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥

अधैवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वमुद्भावयति-

जदि संति हि पुगणाणि य परिणामसमुद्भवाणि विविहाणि । जणयंति विसयतगृहं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४॥

यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि । जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं शुभोषयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यंत इत्यभ्युप-गम्यते, तदा तानि सुघाशनानप्यवधि कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव समुत्पादयन्ति ।

( ज्ञुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योका अस्तित्व दिखाई देता है )

भावार्थ: — जो भोगोमे स्रासक्त वर्तते हुए इन्द्र इत्यादि गोच (जोक) की भाँति सुखी जैसे मालुम होते हैं, वे भोग पुण्यके फल है, इसलिये पुण्यका स्रस्तित्व स्रवश्य है। इसप्रकार इस गाथामे पुण्यकी विद्यमानता स्वीकार करके स्रागेकी गाथास्रोमे पुण्यको दु खका कारणरूप बतायेगे।। ७३।।

अब, इसप्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दु खके बीजके कारण है, ( तृष्णाके कारण हैं ) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते हैं —

## गाया ७४

अन्त्रयार्थः — [ यदि हि ] ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) यदि [ परिणामसमुद्भवानि ] ( शुभोपयोगरूप ) परिणामसे उत्पन्न होनेवाले [ विविधानि पुण्यानि च ] विविध पुण्य [ संति ] विद्यमान है [ देवतान्तानां जीवानां ] तो वे देवो तकके जीवोको [ विषयतृष्णां ] विषयतृष्णा [ जनयन्ति ] उत्पन्न करते है ।

टीका:—यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके पुण्य विद्यमान है, यह स्वीकार किया है तो वे (पुण्य) देवो तकके समस्त ससारियोके विषयतृष्णा अवश्यमेव उत्पन्न करते है (यह भी स्वीकार करना पडता है) वास्तवमे तृष्णाके बिना जोक (गोच)को दूषित रक्तकी भाँति समस्त

--- अवचनसार ---

न सञ्च दृष्णामन्तरेण दृष्टकोणित इव वस्तुकानां समस्ततंत्रारिणां निववेद महतोक्यते च मा ! ततोऽस्तु दुण्यानां तृष्णावतनस्वयवाधितमेव ॥ ७४ ॥

मन पुण्यस्य दुःस्वीत्रवित्रयमायोगवति---

ते पुण उदियणतगरा दुहिदा तगराहिं विसयसोक्सावि । इन्छन्ति अधुभवति य आमरणं दुक्ससंतता ॥ ७९ ॥

ते पुनस्र्शिन्व्णाः दुनिवास्त्रण्यामिर्विषयसीस्यानि । इञ्चल्यनुसर्वात च मामरण दुःख्यावसाः ॥ ७५ ॥

मब ते प्रनक्तिर शावसानाः कर्सनसंसारिकः सङ्गरीर्कत्त्रकाः प्रकानिर्वरिधानिरवि स्वयाः

ससारियों को विषयों में प्रवृत्ति दिलाई न दे किन्तु वह तो विकाई देती है। इस्कि पुष्पाकी तृष्णागतनता अवाधित ही है (पुष्प तृष्णाके वर हैं वह अविरोत्तालको सिद्ध होता है)।

मार्वाच:—जमा वि ७३ वीं गायामें कहा गया है उसप्रकार सनेक सर्वाच्या विद्यामान हैं मो मल उहें | व मुन्तके साधन नहीं किन्तु दु कके बीजरूप कृष्णाने ही मायन हैं ॥ ७४ ॥

धव पुण्यम बुग्यन बीजनी विजय घोषित करते हैं! (पुण्यकें **तृष्याचीण** दु लबुक्षरूपमें वृद्धिको प्राप्त होता है-फनता है यह बाषित करते हैं }---

#### নামা ৩খ

मन्यार्थ — [युन ] धोर [उदीर्णशृष्णा से ] जिनकी सृष्णा उपित हैं ऐस वे भीव [दृष्णाशि दृष्णिता ] तृष्णाधि डारा हुनी होते हुए [सामरण] भरण पसर [विषय सीम्पानि शृष्णिति ] विषयमुनावा वाहत हैं [य] बीर [दृश्यमम्मक ] हुलाने सराप्त हात हुए (टुलाराहवा सहन न वरते हुए ) [स्युव्यक्ति] उरु भागत है।

रीका — जिनव तृष्णा उरित है एवं नेवप्यत समस्य समारी तृष्णा दुवकी बीज हानम पुष्पजनित तृष्णाचाक ढांग भी चरवल तृस्ती हाते हुए वृगतृष्णाकी

र केने चरावनमेंने वन नहीं जिनका वैने ही इन्डियविवयोंनेने सन्य शहर नहीं हाता।

भिद्धेःखबीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाम्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलपन्ति । तदुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुका इवः तावद्यावत् क्षयं यान्ति । यथा हि जलायुकास्तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिल-पन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चाप्रलयात् क्लिश्यन्ते । एवममी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णा-वीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलपन्तस्तानेवानुभवन्तश्चा-प्रलयात् क्लिश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्यः ॥ ७५ ॥

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वस्रद्योतयति-

जलकी भॉित विषयोमेसे सुख चाहते है, श्रौर उस दु खसतापके वेगको सहन न कर सकनेसे जोककी भाँति विषयोको तबतक भोगते है, जब तक कि मरणको प्राप्त नहीं होते। जैसे जोक (गोच) तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयको प्राप्त होती हुई दु खाकुरसे कमश श्राकान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती श्रौर उसीको भोगती हुई मरण पर्यंत क्लेशको पाती है, उसीप्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोकी भाँति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयप्राप्त दु खाकुरोके द्वारा कमश श्राकात होनेसे विषयोको चाहते हुए श्रौर उन्हीको भोगते हुए विनाश पर्यंत (मरणपर्यंत) क्लेश पाते है।

इससे पुण्य सुखाभासरूप दु खका ही साधन है ।

भावार्थः — जिन्हे समस्तिविकल्पजालरहित परमसमाधिसे उत्पन्न सुखामृत-रूप सर्व ग्रात्मप्रदेशोमे परमग्राह्लादभूतस्वरूपतृप्ति नही वर्तती, ऐसे समस्त ससारी जीवोके निरन्तर विषयतृष्णा व्यक्त या ग्रव्यक्तरूपसे ग्रवश्य वर्तती है। वे तृष्णारूपी-बीज क्रमश ग्रकुररूप होकर दु खवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दु खदाहका वेग ग्रसह्य होनेपर वे जीव विषयोमे प्रवृत्त होते है। इसलिये जिनकी विषयोमे प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवो तकके समस्त ससारी जीव दु खी ही हैं।

इसप्रकार दुखभाव ही पुण्योका-पुण्य जनित सामग्रीका ग्रालम्बन करता है इसलिये पुण्य सुखाभासभूत दुखका ही ग्रवलम्बन-साधन है ॥ ७५ ॥

त्रब, पुन पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको ग्रनेक प्रकारसे दु खरूप प्रकाशित करते है —

१ दु खसताप = दु खदाह, दु खकी जलन-पीडा।

सपरं बाधासहियं विनिधन्तां बंधकारणं विसर्वं कः जं इन्दियेहिं लद्धः त मोक्खं दुक्समेव तहा ॥ मपरं वाधासदितं विश्वितनं बन्यवस्थानं विषयतः। यक्षिन्दिवैर्सन्यं तस्सीक्ष्यं दःक्षमेष तथा ॥ ७६ ॥

समस्तात वाचासहितत्वात् विष्युक्तवात् वैक्कारकरवात् विवयत्वाय यस्य दुःक्रमेन स्वात् । सपर दि सत् बरप्रस्थयत्वात् । क्राचीनवना, वाचासवितं वि इत्याक्ष्यवादिविस्तृष्णाव्यक्तिविक्षेत्रसात् अत्यन्ताक्षकतया, विविक्षनं हि स्ववादेवीस् विवसदेबोद्यप्रकृष्ठयाऽतुम्बत्वादुमृवविषक्षवया, वयकारणं हि सदिषयोचनेवयानी

सन्तवार्च —[वत्] जो [इहिपैः सम्बं] इहियोंसे प्राप्त होता 🗱 सीस्थ ] वह सुल [सपरं ] परसम्बन्धयुक्त [बाबासहितं ] बाबासहित [क्रीक्नी विच्छित्र विश्वकारणं ] वशका कारण [ विवस ] भीर विवस है, विका ] स्वाप्तार दिः सम्प्राया विह दः साही है।

रीका:---परसम्बन्धयुक्त होनेसे, बाघा सहित होनेसे, विच्छन होनेसे, क्यां कारण होनेसे और विषम होनेसे इन्द्रियसुस पुष्यवन्य होनेपर भी कुस ही है।

इन्द्रियमुक्त (१) 'परके सम्बन्धवाला' होता हुमा पराभगताके कार्य पराधीन है (२) 'बाबा सहित' हाता हुआ साने पीने और मनुनकी इच्छा इस्तरि तृष्णाकी प्रगटताझोंसे गुक्त हानेसे भरथन्त आकृत है, (३) विकास होता हुनी धसाताबेदनीमका उदय जिले 'क्यूत कर वेता है साताबेदनीयके उदयक्षे प्रकर्ववान होता हमा भनुभवमें भाता है इसलिये विपक्षकी उत्पत्तिवाला है (४) वायम कारण होता हुआ विषयोपभोगके मार्वमें लगी हुई रागादि दोवोंकी सेनाके अनुवार कर्मरजके बन (ठोस) पटल (समूह)का सम्बन्ध होता है इसनिवे परिवादके दुमह है और (४) 'विषम होता हुआ हानि वृक्तिमें परिणमित होनेते करणा मस्थिर है इसलिये यह (इन्द्रियसूच) यूच ही है।

१ च्युन करमा - इटा रेमा; परभाइ करमा; (**आधारे**एतीयका करून करानी निर्मि स्<mark>या</mark>र्थ ग्रका हर माना है और जनावा केन्द्रीक्का करव बाबा है )

भैन शास्त्रमाला ]

दिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वादुदर्कदुःसहतया, विषमं हि सदिभवृद्धिपरिहा-णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंष्ठुलतया च दुःस्तमेव भवति । अथैवं पुण्यमपि पापवदुःससाधनमाया-तम् ॥ ७६ ॥

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्तुपसंहरति-

ण हि मगणदि जो एवं णत्थि विसेसो ति पुगणपावाणं। हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछगणो।। ७७॥

न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयोः । हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंछन्नः ॥ ७७ ॥

एवम्रक्तक्रमेण शुभाशुभोषयोगद्वैतिमव सुखदुःखद्वैतिमव च न खलु परमार्थतः पुण्यपाप-द्वैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात्। यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिगलयोरि-

जब कि ऐसा है (इन्द्रियसुख दुख ही है) तो पुण्य भी पापकी भाँति दुखका साधन है, यह फलित हुम्रा।

भावार्थ:—इन्द्रियसुख दुख ही है, क्यों कि वह पराधीन है, ग्रत्यन्त श्राकुल है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुस्सह है, श्रीर ग्रत्यन्त ग्रस्थिर है। इससे यह सिद्ध हुग्रा कि पुण्य भी दुखका ही साधन है।। ७६।।

स्रब, पुण्य स्रौर पापकी स्रविशेषताका निश्चय करते हुए ( इस विपयका ) उपसहार करते है —

## गाथा ७७

अन्वयार्थः—[एवं] इसप्रकार [पुण्यपापयोः] पुण्य श्रीर पापमे [विशेषः नास्ति] ग्रन्तर नहीं है [इति] इसप्रकार [यः] जो [न हि मन्यते] नहीं मानता [मोहसंद्यनः] वह मोहाच्छादित होता हुग्रा [धोरं अपारं संसारं] घोर ग्रपार ससारमे [हिण्डिति] परिश्रमण करता है।

टीका:—यो पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके द्वैतकी भाँति श्रीर सुख-दु खके द्वैतकी भाँति परमार्थसे पुण्यपापका द्वेत नहीं टिकता, क्योंकि दोनोमे स्नात्म-धर्मत्व स्रविशेष (समान) है (परमार्थसे जैसे शुभोपयोग श्रीर स्रशुभोपयोगरूप द्वेत विद्यमान नहीं है, जैसे इन्द्रियसुख स्रीर दु खरूप द्वेत विद्यमान नहीं है, उसीप्रकार

बाहक्कारिकं विशेषमभिमन्यमानोऽहमिन्द्रपदाविसंदर्श निवाममिति निर्मरकर स सम्बद्धस्यानियमिचितया तिरस्कृतश्चन्नोपयोगस्यकरासंसारं वारीरं मबेबमबबारित्यसाग्रमोपयोगाविश्चेतः समस्तमपि

सुनिधितमनाः श्रद्धोपयोगमधिवसवि---

106

एव विदिदत्यों जो दब्बेस ज रागमेदि दोसं ना । उवभोगविशुद्दो सो स्वेदि देहून्मर्व हुक्सं ॥ ७८ ॥ एवं विदिवाचों यो हम्बेश न शमयेवि हेर्च वा । उपयोगनिक्काः स अवगति देहोत्सर्व दुःसम् ॥ ७० ॥

पुण्य भौर पापरूप इतका भी मस्तिस्य नहीं है, क्योंकि पुष्य भीर पह की वी भारमाके घम न होनेसे निक्चयसे समान ही हैं) ऐसा होने पर भी जो शीच 🗯 दोनोंने सवर्ण भीर लोहेनी बेडीकी गांति "बहकारिक अन्तर मानटा क्रिकी महिमन्त्रपदावि-सम्पदामोकि कारणभूत धर्मानुराग पर मृत्यन्त निर्मररूपसे (गाइरूपसे ) ग्रवलम्बित है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे (चित्तकी सूमि कर्वी पाधिके निमित्तसे रंगी हुई मलिन विकृत होनेसे ) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका विरस्कार किया है, ऐसा वर्तता हुआ ससारपयत ( जबतक इस ससारका अस्तित्व है विवयक सवाके लिये ) शारीरिक द सका ही अनुभव करता है।

मानार्ष:--- जसे सोनेकी बेडी और श्रीहेकी बेडी--दोनों श्रविकेषक्यसे वीविके का ही काम करती है इसीप्रकार पुण्य-पाप दोनों अविशेषक्यसे बन्धन ही हैं भी जीव पुरुष भीर पापकी अविशेषताको कमी नहीं मानता उसका इस असकर संसार्वे परिभ्रमणका कभी भन्त नहीं भाता ॥ ७७ ॥

भव इसप्रकार धाम भौर भक्षण उपयोगकी सविशेषता भववारित करके समस्त रागद्वपने दलको दूर करते हुए ध्रशेष यु सका क्षय करनेका मनमें दुइ निरंपन करनेवाना शुद्धोपयोगर्ने निवास करता है ( उसे बगीकार करता है )-

कन्यपार्थः—[ रूवं ] इसप्रकार [ विदितार्थः ] वस्तुस्वरूपको जानकर [ वः ]

१ पुरंच और गापमें अन्तर होनेका यह अहंदारसम्ब ( अविद्यासम्ब, व्यक्तासम्ब है )!

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामिवशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूपः स्वपरिविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रच्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयित स किलैकान्तेनोपयोगिवशुद्धतया परित्यक्तपरद्रच्यालम्बनोऽग्निरिवायःपिण्डादननुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयित, ततो ममायमे वैकः शरणं श्रुद्धोपयोगः ॥७८॥

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रमुपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहा-दीन्नोन्मूलयामि, ततः क्रुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्भेणोत्तिष्ठते—

# चत्ता पावारंभं समुद्विदो वा सुंहम्मि चरियम्हि । ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो ऋपगं सुद्धं ॥ ७६ ॥

जो [ द्रव्येषु ] द्रव्योके प्रति [ रागं द्वेषं वा ] राग या द्वेषको [ न एति ] प्राप्त नही होता [ सः ] वह [ उपयोग विशुद्धः ] उपयोगिवशुद्ध होता हुम्रा [ देहोद्भवं दुःखं ] देहोत्पन्न दु खका [ क्षपयित ] क्षय करता है।

टीकाः—जो जीव शुभ श्रीर श्रशुभ भावोके श्रविशेष दर्शनसे (समानताकी श्रद्धासे) वस्तुस्वरूपको सम्यक्प्रकारसे जानता है, स्व श्रीर पर ऐसे दो विभागोमे रहनेवाली समस्त पर्यायो सहित समस्त द्रव्योके प्रति रागद्धेषको निरवशेषरूपसे छोडता है वह जीव एकान्तसे उपयोगिवशुद्ध (सर्वथा शुद्धोपयोगी) होनेसे जिसने परद्रव्यका श्रालम्बन छोड दिया है ऐसा वर्तता हुश्रा-लोहेके गोलेमेसे लोहेके भारका श्रनुसरण न करनेवाली श्राग्नकी भाँति—प्रचड घनके श्राघात समान शारीरिक दु खका क्षय करता है। (जैसे श्राग्न लोहेके तप्त गोलेमेसे लोहेके सत्वको घारण नही करती इसलिये श्राग्न पर प्रचड घनके प्रहार नही होते, इसीप्रकार परद्रव्यका श्रालम्बन न करनेवाले श्रात्माको शारीरिक दु खका वेदन नही होता) इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है।। ७८।।

ग्रब, सर्व सावद्ययोगको छोडकर चारित्र ग्रङ्गीकार किया हो तो भी यदि मैं शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका उन्मूलन न करूँ तो मुभे शुद्ध ग्रात्माकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति , सर्वारम्भ ( सर्वउद्यम ) पूर्वक कटिबद्ध होता है —

१ सार=सत्व, घनता, कठिनता । २ उन्मूलन=जङ्मूलसे निकाल देना, निकन्दन।

त्यक्तवा शाशारको सङ्गतिकतो वा हात्रे वरित्रे । न बहारि वरि नोहादीय रुमते स भारमधं हृहत् ॥ ७९ ॥

 क्षत्र समस्त्रसाक्ययोकप्रत्यारुगान्छक्षणं परवसामाविकं नाम वार्रियं श्रमोपयोगक्त्या वद्यमिसारिकवेवाभिसार्यमाणो न मोहवाहिनीविवेयताश्रवकिरि समाराज्यमहादुः जस्याद्यानम् विष्कृतं समते । क्लो मना मोहवाहिनीविक्याय वस्त्र ॥ ७९ ॥

मब क्यं मया विजेतच्या मोहवाहिनीत्यवायमाठोचवति--

जो जाणदि भरहंत दब्बत्तग्रुणत्तपञ्जयत्तेहिं। मो जागिट अप्पाणं मोहो सुद्ध जादि तस्स लयं ॥=०॥

यो जानात्वर्द्धन्तं इच्यत्वगुष्पत्ववर्ववर्तः। स बानास्पा नानं मोद अन्तु याति तस्य समयू ॥ ८० ॥

गामा ७९

अन्त्रमार्चः — [ वापारम्भं ] पापारम्भको [ त्वल्या ] कोक्कर [ **हवेल्सि** ] श्चम भारित्रमें [स्मृत्वितः वा] उचत होने पर भी [विदि] यदि वीव [वोक्सीर] मोहादिको [न बहाति ] नहीं छोडता तो [सः ] वह [ हुई नात्मकं ] बुढ झारनानी ित समते । प्राप्त नहीं होता ।

टीका'—जो जीव समस्त साववायोगके प्रत्याक्यानस्वक्य परवचानाविण नामक चारितकी प्रतिका करके भी भूते प्रशिसारिका ( नामिका )की गाँति धुवीन योगपरिगतिसे मिनसार (मिलन)को प्राप्त होता हुआ (सुमीपयोगपरिविके प्रेममें फेंसता हुआ ) मोहकी सेनाकी कशविताको दूर नहीं कर बालता-विचक महा इ.स. सकट निकट हैं वह — शुद्ध भारमाको कसे प्राप्त कर सकता है ? इसकिये मैंने मोहकी भनापर विजय प्राप्त करनेको कमर कसी है।

मब यह यह उपाय सीचता है कि मुक्ते मोहकी सनाको कैसे जीतना चाहिके-

मन्त्रवार्थ —[ व' ] जो [ मर्दन्तं ] धरहतको [ द्रष्णस्वगुणस्वर्ववारीः ] इष्ण-

१ जिल्लारिका - मंक्स अनुसार प्रमीसे जिल्लो जानेवासी की *।* 

यो हि नामाईन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः परिन्छिन्ति स खल्वात्मानं परिन्छिन्ति, उभयोरिप निश्चयेनाविशेषात् । सहतोऽपि पाककाष्ठागतकार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, तत-स्तत्परिच्छेदं सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रच्यं, अन्वयविशेषणं गुणः, अन्वयच्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यहित सर्वतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समयम्रत्परयति । यश्चेतनो-ऽयमित्यन्वयस्तद्द्रच्यं, यच्चान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकाल-परिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयच्यतिरेकास्ते पर्यायाश्चिद्विवर्तनग्रन्थय इति यावत् । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो मुक्ताफलानीव प्रलम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्ताश्चेतन एव

पने गुणपने भ्रौर पर्यायपने [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वह [ आत्मानं ] ( भ्रपने ) भ्रात्माको [ जानाति ] जानता है, भ्रौर [ तस्यमोहः ] उसका मोह [ खलु ] भ्रवश्य [ ह्रयं याति ] लयको प्राप्त होता है।

टीकाः—जो वास्तवमे ग्ररहतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे ग्रौर पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तवमे ग्रपने ग्रात्माको जानता है, क्योकि दोनोमे निश्चयसे ग्रन्तर नहीं है, ग्रौर ग्ररहतका स्वरूप, ग्रन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भाँति, परिस्पष्ट (सर्वप्रकारसे स्पष्ट) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सर्व ग्रात्माका ज्ञान होता है। वहाँ ग्रन्वय द्रव्य है, ग्रन्वयका विशेषण गुण है ग्रौर ग्रन्वयके व्यतिरेक (भेद) पर्याय हैं। सर्वत विशुद्ध भगवान ग्ररहतमे (ग्ररहतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनो प्रकार ग्रुक्त समयको (द्रव्यगुणपर्यायमय निज ग्रात्माको) ग्रपने मनसे जान लेता है—समभ लेता है। यथा 'यह चेतन है' इसप्रकारका ग्रन्वय वह द्रव्य है, ग्रन्वयके ग्रान्थित रहनेवाला 'चेतन्य' विशेषण वह गुण है, ग्रौर एक समय मात्रकी मर्यादावाला कालपरिमाण होनेसे परस्पर ग्रप्रवृत्त ग्रन्वयव्यतिरेक वे पर्याये है—जो कि चिद्विवर्तन-की (ग्रात्माके परिणमनकी) ग्रन्थियाँ (गाठे) है।

श्रब, इसप्रकार त्रैकालिकको भी (त्रैकालिक आत्माको भी) एक कालमें समभ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोको भूलते हुए हारमे श्रन्तर्गत माना जाता है, उसीप्रकार चिद्विवर्तीको चेतनमे ही ग्रन्तर्गत करके, तथा विशेषणविशेष्यताकी वासनाका भून्तर्घान होनेसे—जैसे सफेदीको हारमे अन्तर्हित किया जाता है, उसी-

१ चेतन = आत्मा। २ अन्वयन्यतिरेक = एक दूसरेमें नहीं प्रवर्तते ऐसे जो अन्वयके न्यतिरेक। ३ विशेषण गुण है और विशेष्य वो द्रन्य है। ४ अतर्धान = अदृश्य होजाना। ४ अतर्धित = गुप्त, अदृश्य।

११२

संक्रिप्य विजेक्जविद्येष्यत्ववासनान्तर्जानाज्ञवश्चिमानमिव शाक्यमे वेतन वर्ष केवल प्रात्मक्षित केवसमारमार्ज

निर्वादे वित्यानं प्रावसविद्यमस्य जानस्य

तवा मोहतमः प्रसीयते । यदेवं सम्यो गवा मोहवाहिनीविजनोवावः ॥ ८० ॥

प्रकार-चत यको चेतनमें ही अन्तर्हित करके, बसे मात्र हारको बाना उसीप्रकार केवल आत्माको जानने पर उसके उत्तरोत्तर अनमें कर्ता कर्वे विभाग क्षयको प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय जिन्मात्र भावको प्राप्त 🗭 है भीर इसप्रकार मणिकी भांति जिसका निर्मेश प्रकाल भकन्यरूप**ने** प्रवर्णकी ऐसे उस ( चिमात्रभावको प्राप्त ) जीवके, मोहान्यकार निरासमताके 🗪 🛱 भवश्यमेव प्रश्नमको प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेनाको बीस्वीकें उपाय प्राप्त कर लिया है।

मार्वार्थ'--- घरहत मगवान भौर भपना भारमा निश्चमसे समान है। वर्ष्यं भगवान मोह राग द्वेष रहित हैं इससिये उनका स्वरूप प्रत्यन्त स्पष्ट 🗞 प्रकृति यदि जीव द्रव्य-गुण-पर्याय रूपसे उस ( अरहत भगवानके ) स्वरूपको सनके 🗊 🖰 प्रथम समक से तो 'यह जो बारमा बारमाका एकरूप ( कथित सदस ) वैकारिक प्रवाह है सो द्रव्य है। उसका जो एकस्प रहनेवाला चतन्यरूप विशेषण है सो 🛒 है भीर उस प्रवाहमें जो कणवर्ती व्यतिरेक हैं सो पर्यायें हैं इसप्रकार सम्बा भारमा भी द्रम्पगुण पर्यामरूपसे मनके द्वारा ज्ञानमें भाता है। इसप्रकार वैकालिक निज भारमाको मनके द्वारा जानमें लेकर जसे मोतियोंको और सफेदीको बारने हैं भन्तर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है उसीप्रकार भारम पर्यायोंको **भीर <sup>केटन</sup>** गुनको बात्मामें ही बन्तर्गभित करके केवल बात्माको जानने पर परिनामी-परिवास परिजितके भेदका निकल्प नष्ट होता जाता है इसलिये जीव निष्क्रिय जिन्माण जानकी प्राप्त होता है और उससे वर्णनमोह निराध्य होता हुआ नष्ट होबाता है । **बारि रेग** है तो मैंने मोहकी सेना पर विजय प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त कर लिया 🛊 — 💵 करा है ॥ ५० ॥

१ द्वारको सरीदनेकाला मनुष्य द्वारको स्वशिष्त समय द्वार, तसकी संपत्ती और वसके मोक्जि इम्बारिकी परीका करता 👢 किस्तु बारमें सफती और गोतिबोंको हारमें ही समाविह करके रसका सर् बाइकर यह मात्र दारको दी जानवा है। वहि एसा न करे हो हारक पहिनने पर भी उसकी सकरी आदिके विकास वने रहतेसे हारको पहलनेक शुलका बेचन नहीं कर सकता।

क्षेत्र शास्त्रमाला ]

अधैवं प्राप्तचिन्तामणेरिप मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति-

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं। जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं॥ ८१॥

जीवो व्यपगतमोह उपलब्धवांस्तत्त्वमात्मनः सम्यक् । जहाति यदि रागद्वेषौ स स्थात्मानं लभते शुद्धम् ॥ ८१ ॥

एवम्रुपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निमृ लयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तते तदा प्रमादतन्त्रतया

त्रव, इसप्रकार मैंने चितामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है —

## गाथा ८१

अन्वयार्थ:—[व्यपगतमोहः] जिसने मोहको दूर किया है ग्रौर [सम्यक् आत्मनः तत्त्वं] ग्रात्माके सम्यक् तत्वको [उपलब्धवान्] प्राप्त किया है ऐसा [जीवः] जीव [यदि] यदि [राग द्वेषौ] राग द्वेषको [जहाति] छोडता है [सः] तो वह [ शुद्धं आत्मानं] शुद्ध ग्रात्माको [लभते] प्राप्त करता है।

टीकाः—इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपायके द्वारा मोहको दूर करके भी सम्यक् आत्मतत्वको (यथार्थ स्वरूपको ) प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेषको निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्माका अनुभव करता है। (किन्तु) यदि पुन पुन उनका अनुसरण करता है, (राग द्वेषरूप परिणमन करता है) तो प्रमादके अधीन होनेसे शुद्धात्म तत्वके अनुभवरूप चितामणि-रत्नके चुराये जानेसे अन्तरगमे खेदको प्राप्त होता है। इसलिये मुभे रागद्वेषको दूर करनेके लिये अत्यन्त जागृत रहना चाहिये।

भावार्थः— ८० वी गाथामे बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, अर्थात् सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्रके प्रतिबन्धक रागद्धेषको छोडता है, पुन पुन रागद्धेष भावमे परिणमित नही होता वही भ्रभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव भ्रात्माको प्राप्त करता है-मुक्त होता १४

११४ — मन्यनसार — [ ज्राब्टतसुद्धारमतत्त्वोपसम्मविन्तारस्तोऽन्तरसाम्बति । स्वो मना र

तब्यम् ॥ ८१ ॥

मदायमेर्वेको सनवक्तिः स्वयमनुस्योपदर्शितो निःनेयसस्य शरवार्थिकः मर्ति व्यवस्थापयति—

सब्वे वि य भरहंता तेण विधाषोण खविदकम्मंसा ।

किचा तथोवदेसं णिब्बादा ते णमो तेर्सि ॥ =२ ॥

सर्वेऽपि चाई-तस्तेन विदानेन श्रपितकर्मींबाः । इत्या तदोपदेव निर्वतास्ते नमस्तेम्यः ॥ ८२ ॥

यतः सन्वतिवासानुस्तकमप्रदृष्यः समस्ता विष सम्बन्दस्तीविकाः शकारान्वरः

बादसंगावितद्वेतेनाक्षनेवेकेन प्रकारेण स्थणं कर्माणानां स्वयमसुप्य, स्रमास्तवाः गर्रेसन्याः है। इसलिये जीवको सम्यक्दसंन प्राप्त करके भी सराग चारित प्राप्त करके सी

रागद्वेषके निवारणाथ अध्यन्त सावधान रहना चाहिये ॥ = १ ॥ अन, यही एक (पूर्वोक्त गाथाधोमें विजत ) सगवन्तोने स्वयं सङ्करण

भन, यही एक (पूर्वोक्त गायाधों में विजत ) सगवन्तीन श्वयं सहुत्व करके प्रगट किया हुआ ैनि श्रेयसका पारमाधिकपन्य है—इसप्रकार मतिको निर्मित्य करते हैं—

#### माचा ८१

मन्यपार्थः—[ सर्वे विष च ] सभी [ व्हर्ग्तः ] प्रस्तुत्तः भगवान [विष् विदानेन ] उसी विषित्ते [ भवितकर्मांचाः ] मर्मासोंका स्रम करके [ त्वा ] तथा वर्षीः प्रकारते [ उपदेशं कत्वा ] उपवेश करके [ निर्मुताः ते ] भोक्षको प्राप्त हुए हैं [विषि सेन्सा ] उन्हें नमस्कार हो ।

टीका:---धतीत कालमें कमण हुए समस्त तीवकर मनवान 'प्रकारान्यरमा प्रसमन हानेसे जिसमें द्वैत समन नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कमांचाँ ( बाना-वरनादि कम भेटों ) का सम स्वय अनुभव करके (तथा) 'परमाप्सताके कारण

१ निभेवस~मोच । ९ प्रकारास्तर.~कम्बनकार (कर्मकृत एक ही जकारचे होता & जन्म प्रकारमे होता नहीं; इससिये यस कर्मकृतके नकारमें होत नहीं है)। ३ परनास.—क्ष्मकासा; क्या विकासनात (श्रीयकर मगनान सर्वक और बीतरान होतेको करमधान्य हैं, क्यार्च क्योड़ा हैं)

ह्यामिदानींत्वे वा मुमुक्षूणां तथैव तदुषदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वर्तमे निर्वाणस्ये-ह्यवधार्यते । अस्तमथवा प्रस्तितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्भयः ॥ ८२ ॥

अय शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति—

दन्वादिएसु मृढो भावो जीवस्स हवदि मोहो ति । खुन्भदि तेणुन्छरणो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ =३॥

द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति । ज्ञुभ्यति तेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा द्वेपं वा ॥ ८३॥

भविष्यकालमे श्रथवा इस (वर्तमान) कालमे श्रन्य मुमुक्षुश्रोको भी इसीप्रकारसे उसका (कर्म क्षयका) उपदेश देकर निश्रेयस (मोक्ष) को प्राप्त हुए है, इसिलये निर्वाणका श्रन्य (कोई) मार्ग नहीं है यह निश्चित् होता है। श्रथवा, श्रधिक प्रलापसे क्या मेरी मित व्यवस्थित (सुनिश्चित) हो गई है। भगवन्तोको नमस्कार हो।

भावार्थः— ८० ग्रीर ८१ वी गाथाके कथनानुसार सम्यक्दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्रके विरोधी राग द्वेषको दूर करना ग्रर्थात् निश्चयरत्नत्रयात्मक शुद्धानुभूतिमे लीन होना ही एक मात्र मोक्षमार्ग है, त्रिकालमे भी कोई दूसरा मोक्षका मार्ग नहीं है। समस्त ग्ररहन्तोने इसी मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया है, ग्रीर ग्रन्य मुमुक्षुग्रोको भी इसी मार्गका उपदेश दिया है। उन भगवन्तोको नमस्कार हो ॥ ५२॥

श्रब, शुद्धात्म लाभके परिपथी-मोहका स्वभाव श्रौर उसके प्रकारोको व्यक्त करते है —

## गाथा ८३

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवके [द्रव्यादिकेषु मुदः भावः] द्रव्यादि (द्रव्य गुणपर्याय) सम्बन्धी मूढ भाव [मोहः इति भवति] वह मोह है [तेन अवच्छनः] उससे ग्राच्छादित वर्तता हुग्रा जीव [रागं वा द्वेषं वा प्राप्य] राग ग्रथवा द्वेषको प्राप्त करके [ज्ञभ्यति] क्षुब्ध होता है।

१ परिपर्शी = अञ्च. सार्गरें लटनेवाला ।

यो हि हम्पगुजनपतिन पूर्वहारवर्णितेन वीतोन्यकारनेन जीवस्य मुद्दो भावः स समूद्र मोहः तेनावच्याचारम्बन्धः सम्बन्धमारमा वरहण्यानारच्याच्याचेत गणतया परपर्यायानासमपर्यायमाचेन प्रतिपद्यमानः प्रकटरतस्यस्थारका पादरानी दग्वेन्द्रियाणां रुचिवक्षेनाहेतेऽपि प्रवर्तिकहेती रुचितारुचिते विचनेत

प्रशुरतराम्मोमाररयाहतः सेत्रवन्य इव हेथा विदार्यमाणी निक्तां सौमहवैति । असै देवमेदास्त्रियमिको मोहः ॥ ८३ ॥

मवानिष्टकार्यकारणस्वमित्राय त्रिभृमिकस्यापि मो**द्यस्य सवमास्त्रवरि**---मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो बभो तम्हा ते सम्बदहद्वा ॥ ५४ म

मोदेन वा रागेण वा देवेण वा वरिकास्य जीवस्य । बायते विविधो बन्बरतस्माचे मंशववितच्याः ॥ ८५ ॥

टीका:— बतुरा लाये हुए मनुष्यकी भांति जीवके जो पूर्व वर्णित 🙉 गुण पर्याय हैं उनमें होनेवाला तत्व-अप्रतिपत्तिसक्षण मृद्याय वास्तवमें मोख है। उम माहस निजरूप ग्राच्छादित होनेसे यह ग्रात्मा परव्रव्यको स्वव्रव्यक्पे पर्युक्ती स्वगणरूपसे भौर परपर्यायोंना स्वपर्यायरूप समभक्तर-भगीकार करके भवित्र ददतर सम्बारके कारण परद्रव्यको ही सदा प्रहुल करता हुन्ना 'दन्य इन्निजीकी रुचिने वशसे अदितम भी द्वत प्रवृत्ति कराता हुन्ना रुचिकर-सरुचिकर विवर्ती रामद्वीय करके मति प्रकृष अलसमूहक कामे प्रहारको प्राप्त सेत्वल्य (पूर्ण) 🕏 भौति दा भागीमें नवित होता हमा मत्यन्त क्षीमको प्राप्त होता है। इसके ने

राग और द्वेष दन भदनि नारण मोह तीन प्रकारका है ॥ =3 ॥ मन तीना प्रकारके माहको भनिष्ट कायका कारण कहकर उसका सर्व

करनेको सत्र द्वारा करते हैं ---

255

गापा ८४

भन्तवार्व ---[ नोद्देन वा ] मोहरूप [शशन वा ] रागरूप [ह्रवेन वा ]

१ तस्य अवनियस्तिमकल जनस्यकी अवनियस्ति (अवस्ति, अक्षान, अनिस्त्य ) क्रिलका स्वाप्त है जमा । र राज - प्रमी दुई, शम्बी; शावित । ( <sup>१</sup>राव तिश्कार बाचक शक्त है ) ३ इन्द्रिकविकार वरानीने का भगम है और का पुर इसरकारका हैश सही है। सवाचि वहाँ भी सोहान्यारिय और भन्नो न्यरका देन कल्पिन कर जन हैं।

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेपेण वा परिणतस्य तृणपटलावच्छन्नगर्तसंगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य. प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो वन्धः। ततोऽमी अनिष्टकार्यकारिणो सुसुज्जुणा मोहरागद्वेपाः सम्यग्निम्लिकाषं कषित्वा क्षपणीयाः।। ८४।।

भ्रथवा द्वेषरूप [परिणतस्य जीवस्य ]परिणमित जीवके [विविधः बंधः ] विविध वध [जायते ]होता है, [तस्मात् ] इसलिये [ते ]वे (मोह, राग, द्वेप) [संक्षपियतच्याः] सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य है।

टीकाः—इसप्रकार तत्व ग्रप्रतिपत्ति (वस्तुस्वरूपके ग्रज्ञान) से रुके हुवे, मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप परिणमित होते हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढँके हुए खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी भाँति हथिनीरूपी कुट्टनीके शरीरमे ग्रासक्त हाथीकी भाँति, ग्रौर विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर (उसकी ग्रोर) दौडते हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है, इसलिये मुमुक्षु जीवको ग्रानिष्ट कार्य करनेवाले इस मोह, राग ग्रौर द्वेषका यथावत्, निर्मूल नाश हो इसप्रकार क्षय करना चाहिये।

भावार्थ:—(१) हाथीको पकडनेके लिये धरतीमे खड्डा बनाकर उसे घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डा होनेके ग्रज्ञानके कारण उस खड्डे पर जानेसे हाथी गिर पडता है, श्रीर वह इसप्रकार पकडा जाता है। (२) हाथीको पकडनेके लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है, उसके शारीरिक रागमे फँसनेसे हाथी पकडा जाता है(३) हाथी पकडनेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है, उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लडनेके लिये दीडता है श्रीर इसप्रकार वह पकडनेवालोके जालमे फँस जाता है।

उपर्यु क्त प्रकारसे जैसे हाथी (१) श्रज्ञानसे, (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है उसी प्रकार जीव (१) मोहसे (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह-राग-द्वेषका भलीभाँति-सम्पूर्णतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये॥ ५४॥

110

मधामी मगीविर्किक्मैक्सकस्यीक्रकन एव निक्रमनीया इवि

श्रद्धे अजधागहण करुणाभावो य तिरियमधाएस । विसएस च पसगो मोइस्सेदाणि सिंगाचि ॥ = ॥

मर्चे अयवात्रहणं करुणामानम् विर्यक्तनुतेषः ।

विश्वेष च प्रसङ्घी मोइस्यैवानि सिङ्कानि ॥ व्य ॥ अर्थानागमयातध्यप्रतिषस्या तिर्थेन्यनुष्येष् व्रेक्कर्डेष्मवि कारण्यनुकृषा व

विषयमसगेन राममनगीष्टविषयात्रीरवा हेपनिति विनिर्सिक्यैरविनस्य समिति त्रिमृमिकोऽपि मोहो निइन्तम्यः ॥ ८४ ॥

भव, इस राग द्वेष मोहको इन ( **मागामी नावामें कहे नवे ) विक्री** सक्षणांने द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिने, वह करते हैं ---

गांचा ८४

कत्रवार्ष —[ क्वें अवधानहर्ण ] पदार्थका प्रयमाग्रहण [ व ] ग्रीर [ विके**ल्या** करणामात है तियस मनुष्योंने प्रति करुणाभाव, विस्तेष प्रतेत सहै तथा विकर्णेणी मगति (इप्ट विषयोंमे प्रीति और अनिष्ट विषयोंमे अप्रीति ) [ इस्ति ] 🐗 🗯 मोहम्य सिमानि । माहवे विन्ह-सक्षण है ।

टीका'-पदार्थोकी 'समभातस्मानप प्रतिपत्तिके द्वाला सीर विशेष-महान प्रशासाग्य हानपर भी उनके प्रति करणावृद्धिने मोहको (जानकर) इध्द विकर्णनी मानितमे रागका भीर भनिष्ट विषयानी मग्रीतिसे द्वेपको (भानकर) -- स्वयन्तर

तीन सिमोंके द्वारा (तीन प्रकारक मोहका) पहिचानकर तरकास ही उत्पद्म 🕮 ही तीनों प्रकारका माह तप्ट कर देने योग्य है।

भावार्ष - माहके तीन भर है-दशनमोह राग इ.व.। पदावाँके व्याप

रबमपन विपरीत मान्यता तवा तियवा और मनुष्यवि प्रति तामयतासे करणा नाव

१ पराजेंची अपनानप्यत्य गनिवर्णि -- पराख जैने नहीं हैं करें बेजा जसकता संवाद करें स<sup>म्बद्</sup> परको अंग्रेकार करमा ! <sup>६</sup> प्रकारमा -- मात्र प्रकारको-टहा <del>बाबकको-</del>मुख्यक्षप्राको रूपन कोम्प !

## अय मोहक्षपणोपायान्तरमालीचयति

# 

जिनशास्त्रादर्भान् प्रत्यक्षादिभिद्धे ध्यमानस्य नियमात् । क्षीयते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥ ८६॥ यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाहतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक्

दर्शन मोहके चिह्न है, इष्ट विषयोमे प्रीति रागका चिह्न है, श्रीर श्रनिष्ट विषयोमे श्रप्रीति द्वेषका चिह्न है, इन चिह्नोसे तीनो प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुग्रोको उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ५५॥

श्रब मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते है —

## गाथा ८६

अन्वयार्थः—[जिनशास्त्रात्] जिनशास्त्र द्वारा [प्रत्यक्षादिनिः] प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे [अर्थान्] पदार्थोको [बुध्यमानस्य] जाननेवालेके [नियमात्] नियमसे [मोहोपचयः] मोहसमूह [क्षीयते] क्षय हो जाता है [तस्मात्] इसलिये [शास्त्रं] शास्त्रका [समध्येतन्यम्] सम्यक्ष्रकारसे ग्रध्ययन करना चाहिये।

टीका:—द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभावसे ग्ररहतके ज्ञान द्वारा ग्रात्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमे पहले ( ८० वी गाथामे ) प्रतिपादित किया गया था, वह वास्तवमे इस ( निम्नलिखित ) उपायान्तरकी ग्रपेक्षा रखता है —

जिसने प्रथम भूमिकामे गमन किया है, ऐसे जीवको जो 'सर्वज्ञोपज्ञ होनेसे सर्व प्रकारसे अबाधित है, ऐसे शाब्द प्रमाणको (द्रव्य श्रुतप्रमाणको) प्राप्त करके कीडा करने पर, उसके सस्कारसे विशिष्ट 'सवेदन शक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 'सहदय जनोके हृदयको श्रानन्दका 'उद्भेद देनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे अथवा 'उससे अविरुद्ध अन्यप्रमाणसमूहसे 'तत्वत समस्त वस्तु मात्रको जानने पर 'अतत्वग्रभि-

१ सर्वज्ञोपज्ञ = सर्वज्ञद्वारा स्वयं जानाहुवा (और कहाहुवा)। २ सर्वेदन = ज्ञान। ३ सहदय = भादुक, शास्त्रमें जिससमय जिस भावका प्रसग होय उस भावको हृदयमें प्रहृण करनेवाला, बुध, पहित। ४ उद्भेद = स्फुरण, प्रगर्टता, फुवारा। ४ उससे = प्रत्यन्त प्रमाणसे। ६ तत्वत = यथार्थ स्वरूपसे। अतत्वअभिनिवेश = यथार्थ वस्तुस्वरूपसे विपरीत अभिप्राय।

१२० — अवस्तरक्ष प्रतिवसम् । तत् सस्तुवायान्तरमिद्यमेकते । इर्द हि

सर्वतोऽस्पवाचितं वास्यं त्रमाणवाकस्य स्वत्यवृद्धानंदीवृत्तेददायिना प्रस्यवेणान्तेन वा त्रद्वितीविना त्रवाणवाचिय वस्तुवातं परिष्कित्दतः श्रीयत व्यातस्याधिनिवेशसंस्करतारी मोद्दोणस्याः । वर्षे पार्चः व्यवस्थानासनं सारकानावहस्मादीकत्वातिनोनेव

> नव कर बेनेन्द्रे रुप्यम्बनि किसाबीनी नवस्थितिरिति विवर्षनि ने दव्याणि गुणा तेसिं पञ्जाया श्रद्धस्थनया मिना । तेस्रु गुण्यपञ्जयाणं श्रप्या दव्य ति उवदेसो ॥ ८७ ॥

हम्पानि गुनास्तेषां वर्षांचा नर्वसंक्रवा वनिताः । तेऽ गुन्तवर्षाणामास्या हज्वनित्तुवदेषः ॥ ८७ ॥

ह्रस्वाचि व गुचास पर्यावास समिवेवशेदेऽप्यत्रिवानासेदेन नवीः तव वुष्य

निवेशके सस्कार करनेवाला मोहोपचय (मोहसमूह) अवस्थ ही क्षयको प्राच्छ है। इसलिये मोहका क्षय करनेमें परम शब्दबहाकी उपासनाका प्राच्छ स्वलम्बनहारा वृद्ध किये गये परिणामसे सम्प्रक प्रकार अन्यास करना सो जनकार है। (जो परिणाम भावकानके अवलम्बनसे वृद्धीकृत हो ऐसे परिणामसे प्रव्य करनेके लिये उपायान्तर है)॥ = ६॥

भव, जिनेन्त्रके शस्त्र ब्रह्ममें भ्रवोंकी व्यवस्था (पदावाँकी स्विति ) 🚧 प्रकार है सो विचार करत हैं —

#### नाना ८७

सन्वर्षः—[इस्माणि] इत्य [गुलाः] गुण [तैयां वर्षायः] धौर धन्ने पर्यामं [वर्षसंत्राः] 'धर्म नामसे [अप्तितः] कही गई हैं । तित्र ] उनमें [इप्ययोक्तः सम् सन्त्रा इस्पर् ] गुण-पर्यामों ना धारमा इत्य है (गुण धौर पर्वामों का स्वयन्ति । इस्य ही है वे निम्न वस्तु नहीं हैं) [इति उपदेशः] इस्त्रकार (विनेत्रका) उपदेश हैं।

रीका:---प्रस्थ और पर्यावीमें प्रतिवेशवेश होने पर **भी शतिवासका संवेद** होनेसे वे 'मर्च हैं[ प्रयात प्रस्य पूज पर्वावीमें शा**लका केद होनेपर सी**  नेन शास्त्रमाला ]

यति गुणपर्यायैरर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयृतिद्रव्यैराश्रयभृतैरर्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयृति द्रव्यैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः ।

वाचकमे भेद न देखे तो 'ग्रर्थ' ऐसे एक ही वाचक ( शब्द ) से ये तीनो पहिचाने जाते है ] । उसमे ( इन द्रव्य, गुण ग्रीर पर्यायोमेसे ), जो गुणोको ग्रीर पर्यायोको प्राप्त करते है-पहुँचते है ग्रथवा जो गुणो ग्रीर पर्यायोके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे ''ग्रर्थ' वे द्रव्य है, जो द्रव्योको ग्राश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते है ग्रथवा

जो ग्राश्रयभूत द्रव्योके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे 'ग्रर्थ' वे गुण है, जो द्रव्योको कमपरिणामसे प्राप्त करते है-पहुँचे है ग्रथवा जो द्रव्योके द्वारा

क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे 'ग्रर्थ' वे पर्याय है । जैसे द्रव्यस्थानीय (द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्तरूप) सुवर्ण, पीलापन

इत्यादि गुणोको ग्रीर कुण्डल इत्यादि पर्यायोको प्राप्त करता है-पहुँचता है ग्रथवा ( मुवर्ण ) उनके द्वारा ( पीलापनादि गुणो ग्रीर कुण्डलादि पर्यायो द्वारा ) प्राप्त किया जाता है-पहुँचा जाता है इसिलये द्रव्यस्थानीय सुवर्ण 'ग्रथं' है, जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्णको ग्राश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते हैं ग्रथवा (वे) ग्राश्रयभूत सुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं-पहुँचे जाते है इसिलये पीलापन इत्यादि गुण 'ग्रथं' है, ग्रीर जैसे कुण्डल इत्यादि पर्याये सुवर्णको कमपरिणामसे प्राप्त करती है-पहुँची जाती है ग्रथवा (वे) सुवर्णके द्वारा कमपरिणामसे प्राप्त की जाती है-पहुँची जाती है इसिलये कुण्डल इत्यादि पर्याये 'ग्रथं' है, इसीप्रकार ग्रन्यत्र भी है, ( इस दृष्टान्तकी भाँति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोमे भी समभना चाहिये )।

१ 'ग्रथं' भ्रातुमेंसे 'अर्थं' शब्द बना है। 'ग्रथं' अर्थात् पाना, ग्राप्त करना, पहुँचना, जाना। 'अर्थ' अर्थात्

१ 'ऋ' घातुमस 'अय' २००० बना है। 'ऋ' अयात् पाना, प्राप्त करना, पहुँचना, जाना । 'अथे' अथोत् (१) जो पाये-प्राप्त करे-पहुँचे, अयवा (२) जिसे पाया जाये-प्राप्त किया जाये-पहुँचा जाये । २ जैसे सुवर्ण, पीलापन आदिको और कुण्डल आदिको प्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि और

कुण्डल आदिके द्वारा प्राप्त किया जाता है ( अर्थात् पीलापन आदि और कुण्डल आदिक सुवर्णको प्राप्त करते हैं ) इसलिये सुवर्ण 'अर्थ' है, वैसे द्रव्य 'अर्थ' है, जैसे पीलापन आदि आश्रयभूत सुवर्णको प्राप्त करता है अथवा आश्रयभूत सुवर्णद्वारा प्राप्त किये जाते हैं ( अर्थात् आश्रयभूत सुवर्ण, पीलापन आदिको प्राप्त करता

जयवा आजयमूत सुप्रवाहारा त्रात त्याप हैं (अवाह आजवमूत सुवर्ण, पालापन आदिका प्राप्त करता हैं) इसिलये पीलापन आदि 'अर्थ' हैं, वैसे गुण 'अर्थ' हैं, जैसे कुण्डल आदि सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं अथवा सुवर्णहारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किया जाता हैं (अर्थात् सुवर्ण कुण्डल आदिको क्रमपरिणाम- से प्राप्त करता हैं) इसिलये कुण्डल आदि 'अर्थ' हैं, वैसे पर्यायें 'अर्थ' हैं।

122 यवा हि सुवर्ण पीठतादीन् गुलान् कुण्डलादींच वर्षायानिवर्षि तैरर्पमार्थ का वर्षी

ध्यापारयति---

नीर्य, यदा च सुरर्णमाधवत्वेनेयृतितेनाभयभृतेनार्यभाषा वा अवीः वीक्तव्यनी कुन्छः सुवर्ण क्रमपरिणामेनेयर्ति तेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा अवीः क्रणाकादवः पर्योकाः है एवमन्पत्रापि । यवा चैतेषु सुवर्णपीततादिगुणकुणस्मादिवनविषु पीततादिगुणकुण्यकादिवनविर्दे

सुवर्णादपुषरमाबारसुवर्णमेवारमा तथा व तेषु हृष्यगुणवर्णावेषु गुजवर्णायाणा हृष्यादपुष्याची वद्रस्पमेवात्मा ॥ ८७ ॥ वर्वेषं मोइसपकोपायभूतजिनेधरोपदेकसामेऽपि व्यवसारोऽर्वकियासारिति 🐠

भौर जसे इन सवर्ण पीलापन इत्यादि मुज भौर कुष्यक इत्यादि प्रविति (इन तीनोंमें ) पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डस इत्यादि पर्यामीका ) पुनर्ने भपृथक्त होनेसे उनका (पीलापन इत्यादि गुणौका भीर कुण्डस इत्यादि पर्मीनीका) मुवण ही भारमा है, उसीप्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोमें गुण-पर्यायोका स्वाके अप्रयक्त होनेसे उनका ब्रव्य ही धारमा है (धर्मात् ब्रव्य ही गुन और पर्वावित्स भारमा-स्वरूप-सवस्व-सत्व है )।

भाषार्वः — ६६ वीं गाथामें कहा है कि जिनशास्त्रोंका सम्मक् सम्बद्ध मोहक्षमका उपाय है । यहाँ सक्षेपमें यह बताया है कि उन जिनशास्त्रोंने पदाचीकी म्पनस्था निसप्रकार कही गई है। जिनेन्द्रदेवने कहा है कि**-- प्रवं प्रवद्धि ग्रन्स** गुण भीर पर्याय । इसके भतिरिक्त निवनमें दूसरा कुछ नहीं है भीर इन वीनोर्ने गुण भौर पर्यायोंका भारमा (उसका सर्वस्य ) द्रव्य ही है। ऐसा होनेसे विश्वी द्रव्यके गुण भीर पर्याय अन्य द्रव्यके गुण और पर्यायकप कि चित् मात्र नहीं होते. ममस्त द्रम्य अपने अपने गुण और पर्यायोंमें रहते हैं । ऐसी प्रवासीकी स्थिति मीहमानक निमिनभूत पवित्र जिनशास्त्रीमें कही है।। ८७ ।।

भव इसप्रकार मोहक्षमके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होनेवर भी पुरुषाय भाभक्रियाकारी है इसलिये पुरुषार्च करता है --

१ अविकासारी - प्रयोगनभूत विभावन ( अर्वेड् कार्यक्रिक्क ) कार्यकाला ।

# जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोग्हमुवदेसं। सो सब्बदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालण॥ ==॥

यो मोहरागद्वेषात्रिहन्ति उपलभ्य जैनम्रुपदेशम् । स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जैनेश्वरं निशिततरवारिधारा-पथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतरं निपातयति म एव निखिलदुःखपरिमोक्षं क्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पुरुपकारे निपीदामि ।। ८८ ।।

वय स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते-

### गाथा ८८

अन्वयार्थः—[यः] जो [जैनं उपदेशं] जिनेन्द्रके उपदेशको [उपलम्य] प्राप्त करके [मोहरागद्वेषान्] मोह-राग-द्वेषको [निहंति] हनता है [सः] वह [अचिरेण कालेन] ग्रल्प कालमे [सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति] सर्व दुखोसे मुक्त हो जाता है।

टीका:—इस श्रतिदीर्घ, सदा उत्पातमय ससारमार्गमे किसी भी प्रकारसे जिनेन्द्रदेवके इस तीक्ष्ण ग्रसिधारा समान उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग-द्रेष पर श्रति दृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही हाथमे तलवार लिये हुए मनुष्यकी भाँति शीघ्र ही समस्त दु खोसे परिमुक्त होता है, ग्रन्य (कोई) व्यापार (प्रयत्न, क्रिया) समस्त दु खोसे परिमुक्त नहीं करता। (जैसे मनुष्यके हाथमें तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुग्रोपर ग्रत्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही वह शत्रु सम्बन्धी दु खसे मुक्त होता है ग्रन्यथा नहीं, इसप्रकार इस ग्रनादि ससारमें महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशक्ष्पी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव मोह-राग-द्रेषक्ष्पी शत्रुग्रोपर ग्रतिदृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वहीं सर्व दु खोसे मुक्त होता है ग्रन्यथा नहीं) इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोहका क्षय करनेके लिये में पुरुषार्थका ग्राश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ ८८॥

ग्रब, स्व-परके विवेककी (भेदज्ञानकी) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता है, इसलिये स्व परके विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते है —

148

णाणपगमप्पाण पर च दव्व**त्तमाहिसंबद** ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोइक्सर्य इनदि ।।=धाः

क्रानारमकमारमान परं **च ह्रव्यरवेनामिलंबस्य** । बानाति बढि नियवतो य स मोडलयं बरोति ॥८९॥

य एव स्वक्रीयेन चैतन्यात्मकेन ह्रम्यत्वेनामिसंबद्धमारमार्गं वरं च वरकीयेव चचीर् हम्पत्येनाभिसंबद्धमेव निष्ययतः वरिष्यिन्तिः, स वद सम्यववाहस्वदरविवेदः स्वयत्ते सप्यति । अतः स्वपरविवेद्यय प्रवतोऽस्मि ॥ =९ ॥

> मध सर्वेचा स्वपरविवेकसिकिराममधी विचारम्बेल्यार्वहरति-तम्हा जिष्णमग्गाटो ग्रेणेहिं भाद पर व दब्बेस ।

श्रभिगच्छदु णिम्मोह इच्छदि जदि श्रप्पणो श्रप्पा ॥६०॥

#### सामा ८९

अन्त्रपार्थः [ य ] जो [ विश्वयतः ] निश्चयसे [ ज्ञानास्मर्क अस्त्रान ] भानारमक ऐसे भपनेको [ च ] भौर [ पर्र ] परको [ इम्बल्वेन निर्मावद्वव ] निच निच द्रम्यत्वसे सबद्ध [ पवि बानाति ] जानता है [ सः ] वह [ मोइ वर्ष करोति ] मोइका क्षय करता है।

टीका:--- जो निरुवयसे अपनेको स्वकीय (अपने ) चैतन्यारमक हम्मरचर्षे सबद्ध (समुक्त ) भीर परको परकीय (दूसरेके ) यदोचित इस्थत्वसे सबद हैं। जानता है वहीं (जीव ) जिसने कि सम्यक्रकपसे स्व-परके विवेकको प्राप्त विमा

है सम्पूज माहका क्षय करता है, इसलिये मैं स्व परके विवेकके लिये प्रयह्मशीस हैं ॥ ८६ ॥

सब, सब प्रकारने स्वपरके विवेककी सिक्कि बागमसे करने योग्य 🖡 🐯 प्रकार उपसद्वार करते हैं---

१ वर्गोपिन् - वर्गायोज्य-वेतम था जवेतम ( पुरुगतादि हुन्य वर-अ**येवम हुन्यायो औ**र सन्य भारता पर चेतन प्रवस्ति संबद्ध हैं )

## तस्माज्जिनमार्गाद्गुणैरात्मानं परं च द्रव्येषु । अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥

इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कैश्विद्गुणेरन्ययोगव्यवच्छेदकतयासाधारणतामुपादाय विशेषणतामुपातेरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरिविकमुपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणवुद्धयो लव्धवर्णाः । तथाहि—यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्गहिर्मुखप्रकाशशालितया स्वपरपिरच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यदपहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलित्रकालकालितभ्रौव्यं द्रव्यं जानामि । एवं पृथकत्ववृत्तस्वलक्षणै-

## गाथा ९०

अन्त्रयार्थः—[तस्मात्] इसलिये (स्व परके विवेकसे मोहका क्षय हो सकने योग्य होनेसे) [यदि] यदि [आत्मा] ग्रात्मा [आत्मनः] ग्रपनी [निमोंहं] निर्मोहता [इच्छिति] चाहता है तो [जिनमार्गात्] जिनमार्गसे [गुणैः] गुणोके द्वारा [द्रच्येषु] द्रव्योमे [आत्मानं परं च] स्व ग्रौर परको [अभिगच्छतु] जानो (जिनागमके द्वारा विशेष गुणोसे यह विवेक करो कि—ग्रनन्त द्रव्योमेसे यह स्व ग्रौर यह पर है)।

टीका:—मोहका क्षय करनेके प्रति 'प्रवण बुद्धिवाले बुधजन इस जगतमे ग्रागममे कथित अनन्तगुणोमेसे किन्ही गुणोके द्वारा—जो गुण 'अन्यके साथ योग रिहत होनेसे असाधारणता धारण करके विशेषत्वको प्राप्त हुए है उनके द्वारा—अनन्त द्रव्य परम्परामे स्व-परके विवेकको प्राप्त करो। (मोहका क्षय करनेके इच्छुक पडितजन आगम कथित अनन्त गुणोमेसे असाधारण और भिन्नलक्षणभूत गुणोके द्वारा अनन्त द्रव्य परम्परामे 'यह स्वद्रव्य है और यह परद्रव्य है' ऐसा विवेक करो), जो कि इसप्रकार है —

³सत् ग्रौर <sup>४</sup>ग्रकारण होनेसे स्वत सिद्ध, ग्रन्तर्मुख ग्रौर बहिर्मुख प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक—ऐसा जो यह मेरे साथ सबन्धवाला मेरा

१ प्रवण = ढलती हुई, अभिमुख, रत। २ कितने ही गुण अन्य द्रव्योंके साथ सम्बन्ध रहित होनेसे अर्थात् अन्य द्रव्योंमें न होनेसे असाधारण हैं, और इसलिये विशेषणभूत-भिन्न लच्चणभूत है, उसके द्वारा द्रव्योंकी भिन्नता निश्चित की जा सकती है। ३ सत् = अस्तित्ववाला, सत्रूप, सत्तावाला। ४ अकारण = जिसका कोई कारण न होय ऐसा अहेतुक, (चैतन्य सत् और अहेतुक होनेसे स्वयसे ही सिद्ध है।)

-- अवक्तसार --

र्द्रभ्यमन्यदग्रहायः तस्मिन्नेव च वर्तमानैः स**दस्तिदासद्यस्तित्रशैर्णः इञ्चमादार्वः** पुरुषमात्मान्तरं च निमिनोमि । ततो नाइमाकाचं न कर्मो नावर्मो न च ककी

898

नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽमीव्येकापशरकम्बोचितानेकारीकप्रकाशेष्यिक संभूवावर्षिकं

चतन्य है उसके द्वारा-जो (चतन्य) समानजातीय **अथवा असमानवातीय 🚎** दव्यको छोडकर मेरे भात्मामें ही बतता है, उसके द्वारा में भपने भारमाकी सर्वेद

ैत्रिकालमें ध्रुवत्वका धारक दव्य जानता हुँ । इसप्रकार प्र<del>यक्षरपते वर्तमान स्वनवार्</del>गे के द्वारा—जो ग्राय दृष्यको छोडकर उसी दृब्यमें वर्तते हैं उनके द्वारा—गाकार्क,

धर्म प्रथम काल पुद्रगल और बन्य भारमाको सकल त्रिकालमें श्रृ**वत्व वार**ण दुव्यके रूपमें निश्चित करता हैं ( जसे चतन्य सक्षणके द्वारा भात्माको ध्रुव 📢 👼 रूपमें जाना उसीप्रकार प्रवगाहहेतुत्व गतिहेतुत्व इत्यादि शक्तवाँसि-वाँ कि 🖛

लक्ष्यमूत दृब्यके व्यतिरिक्त अन्य दृब्बोंमें नहीं पाये जाते उनके द्वारा-मानाची धर्मास्तिकाय इत्यादिको भिन्न २ छ्रव दव्यक्ति रूपमें जानता हुँ ) इसलिये मैं बाक्सव नहीं हैं धम नहीं हैं, अधर्म नहीं हैं, काल नहीं हैं पूद्गल नहीं हैं धीर आस्मान्तर नहीं हैं क्योंकि-

मकानके एक कमरेमें जलाये गये सनेक दीपकोंके प्रकाशोंकी "माँति वह वुस्थ इकट्रे होकर रहते हुए भी मेरा चतन्थ निजस्वरूपसे अभ्युत ही र**हता 🗐** मुभी पृथक बताता है।

इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निष्कित किया है ऐसे भारमाके विकार कारी मोहांकरका प्रादर्भाव नहीं होता।

भावार्च:--स्व-परके विवेकसे मोहका नाश किया जा सकता है। वह

विश्व ही हैं, एकनक नदी होते।

१ सकलिकाल – भारता कोई कालको वाकी रक्ते विज्य संपूर्व तीनों काल भूव खुद्धा देखा 🛤 है। ? जैसे किसी एक कमरमें अनेक दीपक बलावे वार्वे तो त्यूसहविसे देखने पर धनका नकाव 🕶 मुमरमें मिला हुना भाषम दोना 🌡 किन्तु सुस्मदृष्टिसे विचारपूर्वेद देखने पर वे सब स्वारा निश्न 🤊 🗗 🗓 क्योंकि उतमेंसे एक रीपक मुख जाने पर वसी रीपकका प्रकास तह होता 🖍 बन्द रीपकोंके प्रकास 🙉 🕬 दाने; इसीप्रकार जीवादिक जनेक प्रम्य एक ही चेत्रमें रहते हैं फिर जी सुक्ज टक्सि देखने पर वे सब जिल

मचैतन्यं स्वरूपादप्रच्युतमेव मां पृथगवगमयति । एवमस्य निधितस्वपरविषेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहांड्कुरस्य प्रादुर्भृतिः स्यात् ॥ ९० ॥

व्यथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलामो न भवतीति प्रतर्कयति—

सत्तासंबद्धे दे सविसेसे जो हि ऐव सामग्णे। सहहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि॥६१॥

सत्तासंबद्धानेतान् सिवशेपान् यो हि नैव श्रामण्ये । श्रद्धाति न म श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ६१ ॥

यो हि नामैतानि साहरयास्तित्वेन सामान्यमनुत्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्चिष्टविशेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्चह्घानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न

स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोको यथार्थतया जानकर किया जा सकता है ॥ ६० ॥

ग्रब, न्यायपूर्वक यह विचार करते है कि — जिनेन्द्रोक्त ग्रथोंके श्रद्धान बिना धर्म लाभ ( शुद्धात्मग्रनुभवरूप धर्मप्राप्ति ) नहीं होता —

## गाथा ९१

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [श्रामण्ये] श्रमणावस्थामे [एतान् सत्तासंबद्धान् सिविशेषान्] इन सत्ता 'सयुक्त 'सिविशेष पदार्थोकी [न एव श्रद्धाति] श्रद्धा नहीं करता [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है, [ततः धर्मः न संमवति] उससे धर्मका उद्भव नहीं होता (उस श्रमणाभासके धर्म नहीं होता।)

टीका:—जो (जीव) इन द्रव्योको-जो कि सादृश्य <sup>3</sup> श्रस्तित्वके द्वारा समानताको धारण करते हुए स्वरूप-श्रस्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त है उन्हे स्व-परके भेदपूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ यो ही (शानश्रद्धाके बिना)

१ अस्तित्ववाले । २ सिवशेष = विशेषसिहत, भेदवाले, भिन्न भिन्न । ३ अस्तित्व दो प्रकारका है-सादृश्यअस्तित्व और स्वरूपअस्तित्व । सादृश्यअस्तित्वकी अपेत्तासे सर्व द्रव्योंमें समानता है, और स्वरूप अस्तित्वकी अपेत्तासे समस्त द्रव्योंमें विशेषता है ।

नाम भागमः । निक्परागात्मवरभोपसम्मरभागो भ्रमीपसम्बो न संयुक्तिमुबन्धति ॥ ९१ ॥

नव 'टवर्सप्यामि सम्मं अचो जिल्लानसंपत्ती' इति अविकाय 'वारियं ब्या वस्मी सो समो चि निरिट्रो' इति साम्यस्य प्रमेत्वं निकित्य 'वरिनवर्षः क्रेन हर्न स्वार्ध

मात्र ध्रमणतासे ( इव्य मृनित्धमे ) भारमाका दमन करता है वह वास्तवमें सम्बं है। इसलिये जसे जिसे रेती और स्वणकणोंका धन्तर जात नहीं है, उसे घोनेसे- उसमेंसे स्वण लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमेंसे (भननामास्वी निरुपराग (निविकार) ग्रात्मतस्वकी उपसन्ति (प्राप्ति) सक्षणवाने कर्मचार्यक उद्भव नहीं होता ।

भारार्षः -- जो जीव द्रव्यमुनित्वका पालन करता हुना भी स्वपरके वेद विदेष पदार्थोंकी श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चय-सम्पन्तव प्रवक परमसामाविक संवक्त मृतित्वके भभावके कारण मृति नहीं है इसलिये असे जिसे रेती भौर स्वर्धकरण विवक नहीं है ऐस घुलको घोनबालेको चाहे जिलना परिश्रम करने पर भी स्वर्वेणी प्राप्ति नहीं होती इसीप्रकार जिल स्व और परका विवेक नहीं है ऐसे उस इव्यक्तिक भाहे जितनी दब्यम्नित्वकी क्रियाशोंका कप्ट उठानेपर भी **वर्मकी प्राप्ति** नहीं होती ॥ ६१ ॥

'उनसपयामि सम्भ जली 'जिन्नानमप्ती इसप्रकार (पांचनी नामार्वे ) प्रतिका करके कारित सन् धम्मो धम्मो जो सो समो ति 'निहिट्टो' इसम्बद्धार (७ वीं गायाम) साम्यका भगत्व (साम्य ही भग है) निश्यित करके परिजनिष जन दस्य तस्काल तम्मय ति पन्णतः तम्हा अम्मपरिचयो बादा बम्मो <sup>व</sup>बुनेवन्द्रौ इमप्रकार ( = का गाथाम ) जो आरमाका धमरण कहना प्रारम्म किया और विकास मिजिक निये धम्मण पश्चित्राच्या प्रत्या जात मृजस्यक्रोगज्ही शामि "विकासक्र

र अथ—मैं नाम्चका प्राप्त करता हैं, जिनम निर्धायकी शक्ति होती है। २ अ**र्व-कारीस सम्बर्** षम है। जो पम है यह मान्य है। एवा (शामीने बड़ा है ) । ३. अथ-इच्च विश्वकारने विश्वकारक परिक निन शांता है उस कापने उस-मब है एमा (जिनेंडरेकने) कहा है; इस्तरिये वर्वपरिकट व्यावस्थी वर्ष भागमा पावित्र । ४ अन-नमपरित्रमा-स्वसंप्याताः अस्ता वर्षः अन्योवने पुष्क क्षे के केन्द्रस्थाने पाना है।

पण्णचं तम्हा धम्मपरिणदी आदा धम्मी मुणेयच्ची' इति यदात्मनी धर्मत्वमास्त्रयितुमुपक्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणद्प्पा अप्पा अदि सुद्धसंप्रभोगजुदो पात्रदि णिच्चाणसुहं' इति
निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगीऽधिकर्तुमारच्धः, शुभाशुभोपयोगी च विरोधिनौ निर्ध्वस्तौ, शुद्धोपयोगस्वरूपं चोपवणितं, तत्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ समुद्योतयता संवेदन स्वरूपं
सुखस्वरूपं च प्रपित्रतम् । तद्धुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिस्पृहामात्मतृप्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युप्णतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भृत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते—

# जो णिहदमोहदिद्वी आगमकुसलो विरागचरियम्हि। अन्भुद्विदो महप्पा धम्मो ति विसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥

यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते । अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥

इसप्रकार (११ वी गाथामे) निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका स्राधकार प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया (हेय बताया), शुद्धोपयोगका स्वरूप वर्णन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले स्रात्माके सहज ज्ञान स्रौर स्रानन्दको समभाते हुये ज्ञानके स्वरूपका स्रौर सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे (स्रात्माके धर्मत्वको) स्रव चाहे जैसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परम निस्पृह स्रात्मतृप्त पारमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके स्रत्यन्त स्रनाकुल होकर जिनके भेदवासना (विकल्पपरिणाम)की प्रगटताका प्रलय हुस्रा है, ऐसे होते हुये (स्राचार्यभगवान) 'मैं स्वय साक्षात् धर्म ही हूँ' इसप्रकार रहते है, (ऐसे भावमे निश्चल-स्थिर होते है)—

## गाथा ९२

अन्वयार्थः—[यः आगमकुशलः] जो ग्रागममे कुशल हैं, [निहतमोहदृष्टिः] जिसकी मोहदृष्टि हत हो गई है, ग्रौर [विरागचिरतेअम्युत्थितः] जो वीतराग चारित्रमे ग्रारूढ है, [महात्मा श्रमणः] उस महात्मा श्रमणको [धर्मः इति विशेषितः] (शास्त्रमे) 'धर्म' कहा है।

१ परकी स्प्रहासे रहित और आत्मामें ही रुप्त, निश्चयरत्नत्रयमें लीनतारूप प्रवृत्ति।

यदर्थ स्वयंगारमा धर्मे अवति स ब्ह्य मनोरव वद, तस्य लेका विदन्त्री । सा बागमकौदस्रेतारमञ्चानेन च निद्वता, नाव वस प्रनर्वादमानस्थ्ये । 📸 🐠 गचारित्रधत्रिताश्वारो ममावमात्वा स्वर्थं धर्मो भूत्वा निरस्ततमस्त्रमसूद्धवा निरम्बेर निर्मान प्यापतिप्रते । मलमतिविस्तरेण । स्वस्ति स्यादाहाहताय बैनेन्द्राय प्रव्यापनी । स्वस्ति वन्मुसायात्मवरभोपसम्माय च, यहासादादुवुन्नन्त्रियो समित्नेवासंसार्यको बोदन्नान्या । समित च परमगीवरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, यत्त्रसादादयगारमा स्वयमेव वर्मी स्वाः ॥ ९९ म

 मनाकांता क्रम्य + गरमा पर्म स्वपिति अन्य शप्य शहीपरीचे नित्यानन्द्रप्रसरसरके ज्ञानवर्षे विसीय।

टीका' - यह मात्मा स्वय धर्म हो यह बास्तवमें मनोरब है। उसमें विश्व डालनेवाली एक ( मात्र ) बहिर्मोहदृष्टि ( बहिमुस मोहवृष्टि ) ही है। भीर वर्ड (दृष्टि) भ्रागमकौशल्य (भ्रागमर्ने कृशनता)से तथा भ्रात्मज्ञानसे तथ्ट हो चुकी है, इसलिये भव वह मुक्तमें पून उत्पन्न नहीं होगी। इसलिये वीतरागचारित्रक्रमें प्रगटताको प्राप्त ( वीतरागभारित्ररूप पर्यायमें परिषत ) मेरा य**ह भा**रमा स्वयं वर्ग होकर समस्त विघ्नोका नाश हो जानेसे सदा निष्कप ही रहता है । प्राधिक विस्तारके पूरा पडे ? जमनतनतों 'स्मादनादमुद्रित जनेन्त्र शम्बन्नहा । जमनतनतों 'सम्बन्ध-मुलक भारमतत्वीपलब्धि - कि जिसके प्रसादसे भगादि ससारसे बँधी हुई मोहग्रेनि तरकाल ही छूट गई है और अयवतवर्ती परम बीतरागचारित्रस्वरूप सूद्रोपबोन, कि जिसके प्रसादसे यह भारमा स्वयमेव वर्ग हवा है।। ६२ ॥

[ भव ( पाँचवें ) क्लोक द्वारा ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन प्रधिकारकी पूर्वावृष्टि की गई है। ไ

नर्ष:---इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके भारमा स्वयं धर्म होता हुआ भर्मात स्वम धर्मेरूप परिणमित होता हुआ नित्य आनन्दके प्रसारसे सरस ( सावन्त मानन्दने प्रसारसे रसगुक्त ) ज्ञानतरनमें शीन होकर भरवन्त सविवसताके कारण देवीप्यमान ज्योतिमय भीर सहजरूपसे विससित (स्वभावसे ही प्रकाशित ) रत्न

१ स्पाद्वारम्प्रितं जैतेन्द्र सम्प्रमधः —स्पाद्वात्को आपकाता जिलेन्द्र अगवासका प्रव्यक्त । ९ कन्द्र बद्धमूलक – सन्दर्भक विसन्ता मूल कारण है।

प्राप्स्यत्युचैरविचलतया निःप्रकम्पप्रकाशां । स्फूर्जज्ज्योतिः सहजविलसद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीम् ॥ ५ ॥

निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्वं यथावत् तित्सद्भ्चर्थं प्रशमिवपयं ज्ञेयतत्त्वं वृभुत्सुः । सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या प्रादुभृतिर्न भवति यथा जातु मोहांकुरस्य ॥ ६ ॥

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकाया श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरिचताया ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनो नाम प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

दीपककी निष्कप-प्रकाशमय शोभाको पाता है। ( स्रर्थात् रत्नदीपककी भाँति स्वभावसे ही निष्कपतया ग्रत्यन्त प्रकाशित होता—जानता रहता है )।

[ अब ( छट्टे ) श्लोक द्वारा ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन नामक प्रथम अधिकारकी श्रीर जेयतत्व-प्रज्ञापन नामक दूसरे अधिकारकी सिध बताई जाती है ]

अर्थ:—ग्रात्मारूपी ग्रधिकरण (ग्राश्रय) मे रहनेवाले ज्ञानतत्वका इसप्रकार यथार्थतया निश्चय करके, उसकी सिद्धिके लिये (केवलज्ञान प्रगट करनेके लिये) प्रशमके लक्षसे (उपशम प्राप्त करनेके हेतुसे) ज्ञेयतत्वको जाननेका इच्छुक (जीव) सर्व पदार्थोको द्रव्य-गुण-पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहाकुरकी किचित् मात्र भी उत्पत्ति न हो।

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीप्रवचनसारशास्त्रकी श्रीमद्श्रमृतचद्राचार्यदेवविरिचत 'तत्व दीपिका' नामक टीकामे 'ज्ञानतत्व प्रज्ञापन' नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुग्रा।



## ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन

भव बेनतत्त्वप्रशापन, तत्र नदार्बस्य सम्बन्धस्यगुणनवांयस्वक्रस्वनर्वनिः

अत्यो स्तुत्तु दव्यमञ्चो दव्याणि गुणप्पगाणि अणिदाणि ।

तेहिं पुणो परुजाया परुजयमुदा हि प्रसमया ॥ ६३ ॥

भवैः कह प्रथमनो प्रस्थाणि गुणासकानि सणितानि ।

तैस्तु प्रना नयांया पर्यनगृदा हि परसमयाः॥ ६३ ॥

### ब्रेयतत्त्व-प्रव्लापन

भव क्षेयतत्त्वका प्रज्ञापन करते हैं भवत् क्षेयतत्त्व बतनाते हैं। इववें (प्रथम ) पदार्चका सम्प्रक (यवार्च) हव्यमुणपर्यायस्वरूप वर्णन करते हैं—

#### गाणा ९३

अन्तवार्षः — [ अर्षः सक्कृ ] पदार्ष [ हुम्यस्य ] ह्रव्यस्तरूप है [ हुम्यार्षि ] ह्रम्या [ गुणारमकानि ] गुणारमक [ अष्मितानि ] कहे गये हैं [ है: हु दूनः ] सौर ह्रम्य समा गुणोंसे [ वर्षायाः ] पर्यायं होती हैं। [ वर्षवयुद्धाः हि ] पर्यायमूढ जीव [ वरसमयाः ] परसमय ( भिष्यादृष्टि ) हैं। इह किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना द्रच्येणामिनिर्वृत्तत्वाद्द्रच्यमयः । द्रच्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकेर्पुणैरभिनिर्वृत्तत्वा-द्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतिवशेषात्मका उक्तलक्षणैर्द्रच्यैरपि गुणैरप्यभिनिर्वृत्तत्वा-द्व्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रच्यात्मकैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रच्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुद्रलात्मको द्वो मनुष्य इत्यादि ।

टीकाः—इस विश्वमे जो कोई जाननेमे ग्रानेवाला पदार्थ है वह समस्त ही 'विस्तारसामान्यसमुदायात्मक ग्रीर 'ग्रायतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्यमय (द्रव्यस्वरूप) है। ग्रीर 'द्रव्य एक जिनका ग्राश्रय है ऐसे विस्तारविशेष-स्वरूप गुणोसे रचित (गुणोसे बने हुवे) होनेसे गुणात्मक है।

श्रीर पर्याये—जो कि श्रायतिवशेषस्वरूप है वे—जिनके लक्षण (ऊपर) कहे गये है ऐसे द्रव्योसे तथा गुणोसे रिचत होनेसे द्रव्यात्मक भी है गुणात्मक भी हैं। उसमे, श्रनेक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्याय है। वह दो प्रकार है। (१) समानजातीय श्रीर (२) श्रसमानजातीय। उसमे (१) समानजातीय वह है, —जैसे कि श्रनेक पुद्गलात्मक दिश्रणुक त्रिश्रणुक इत्यादि, (२) श्रसमानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि। गुण द्वारा श्रायतकी श्रनेकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है। वह भी दो प्रकार है। (१) स्वभावपर्याय, श्रीर (२) विभावपर्याय। उसमे, समस्त द्रव्योके श्रपने

१ विस्तार सामान्य समुदाय = विस्तारसामान्यरूप समुदाय। विस्तारका अर्थ है चौड़ाई। द्रव्यकी चौडाईकी अपेचाके (एकसाथ रहनेवाले, सहभावी) भेदोंको (विस्तारिवशेषोंको) गुण कहा जाता है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीवद्रव्यके विस्तारिवशेष अर्थात् गुण हैं। उन विस्तारिवशेषोंमें रहनेवाले विशेषत्वको गौण करें तो इन सबमें एक आत्मस्वरूप सामान्यत्व भासित होता है। यह विस्तारसामान्य (अथवा विस्तारसामान्यसमुदाय) वह द्रव्य है। २ आयतसामान्यसमुदाय = आयतसामान्यरूप समुदाय। आयतका अर्थ है लम्बाई अर्थात् कालापेच्तितप्रवाह। द्रव्यके लम्बाईकी अपेचाके (एकके बाद एक प्रवर्तमान, कमभावी, कालापेच्तित) भेदोंको (आयत विशेषोंको) पर्याय कहा जाता है। उन क्रमभावी पर्यायोंमें प्रवर्तमान विशेषत्वको गौण करें तो एक द्रव्यत्वरूप सामान्यत्व ही भासित होता है। यह आयतसामान्य (अथवा आयतसामान्य समुदाय) वह द्रव्य है। ३ अनन्तगुर्णोंका आश्रय एक द्रव्य है। ४ प्रतिपत्ति = प्राप्ति, ज्ञान, स्वीकार। ४ द्विअणुक = दो अगुओसे वना हुआ स्कथ।

भपने भगुरुतभुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली बट्स्वानपतित हानिवृद्धिकी भगेवत्वकी भगुभूति स्वभावपर्याय है (२) स्पादिके या झानाविके स्व इक्के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर भवस्थामें होनेवाले तारतस्यके कारण वेकनेमें आवेककी मार्थात विशेषस्य सनेकरवकी भाषति विभावपर्याय है।

भव मह ( पूर्वोक्त ) नयन वृष्टान्तसे धुढ़ करते हैं---

जसे सम्पूर्ण वेपट, झवस्थायी (स्थिए) विस्तारसामान्यसमुदायसे भीर वीक्षे (बहुत, प्रवाहरूप) हुये झायतसामान्यसमुदायसे रिकत होता हुमा-तस्य ही है इसीप्रकार सम्पूर्ण पदाध 'हव्य नामक घवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायसे भीर वीक्षे हुये झायतसामान्यसमुदायसे रिकत होता हुमा हव्यमय ही है। और वेदे पट में सबस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौढ़वे हुये झायतसामान्यसमुदाय कुणीर रिकट होता हुमा गुणीरे पृषक कप्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है उसीप्रकार पदार्थीय सबस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौढ़तो हुमा आवतसामान्यसमुदाय निर्माण स्थान कुणात्म कुणात्म कुणात्म निर्माण स्थान विकास निर्माण कुणात्म निर्माण स्थान विकास निर्माण कि स्थान पदारमा होने सुम्मरूप हो है। भीर जसे धनेन पटात्मन (एकसे स्थित होता हुमा अपनित विकास प्राप्त होने सुम्मरूप होता हुमा निर्माण कि सन्ति हिम्मूण होता हुमा निर्माण होता हुमा निर्माण होता हुमा निर्माण होता हुमा निर्माण होता हुमाण होता होता हुमा निर्माण होता हुमाण हमाण होता हुमाण हमाण होता हुमाण हमाण होता हुमाण होता हुमाण होता हुमाण हुमाण हुमाण हुमाण हमाण हुमाण हुम

१ भ्य वपाराम और पर निर्मण है। 2. आपति - आपनित, स्ववहना 1 १ पर - क्या । ४ क्रिकेट - नो बार्मक (अवहर ) बनावा गया एक यक [ बिद तने वात एक है क्योंक के क्यान अपनित प्रकार है। के क्यान आनिव प्रकार के क्यान है। और विद एं यान भिन्न आनिक हों ( केवे क्या रेकवी और पृक्षण सूची ) ना अमनानआनीव प्रकार विद हों । है।

निर्वर्त्यमानो गुणेभ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव, तथैव च पदार्थे ज्ववस्थायी विस्तारसामान्यसम्रदायोऽभिधावनायतसामान्यसम्रदायो वा द्रव्यनामा गुणेरिभिनिर्वर्त्यमानो गुणेभ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव। यथैव चानेकपटात्मको द्विपिटका त्रिपिटकेति सनानजातीयो द्रव्यपर्यायः,
तथैव चानेकपुद्गलात्मको द्व्यणुकस्त्र्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव चानेकजीशेयककार्पासम्यपटात्मको द्विपिटकात्रिपिटकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव च क्वित्पटे स्थूलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालक्रमप्रचृत्तेन नानाविधेन परिणमनान्नात्वप्रतिपिचिर्गुणात्मकः स्वभावपर्यायः,
तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु स्वक्षमात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसम्रदीयमानपट्स्थानपितिच्चद्विहानिनानात्वानुभृतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः। यथैव च पटे रूपादीनां
स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोचरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभाविवशेपानेकत्वापिचर्गुणात्मको वि-

तित्रणुक ऐसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है, श्रीर जैसे श्रनेक रेशमी श्रीर सूती पटोके वने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी श्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार श्रनेक जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी श्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है। श्रीर जैसे कभी पटमे श्रपने स्थूल श्रगुरुलघुगुणद्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान श्रनेक प्रकाररूपसे परिणमित होनेके कारण श्रनेकत्वकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त द्व्योमे श्रपने श्रपने सूक्ष्म श्रगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप श्रनेकत्वकी श्रनुभूति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, श्रीर जैसे पटमे, रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर श्रवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे श्रानेवाले स्वभावविशेषरूप श्रनेकत्वकी श्रापत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त द्व्योमे, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर श्रवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे श्रानेवाले स्वभावविशेषरूप श्रनेकत्वकी श्रापत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है।

वास्तवमे यह, सर्व पदार्थोके दृव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक 'पारमेञ्वरी व्यवस्था भली-उत्तम-पूर्ण-योग्य है, दूसरी कोई नही, क्योकि बहुतसे (जीव) पर्यायमात्रका ही ग्रवलम्बन करके, तत्त्वकी ग्रप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोहको प्राप्त होते हुये परसमय होते है।

१ परमेश्वरकी कही हुई ।

भावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्यपि हुप्येषु स्वत्तीमां झन्यतीमां ख सम्बादधीर्पतारहम्योगद्धितरमञ्जलिकानेस्त्यामधियुं जात्मधिरिकारणंजः पदार्वामां हुप्ययुक्तवर्यायसम्बद्धाः वारमेशरी व्यवस्था स्वतीमधी, ख हि बहुवोऽति वर्षायमानोसारहम्म्य तत्वायतिवरिकारणं नोस्टरक्याव्यः

> जवातुर्वात्रकीमिमामेव स्वसमयगरसम्बन्धस्यां विकारीनाचेरती जो परुज्ञयेसु णिरदा जीवा परसमविग वि जिदिश्वां आदसहावस्मि ठिदा ते सगसमया सुवेदन्या ॥ ६४ ॐ ये पर्वापु निरंता जीवाः वरस्वविका इति विविद्याः । ॥ आस्तावस्थावे स्वितान्ते स्वस्तावया श्राप्तमाः ॥ ९४ ॥

ामा जिनन्त्र भगवानकी वाणीसे कवित सवपदावीका दुव्य-दुव-विकास ही समाप है। जा जीव दुव्य-नुगको न जानने हुवे मात्र पर्यायको ही बाजन्यन है वे निज स्वभावका न जानन हव पर समय हैं। १० ॥

स्व 'मानुगिष गमी यह ही स्वममय-परममयकी व्यवस्था (वेद ) विकित्स करने ( उमका ) उपनहार करते हैं ----

#### माचा ९४

मन्यवाधः—[वे जीवा ] जो जीव [वविषेषु निरता ] पर्यायिके सीव हैं [वरनविष्यः इति निर्देशः] उत्तर पर-समय कहा गया है [आत्वस्थावे सिवकः] की जीव मान्यस्थापन हिन्दा है तो ] व [वय्यनववाः जानव्याः] स्व-सथय जानवे ।

१ अनुसीम् - पूर्व गावाचे प्रधाने जाव लेक्नवाती !

ये खलु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रच्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता यथो-दितात्मस्वभावसंभावनक्लीवास्तिस्मन्ने वाशक्तिमुपत्रजन्ति, ते खलूच्छिलितनिर्गलैकान्तदृष्योः मनुष्य एवाहमेप ममेवैतन्मनुष्यशरीरिमत्यहङ्कारममकाराभ्यां विश्रलभ्यमाना अविचिलितचेतना-विलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य क्रोडीकृतसमस्तिक्रियाकुटुम्वकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्विपन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । येतु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्याय-सिश्यतं भगवंतमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानामेकमूलमुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावन-समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमास्त्रयन्ति, ते खलु सहजविजृ-

टीका:—जो जीवपुद्गलात्मक ग्रसमानजातीय दृव्यपर्यायका जो कि सकल ग्रविद्याग्रोकी एक जड है, उसका ग्राथ्य करते हुए 'यथोक्त ग्रात्मस्वभावकी 'सभावना करनेमे नपुसक होनेसे उसीमे बल धारण करते है (ग्रर्थात् उन ग्रसमान-जातीय दृव्य-पर्यायोके प्रति ही बलवान है), वे जिनकी 'निर्गल एकान्तदृष्टि उछलती है, ऐसे—'यह मै मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है' इसप्रकार ग्रहकार-ममकारसे ठगाये जाते हुये, ग्रविचिलतचेतनाविलासमात्र 'ग्रात्मव्यवहारसे च्युत होकर, जिसमे समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है ऐसे 'मनुष्यव्यवहारका ग्राश्रय करके रागी-द्वेषी, होते हुए पर दृव्यरूप कर्मके साथ सगतताके कारण (परदृव्यरूप कर्मके साथ युक्त होजानेसे) वास्तवमे 'परसमय होते हैं, ग्रर्थात् परसमयरूप परिणमित होते हैं।

स्रौर जो "ग्रसकीर्ण दृव्य गुण-पर्यायोसे सुस्थित भगवान ग्रात्माके स्वभावका-जो कि सकल विद्यास्रोका एक मूल है उसका-ग्राश्रय करके यथोक्त ग्रात्मस्वभावकी संभावनामे समर्थ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दूर करके ग्रात्माके स्वभावमे ही स्थित करते है (लीन होते है), वे-जिन्होने सहजविकसित ग्रनेकान्तदृष्टिसे समस्त

१ यथोक्त = पूर्व गाथा में कहा जैसा। २ सभावना = सचेतन, अनुभव, मान्यता, आदर। ३ निर्राल = अकुश बिना की, वेहद (जो मनुष्यादि पर्यायमें लीन हैं, वे वेहद एकांतर्दृष्टिरूप हैं। ४ आत्मव्यवहार = आत्मारूप वर्तन, आत्मारूप कार्य, आत्मारूप व्यापार। ४ मनुष्यव्यवहार = मनुष्यरूप वर्तन (में मनुष्य ही हूँ। ऐसी मान्यतापूर्वक वर्तन)। ६ जो जीव परके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक युक्त होता है, उसे परसमय कहते हैं। ७ असकीर्ण = एकमेक नहीं ऐसे, स्पष्टतया भिन्न। [ भगवान् आत्मस्वभाव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकमेक नहीं ऐसे-द्रव्यगुणपर्यायोंसे सुस्थित हैं]।

स्मितानेकान्तददिप्रकारितसमस्तैकान्तददिवरित्रद्वातः मञ्जूष्मादिवरिद्धः विक्रावैद्धः समकारा वनेकाववरकारं पारितरस्त्रददिविविकायवेवारमान्यक्ष्यकारका समात्रमारमञ्जवद्यारद्वररीकृत्यः कोडीकृतसमस्त्रक्षिणकृतुम्बर्कः न्तरानद्वेतोन्मेक्तया परममीदासीन्यमवर्त्वमाना निरस्त<del>त्त्वमस्त्रपद्वाण्यसमिविवयाः</del> ह

एकान्तदृष्टिक 'परिग्रहके श्राग्रह प्रक्षीण कर दिये हैं, ऐसे-मनुष्मादि जन गतियों के शरीरोमें सहकार-असकार न करके सनेक क्यों (कमरों) ने रत्नदीपकरों महि एकक्प ही श्रात्माको उपकथ्य (सनुभव) करते हुये, चेतनाविलासमात्रभारमध्यवहारको श्रगीकार करके, जिसमें समस्य किनाक्यानाई, की जाती है ऐसे मनुष्यध्यवहारका श्रात्मय नहीं करते हुवे रावहेचका' (प्राक्ष्य ) कर जानेसे परम जवासीनताका भाववन सेते हुवे, समस्य सगति दूर करतेनेसे मात्र स्ववृध्यके साथ ही सगतता होनेसे वास्तवमें हैं प्रयति स्वसमयस्य परिणमित होते हैं।

इसलिये स्वसमय ही भ्रात्माका तत्व है।

मार्बार्ध:—'मैं मनुष्य हूं घारीरादिकी समस्त किमार्घोको मैं करता हूँ, कीपुत्र बनादिके श्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ इत्यादि मानना सो मनुष्य क्वाक्स्रर (मनुष्यकप प्रवृत्ति ) है। मात्र अविशत चेतना वह ही मैं हूँ' ऐसा साक्ती-परिणमित होना सो बात्मस्यवहार (आत्माक्स प्रवृत्ति ) है।

जो मनुष्याविषयीयमें लीन हैं वे एकान्तवृष्टिवाले लोग मनुष्यवांबहर्षे भ्राप्तय करते हैं इसिनये रागी-देवी होते हैं भीर इसभकार परवृष्यस्य कर्मके जर्म सम्बन्ध करते होनेसे वे परसमय हैं भीर जो भगवान् आत्मस्वभावमें ही स्विष्ठ हैं वे भनेकान्तदृष्टिवाले लोग मनुष्यस्थवहारका आश्रय नहीं करके धारमञ्चवहारका

१ परिस्त — स्तिकार; अंगीकार। य संचारित — हेबावे वाये। (वेदे विकासित व्याप्ति) हेबावा गया रस्तिपक पफरूप ही है वह विधित्तगत जी कमरेके क्यमें नहीं होन्छ, और व व्याप्ति किया करता है वसीप्रकार भिन्न अरिरोर्ग मिन्न होनेवाला आल्या स्करूप ही है वह विधित्तका भी सरीरस्य अर्थी होता, और न शरीरफी किया करता है,—हरामकार कामी कामक है।) ३. को की सर्भ साथ प्रस्तामी नामवापूर्वक (स्व के साथ) वक होता है को स्वाप्तक वहा सामा है।

केवलेन संगतत्वात्स्वसमया जायन्ते । अतः स्वसम्य एवात्मनस्तत्त्वम् ॥ ९४ ॥

अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति ==

अपरिचत्तसहावेणुप्पादव्वयध्वत्तसंबद्धं । गुणवं च सपज्जायं जं तं दव्वं ति वुच्चंति ॥ ६५ ॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययधुवत्वसंवद्धम् । गुणवच सपर्यायं यत्तदृव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ ६५ ॥

इल ख्लु यदनारव्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययधौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यद्वक्ष्यते तद्व्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्व-

ग्राश्रय करते है, इसलिये रागी-द्वेषी नहीं होते ग्रर्थात् परम उदासीन रहते है, श्रौर इसप्रकार परदृव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वदृव्यके साथ ही सम्बन्ध करते है, इसलिये वे स्वसमय है ॥ ६४ ॥

भ्रब दृव्यका लक्षण बतलाते है ---

## गाथा ९५

अन्वयार्थः—[ अपिरत्यक्तस्वभावेत ] स्वभावको छोडे बिना [यत् ] जो [ उत्पादव्ययश्रुवत्वसंबद्धम् ] उत्पाद-व्यय-श्रीव्य सयुक्त है [च ] तथा [ गुणवत् सपर्यायं ] गुणयुक्त श्रीर पर्यायसहित है, [तत् ] उसे [ द्रव्यम् इति ] 'द्रव्य' [ ब्रुवन्ति ] कहते है ।

टीका:—यहाँ (इस विश्वमे ) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यत्रयसे ग्रीर 'गुणपर्यायद्वयसे विश्वित होता है वह द्रव्य है। इनमेसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य, गुण ग्रीर पर्यायमेसे ) द्रव्यका स्वभाव वह भ्रमस्तत्वसामान्यरूप

१ उत्पाद-न्यय-ध्रीन्यत्रय = उत्पाद, न्यय और ध्रीन्य—यह त्रिपुटी (तीनोंका समृह)। २ गुगापयीयद्वय = गुगा और पर्याय—यह युगल (दोनोंका समृह) ३ लिचत होता है = लक्ष्यरूप होता है, पिहचाना जाता है। [(१) उत्पाद-न्यय-ध्रीन्य तथा (२) गुगापर्याय वे लच्चगा हैं और द्रन्य वह लक्ष्य है। ] ४ अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय = है, है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रन्यका स्वभाव है। (अन्वय = एकरूपता, सदश्यभाव।)

रूपास्तित्व साद्यशास्तित्वं चेति । तत्रोत्यादः बादुर्माचः, व्यवः प्रव्यवर्गः, गुणा विस्तारविदेशाः, ते द्विविधाः सामान्यविदेशासम्बद्धातः । त्याचित्रवै द्रम्यस्य पर्यायस्य सर्वगतस्यमसर्वजनस्यं सप्रदेशस्यमप्रदेशस्यं भूगीसम्पूर्णस् चेतनत्वमचेतनतं कर्तत्वमकर्ततं मोनकत्वमभीकरत्वमगुरुकपूर्वं केत्वादयः मरमाइदेतस्य मतिनिमित्तता स्थितिकारणस्यं वर्तनायतनस्यं कन्नदिकस्य विश्वेक्तुमाः । वर्याया भायतविश्वेषाः, ते पूर्वभेक्षोक्ताव्यतिकाः । न प यैर्ग सह हरूपं सहयस्त्रभागमेदेऽवि स्वरूपमेदश्चवज्ञाति, स्वरूपत दव हान्यस्य

मन्त्रय है, मस्तित्व वो प्रकारका कहेंगे --- १--श्वरूपमस्तित्व । ? उत्पाद, प्रादुर्भाव (प्रगट होना-उत्पन्न होना) है, व्यय प्रच्युति ( होना ) है, ध्रौष्य धवस्थित (ठिकाना ) है, बुज, विस्तारविदेव हैं। वे विशेपात्मक होनेसे दा प्रकारके हैं। इनमें श्रस्तित्व नास्तित्व, एकत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सवगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रवेशत्व अप्रवेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, भित्रमत्व नेतनत्व, अनेतनत्व कतृ त्व अकतृ त्व भोक्त त्व अभोक्त त्व, इत्यादि सामान्यगुण हैं । भवगाहहेतुत्व गतिनिमिसता स्थितिकारणस्व, वर्तनावर्णन रूपादिमत्व, बेतनत्व इत्यादि विशेष गुण है। पर्याय भागतविश्वेष है। वे 🛒 🖣 ( ६३ वीं गामाकी टीकामे ) कथित चार प्रकारकी हैं।

इभ्यका उन उत्पादादिके साम अभवा गुगपर्यायोंके साम सक्वसमाम 🚾 होने पर भी स्वरूपभेद नहीं है। स्वरूपसे ही द्रव्य वसा ( उत्पादादि सववा कुनर्पान वाला ) है वस्त्रक समान ।

जसे मलिन भवस्थाको प्राप्त वस्त्र शोनेपर निर्मेस मवस्था**से ( विर्वे**ष मनस्वारंप निर्मेल भगस्थाकी भगेसाते ) उत्पन्न होता हुचा उस उत्पादने विका होता है फिन्तु उसका उस उत्पादने साथ स्वरूप भेद नहीं है स्वरूपसे ही वैद्या है ( मर्जात् स्वयं उत्पादरूपसे ही परिचत है ) उसीप्रकार जिसने पूर्व भवस्वा प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी जा कि उचित वहिरग साधनोंके साशिष्य (निकटता हा**जरी**) क सदभावमें भनेक प्रकारकी बहुतसी अवस्थाय करता है वह-'अन्तरयसाधनकी

१ प्रकार्ने निवार्ने ही तमस्पवर्धा और त्यस्पवरत होनेकी सामध्य है। वह सामर्थायाम स्वभाव ही अपने परिकासनमें ( अवस्वतिहर करनेयें ) अन्तरंग साथन है।

चरीयवत् । यथा खलूचरीयमुपाचमिलनावस्थं प्रक्षािलतममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपमेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । तथा द्रव्यमिष समुपाचप्राक्तनावस्थं समुचितविहरङ्गसाधनसिन्धिसद्भावे विचित्रवहुतरावस्थानं स्वरूपकर्नु-करणसामर्थ्यस्वभावेनांतरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुचरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथा च तदेवोचरीय-ममलावस्थयोत्पद्यमानं मिलनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । तथा तदेव द्रव्यमप्युचरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्यमानं मिलनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योचरीयत्वावस्थया श्रीव्यमालम्वमानं श्रीव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुचरावस्थया श्रीव्यमालम्वमानं श्रीक्येण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारविशेषात्मकर्भुणवज्ञित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारविशेषात्मकर्भुणवज्ञित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारविशेषात्मकर्भुणवज्ञित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारविशेषात्मकर्भुणवज्ञित । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपवज्ञित, स्वरूपत एव

स्वरूपकर्ता ग्रीर स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे ग्रनुगृहीत होने पर, उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा वह उत्पादसे लिक्षत होता है, िकन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है। ग्रीर जैसे वहीं वस्त्र निर्मल ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रीर मिलन ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा उस व्ययसे लिक्षत होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, उसीप्रकार वहीं द्रव्य भी उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रीर पूर्व ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा उस व्ययसे लिक्षत होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है। ग्रीर जैसे वहीं वस्त्र एक ही समयमे निर्मल ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा, मिलन ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा ग्रीर टिकनेवाली वस्त्रत्व-ग्रवस्थासे घृव रहता हुग्रा घ्रीव्यसे लिक्षत होता है, परन्तु उसका उस घ्रीव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसीप्रकार वहीं द्रव्य भी एक ही समय उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा, पूर्व ग्रवस्थासे व्यय होता हुग्रा, ग्रीर टिकनेवाली द्रव्यत्वग्रवस्थासे घृव रहता हुग्रा घ्रीव्यसे लिक्षत होता है। किन्तु उसका उस घ्रीव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है।

तवाविषत्तमरतम्बत् । तवैव तदेव हृज्यमवि विस्तारविदेशसम्बद्ध स्तरूपमेद्रप्रपत्रवृति, स्तरूपत एव त्वाविपत्यमवसम्बते । वर्षेष च प्यायनर्तिभिस्तन्तुभिर्कह्यते । न न तैः सद स्वरूपमेदहुनव्यति, स्वरूप स्व लम्बते । तबैव तद्व द्रव्यमप्यायतविश्वेषात्मके ववर्षिक्रम्बते । व व तैः 🚾 वजित, स्वरूपत एव तथाविषस्वमवसम्बते ॥ ९४ ॥

नव क्रमेणास्तित द्विनिधममिद्याति स्वक्रवास्तिलं शहरवास्तिलं स्बरूपास्तित्वामिषानम्--

> सन्मावो हि सहावो गुणेहिं सगपन्जएहिं नितेहिं। दन्वस्स सञ्चकाल उप्पादन्वयधुवचेहिं॥ ६६ ॥ सङ्ख्यो हि स्वमावी गुनैः स्वकार्ययैक्षिः। द्रम्यस्य सर्वेकासम्भागद्रम्ययभ्वतीः ॥६६॥

भीर जसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्थक्य (शुक्तस्वादि) दुर्वोते वर्णि हाता है, किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वह वैचा ै दमीप्रकार वही द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोसे सक्षित होता 🖡 🗪 🕶 उन गुणाने नाम स्वरूपभेद नहीं है वह स्वरूपसे ही वसा है। भीर अँखे 📲 🥌 भागतविशयम्बरूप पर्यायवर्ती (पर्यायन्भानीय) ततुम्रसि लनित होता 🕏 🎮

उमका उन ततुक्षति माथ स्वरूपभेट नहीं है वह स्वरूपमे ही वैसा है। ज्योजनी वही द्रव्य भी भायतविद्यपस्वरूप पर्यायांसे लक्षित होता है परन्तु उसका उन पर्यायां माथ स्वरूपभेद नहीं है वह स्वरूपस ही बसा है।। ६५ ॥

ग्रव भनुत्रमन दा प्रकारका ग्रन्तिस्व कहते हैं। स्थलप-मस्तिस्व <del>ग्री</del> माद्रश्य भ्रम्तित्व । इतमने यह स्वन्यास्तित्वका क्यन है ---

शासा ° ६

मन्यपार्च —[ नर्वकार्म ] सवकालम [ गुणै ] गूण तथा [ पित्रीः स्वकार्याचीः . सनक प्रकारको सपनी पर्मायाने [इल्लाह्म्बस्नुसन्ते ] सीर उल्लाद स्वव प्रीच्ये [इक्क्स नद्रार'] प्रध्यका जा धांगार 🗲 [हि] वह बाग्तवम [स्वक्का] वस्तत्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्युनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादनाद्यनन्तत्याहेतुकयैकह्रप्या वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधमेवैलक्षण्याच भावभाववद्भावाजानात्वेऽिष प्रदेशभेदाभावाद्द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वाचेपामस्तित्वमेकमेव,
कार्तस्वर्यत् । यथा हि द्रव्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात् पृथगनुपलभ्यमानैः
कर्तृकरणाधिकरणह्रपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वह्रपग्नुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

टीका:—ग्रस्तित्व वास्तवमे द्रव्यका स्वभाव है, ग्रौर वह (ग्रस्तित्व) ग्रन्य साधनसे 'निरपेक्ष होनेके कारण ग्रनादि—ग्रनन्त होनेसे तथा 'ग्रहेतुक, एकरूप वृत्तिसे सदा ही प्रवर्तता होनेके कारण विभावधमंसे विलक्षण होनेसे, भाव ग्रौर भाववानताके कारण ग्रनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुग्रा, द्रव्यका स्वभाव ही क्यो न हो ? (ग्रवश्य होवे।) वह ग्रस्तित्व-जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योमे प्रत्येकमे समाप्त होजाता है, उसीप्रकार-द्रव्य-गुण-पर्यायमे प्रत्येकमे समाप्त नही होजाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये (ग्रयात् द्रव्यगुण ग्रौर पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते है इसलिये,—यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नही होते, इसलिये) उनका ग्रस्तित्व एक ही है, स्वर्णकी भाँति।

जैसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे 'सुवर्णसे जो पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-म्रधिकरणरूपसे पीतत्वादि गुणोके ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके ग्रस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे पीतत्वादि गुणो ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोसे जो सुवर्णका ग्रस्तित्व है वह (उसका) स्वभाव है, इसी-प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-'ग्रधिकरणरूपसे गुणोके ग्रीर पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके

१ अस्तित्व अन्य साघनकी अपेत्तासे रहित—स्वयसिद्ध है, इसलिये अनादि-अनन्त है। २ अहेतुक = अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी। ३ वृत्ति = वर्तन, वर्तना वह, परिण्ति। (अकारिण्क एकरूप परिण्तिसे सदाकाल परिण्मता होनेसे अस्तित्व विभावधर्मसे भिन्नलत्त्त्णवाला है। ४ शितत्वाद गुण् और कुण्डलादि पर्यायें। ६ द्रव्य ही गुण्-पर्यायोंका कर्ता (करनेवाला), उनका करण (साधन) और उनका अधिकरण (आधार) है, इसलिये द्रव्य ही गुण्-पर्यायका स्वरूप धारण करता है।

188

पुकस्य कार्वस्त्ररास्तिस्त्रेन निष्पादितनिष्पचिपुक्तैः वीततादिग्रजैः कार्तस्वरस्य सः स्वमावः, तथा हि द्रष्येण वा क्षेत्रेण वा कार्येण पा सावैव पा पलम्माने कर्वकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वक्रमायाणा हम्पास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तिपुत्तीर्थनैः पर्पायैक बद्दस्तित्वं हण्यस्य छ । एवक्का 🗲 द्रम्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा सावेन वा शीततादिग्रवोत्मः क्र**व्यकादिण्यवि**रूपण उप्यमानस्य कर्वकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्यस्यक्रमानाय प्रवर्तमानकावित्रकी गुनै इण्डलादिपयोयेश निष्पादितनिष्यविश्वस्य कार्यस्यस्य यससावनस्य महस्तिलं स स्वमानः, तथा अञ्चेण वा क्षेत्रेण वा काखेन वा आवेन वा गुजीरना

मस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है —ऐसे गुणों भौर पर्यायेंसे जो व्रम्मका है वह स्वमाव है।

(द्रव्यसे, क्षेत्रसे कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न न दिसाई केलें पीतत्वादिक भौर कुण्यलादिकका भस्तित्व वह सुवर्णका ही भस्तित्व 🕻 🖷 पीतत्वादिकके भीर कृण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही घारण करता 🕻 🕬 स्वणके भस्तिरवस ही पीतत्वादिककी और कृष्डलादिककी निव्यक्ति-सिब्रि होती 🕏 सुवण न हो तो पीतत्वादिक और कृण्डलादिक भी न हों। इसीप्रकार सम्बर्ध केंक्क काससे या भावते द्रव्यसे भिन्न नहीं दिलाई देनेवाले गुणों भौर पर्यासीका सनिका वह द्व्यका ही भस्तित्व है क्योंकि गुणी और पर्यायोकि स्वरूपको वृद्य ही वार्स करता है इसलिये वृज्यके अस्तित्वसे ही गुणोंकी और पर्यायोंकी निष्यत्ति होती हैं। दव्य न हो तो गुण और पर्यामें भी न हों। ऐसा अस्तित्व यह दव्यका स्वभाव 🕻 🕻

प्रभग जरी वृत्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे 'जो पीतत्वावि गुर्नोंसे सीर कृण्डलादि पर्यापेसि प्रथक नहीं दिलाई देता कर्ता-करण-प्रधिकरणस्परे सुविके स्वरूपको बारल करके प्रवर्तमान पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्याग्रींसे विस्त्री निव्यक्ति होती है - ऐसे मुवर्णका भूलसाधनपनेसे "उनसे निव्यन्न होता हुना जो ग्रस्तित्व है वह स्वभाव है इसीप्रकार वृष्यसे क्षत्रसे कालसे या मावसे नुवार्ति

१ जो - जो सुकर्य । २ वनसे -- गीतरवादि गुर्को और कुक्तार्थ पर्वानोंसे । ( सुकर्एका अस्तिक कियम होतेमें वपनानेने, का सिक्ष होनेनें मुकसायन वीतरवादि गुना और कुरवसादि पर्वाचे हैं।)

पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्नुकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तिर्गुणैः पर्यायेश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किच—यथा हि द्रव्येणं वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण इंडलाङ्गदपीर्तताद्युत्पादव्ययधौव्याणां स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

ग्रौर पर्यायोसे जो पृथक् नही दिखाई देता, कर्ता-करण- ग्रिधिकरणरूपसे दृव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणो ग्रौर पर्यायोसे जिसकी निष्पत्ति होती है,— ऐसे दृव्यका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है वह स्वभाव है।

(पीतत्वादिक स्रीर कुण्डलादिक से भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका स्रिस्तत्व वह पीतत्वादिक स्रीर कुण्डलादिकका ही स्रस्तित्व है, क्योंिक सुवर्णके स्वरूपको पीतत्वादिक स्रीर कुण्डलादिक ही घारण करते है, इसलिये पीतत्वादिक स्रीर कुण्डलादिक के स्रस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है। पीतत्वादिक स्रीर कुण्डलादिक न हो तो सुवर्ण भी न हो, इसीप्रकार गुणोसे स्रीर पर्यायोसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका स्रस्तित्व वह गुणो स्रीर पर्यायोका ही स्रस्तित्व है, क्योंिक द्रव्यके स्वरूपको गुणो स्रीर पर्याय ही धारण करती है इसलिये गुणो स्रीर पर्यायोके स्रस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि गुणो स्रीर पर्याय न हो तो द्रव्य भी न हो। ऐसा स्रस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है।)

(जिसप्रकार द्रव्यका ग्रीर गुण-पर्यायका एक ही ग्रस्तित्व है ऐसा सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक समभाया, उसीप्रकार ग्रब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्यका ग्रीर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका भी एक ही ग्रस्तित्व है।)

जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे, सुवर्णसे वजो पृथक् नही दिखाई देते, कर्ता-करण-अप्रधिकरणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोके, बाजूबधादि व्ययोके ग्रीर पीतत्वादि

१ गुण-पर्यायें ही द्रव्यकी कर्ता, करण और अधिकरण हैं, इसलिये गुण-पर्यायें ही द्रव्यका स्वरूप धारण करती हैं। २ जो = जो कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय और पीतादि ध्रीव्य। ३ सुवर्ण ही कुण्डलादि-उत्पाद, बाजूबधादि-व्यय और पीतत्वादि ध्रीव्यका कर्ता, करण तथा अधिकरण है, इसलिये सुवर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता है। (सुवर्ण ही कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न होता है, बाजूबधादि-रूपसे नष्ट होता है और पीतत्वादिरूपसे अवस्थित रहता है।)

युक्तस्य कार्यसरास्तित्वेन निष्पादितनिष्णाचित्रकैः कार्तस्यस्य स स्वमायः, तथा दि द्रष्येण वा क्षेत्रेण वा कार्येन वा क्ष्मित्र वा कार्येन वा सम्यमाने कर्तृकरणाधिकरणदर्यणोत्पाद्ष्यवश्रीम्याणां स्वस्त्रह्यस्यस्य द्रम्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पाचियुक्तैकरपाद्ष्यवश्रीम्येष्ट्रस्तितः द्रष्यस्य स स्वस्त्रम् । द्रम्येण वा चेत्रेण वा कार्येन वा वावेन वा कुण्डळाकुद्दितवाक्त्रस्यवश्रीम्येम्यः कुण्य

ह्रौट्योंके स्वरूपको घारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके धारितत्वसे विनकी निष्पित के हैं—ऐसे कुष्यक्तादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय धीर पीतत्वादि प्रीष्यसि वो कुर्त्यक्त कित्त्व है वह (सुवर्णका) स्वभाव है। इसीप्रकार इत्यसे, खेनसे कामसे वा वाक जो इव्यसे पृथक दिवाई नहीं देते कर्ता-करण-प्रथिकरणक्यसे उत्पाद-व्यव-विवर्णक स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान दृष्यके धारितत्वसे विनकी निष्पत्ति होती है— दे उत्पाद-व्यय प्रौत्योंसे जो इत्यका धारितत्व है वह स्वमाव है।

(( दुष्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे दुष्यसे भिन्न विकाह न देनेवान काल काल या और झौब्योंका अस्तित्व है वह दृष्यका ही अस्तित्व है वसोंकि उत्पाद, कार्य और झौब्योंके स्वरूपको दृष्य ही धारण करता है इसिनये दृष्यके अस्तित्व है उत्पाद व्यय और झौब्योंकी निष्पत्ति होती है। यदि दृष्य न हो तो उत्पाद, कार्य और झौब्योंकी निष्पत्ति होती है। यदि दृष्य न हो तो उत्पाद, कार्य और झौब्य भी न हों। ऐसा अस्तित्व वह दृष्यका स्वभाव है।))

प्रवता जैसे दृष्यसे क्षेत्रसे कालते या भावसे कृष्यसादि-उत्सार्वी वाजूबधादि व्ययसि ग्रीर पीतत्वादि ग्रीव्यसि जो पृवक नहीं विवाह देता कर्ती- करण-प्रिकरणम्पसे भूवणके स्वरूपको धारण करके प्रवतंगान कृष्यसादि उत्सादी, वाजूबधादि व्ययसे भीर पीतत्वादि ग्रीव्यसि जिसकी निष्पति होती है—ऐसे मुवर्चकर मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुया जो श्रीतित्व है वह स्वभाव है। इसीप्रकार इत्यस क्षेत्रमे कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय ग्रीव्यसि जो पृथक दिकाई नहीं देता, कर्ता-करण भावकरणम्पसे इत्यक्ते स्वरूपको वारण करके प्रवर्तमान उत्पाद-म्यक्त ग्रीक्योदि जिसकी निष्पत्ति हाती है—ऐसे द्वयमका मूल साधनपनेसे उनसे निष्पत्त हाता हुमा जो श्रादित्व है वह स्वभाव है।

१ प्रतात-स्वन-प्रीय्य ही प्रव्यके कता, करन, जीर व्यक्तिस्य हैं, इसक्षित्रे क्यात्-स्वय-प्रीय्य ही इस्पर्क सक्यको पारल कार्य हैं।

मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रष्टृत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्गद्पीत-ताद्युत्पाद्वययभ्रोव्येर्निष्पादितनिष्पत्तिपुक्तस्य कार्तस्वरस्य मुलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा त्तेत्रेण वा कालेन वा भावेन वोत्पाद्व्ययभ्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्य-मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्यस्पमुपादाम प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तेरुत्पाद्व्ययभ्रौव्येर्नि-क्षादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मुलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥ ९६ ॥

हुदं तु सादृश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति--

इह विविहलक्खणाणं लक्खणमेगं सदिति सव्वगयं । उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण परणत्तं ॥६७॥

इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सर्वगतम् । उपदिशता खलु धर्मै जिनवरवृषमेण प्रज्ञप्तम् ॥ ९७ ॥

(उत्पादोसे, व्ययोसे श्रीर धीव्योसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका श्रिस्तत्व वह उत्पादो, व्ययो श्रीर धीव्योका ही श्रस्तित्व है; क्योकि द्रव्यके स्वरूपको उत्पाद, व्यय श्रीर धीव्य ही घारण करते है, इसलिये उत्पाद-व्यय श्रीर धीव्योके श्रिस्तत्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि उत्पाद-व्यय-धीव्य न हो तो द्रव्य भी न हो। ऐसा श्रस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है।)

भावार्थ: -- ग्रस्तित्वके ग्रौर दृव्यके प्रदेशभेद नहीं है; ग्रौर वह ग्रस्तित्व ग्रनादि-ग्रनन्त है, तथा ग्रहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये विभावधर्मसे भी भिन्न प्रकारका है। ऐसा होनेसे ग्रस्तित्व दृव्यका स्वभाव ही है।

गुण-पर्यायोका श्रौर द्व्यका ग्रस्तित्व भिन्न नही है, एक ही है, क्योंकि गुण-पर्याये द्व्यसे ही निष्पन्न होती हैं, श्रौर द्व्य गुण-पर्यायोसे ही निष्पन्न होता है। श्रौर इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका श्रौर द्व्यका श्रस्तित्व भी एक ही है, क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्व्यसे ही उत्पन्न होते है, श्रौर द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योसे ही उत्पन्न होता है।

इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुग्रा ॥ १६ ॥ ग्रब यह (नीचे ग्रनुसार ) सादृश्य-ग्रस्तित्वका कथन है.—

## गाथा ९७

अन्वयार्थः - [ धर्म ] धर्मका [ खलु ] वास्तवमे [ उपदिशता ] उपदेश करते

स्पात । तच विश्वविविद्यमेव श्रमाध्यं चैतहजोबद्धका । वचा हि सहजो

1 X=

टीक्यं—इस विषवमें विचित्रताको विस्तारित करते हुवे (विधिवासे प्राप्तेकत्वको विसाते हुये) प्राय दृष्यसि स्थावृत्त (अस्र) रहकर प्रवर्तमान, क्रीक्ष प्रत्येक दृष्यकी सीमाको बाँचते हुवे ऐसे विशेवनकाणजूत स्वरूपास्तित्वसे (सवाक दृष्य) लितत होते हैं फिर भी सर्व दृष्योका विचित्रताको विस्तारको सस्त करणा हुमा सव दृष्योमें प्रवृत्त होते हैं फिर भी सर्व दृष्योका विचित्रताको विस्तारको सस्त करणा हुमा सत् ऐसा जो सवगत सामायलकाणजूत सावृत्त्यास्तित्व है वह वास्तवमें एक ही जानना चाहिये। इसप्रकार सत् ऐसा कवन भीर स्वर् ऐसा कान भीर प्रत्येक वृत्रता (सर्वर्षास्तित्व है वह वास्तवमें एक ही जानना चाहिये। इसप्रकार सत् ऐसा कवन भीर स्वर्ण देशा न हो तो कोई पवार्ष व नोई स्रसत् कोई सत् तवा असत् भीर कोई सवार्ष्य होना चाहिये किन्तु वह तो विरुद्ध ही है भीर यह (सत् ऐसा कवन भीर झानके सर्वप्रार्थपरामर्थी होनकी बात) तो सिद्ध हो सकती है वसकी भीति।

यसे बहुतसे धनेक प्रकारके वृक्षोंको ध्रपने ध्रपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपा-स्तित्वके ध्रवलम्बनसे उत्थित होते ( खडे होते ) धनेकत्वको सामान्य लक्षणभूत <sup>४</sup>सादृइयदशक वृक्षत्वसे उत्थित होता एकत्व तिरोहित (धदृक्ष) कर देता हैं, इसीप्रकार बहुतसे धनेक प्रकारके वृक्षोंको ध्रपने ध्रपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपा

१ विकारकृष्य - विकारोमें लेष्ठ, तीर्वकर । श्रे सर्वगत - सवमें व्यापनेवासा । ३ परामके -राष्ठः विचारः सकः सम्बन्धः । ४ सादाव - समानवः ।

मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोचिष्ठनानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा वहूनां वहुविधानां द्रव्याणा-मात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोचिष्ठनानात्वं सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वावष्टम्भेनोचिष्ठनानात्वमुचकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपा-

स्तित्वके ग्रवलम्बनसे उत्थित होते ग्रनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे ('सत्' ऐसे भावसे, श्रस्तित्वसे, 'है' पनेसे ) उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर देता है। ग्रीर जैसे उन वृक्षोके विषयमे सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी (ग्रपने ग्रपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके ग्रवलम्बनसे उत्थित होता ग्रनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, (बना रहता है, नष्ट नही होता), इसीप्रकार सर्व द्रव्योके विषयमे भी सामान्य-लक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी (ग्रपने ग्रपने ) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके ग्रवलम्बनसे उत्थित होता ग्रनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है।

[बहुतसे (सख्यापेक्षासे अनेक) और अनेकप्रकारके (अर्थात् आस्र, अशोकादि) वृक्षोका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसिलये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षोका सामान्यलक्षण है और जो सर्व वृक्षोमे सादृश्य बतलाता है, उसकी अपेक्षासे सर्व वृक्षोमे एकत्व है। जब इस एकत्वको मुख्य करते है तब अनेकत्व गौण हो जाता है, इसीप्रकार बहुतसे (अनन्त) और अनेक (छह) प्रकारके द्रव्योका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है इसिलये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु सत्पना (अस्तित्वपना, 'है' ऐसा भाव) जो कि सर्व द्रव्योका सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्योमे सादृश्य बतलाता है उसकी अपेक्षासे सर्वद्रव्योमे एकत्व है। जब इस एकत्वको मुख्य करते है तब अनेकत्व गौण हो जाता है। और इसप्रकार जब सामान्य सत्पनेको मुख्यतासे लक्षमे लेने पर सर्व द्रव्योके एकत्वकी मुख्यता होनेसे अनेकत्व गौण हो जाता है, तब

नव इच्येईच्यान्तरस्यारम्मं इच्यादर्शन्तरस्यं व सच्चवाः प्रक्रिके

स्वित्वस्यावद्यम्मेनोचिह्नानात्वहृत्वकास्य ॥ ९७ ॥

1 Xo

दव्वं सहावसिद्धः सदिति जिणा तच्यो समन्त्यादा ।

सिद्ध तथ भागमदो ऐच्छदि जो सो हि परसमभो ॥ ६ 🕿 🗗

हर्ष्यं स्वयादतिश्वं सदिति जिलास्तरकतः स्वाक्ष्यासकतः । सिकं तथा भागमतो मेण्यति यः स हि श्रसमयः ॥ ९८ ॥

न सब् द्रज्येद्रेम्बान्तराचानारम्बः, सर्वद्रम्बानां शानावतिङ्कतात् । शानाविङ्क तेनामनादिनियनत्वात् । अनादिनियनं द्वि न साथनाम्तरमपेवते । सुन्यनाँगार भी वह ( समस्त दुव्योंका स्वरूप-मस्तित्व सबबी ) मनेकत्व स्पच्टतमा प्रकार

ही रहता है। ] ( इसप्रकार सादृश्य ग्रस्तित्वका निरूपण हुया ) ॥ १७ ॥

ग्रम इत्योंसे इत्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका भौर इत्यसे सत्ताका भवन्ति <del>पर</del> होनेका सण्डन करते हैं। (प्रयांत ऐसा निष्चित करते हैं कि किसी दुव्यक्ते अन्य वस्थकी उत्पत्ति नहीं होती भीर द्व्यसे मस्तित्व कोई पृषक पदार्थ नहीं है ):-

ग्राचा ९८

अन्वपार्व —[ इच्यें ] द्व्य [ स्वभाव सिद्ध ] स्वभावसे सिद्ध ग्रीर [ स्वक्षी ] ( स्वमावसे ही ) 'सत् है ऐसा [बिना' ] जिनेन्ददेवने [ सरवदः ] क्यार्वछः [समारुपातवन्दाः'] कहा है [तथा] इसप्रकार [मानववः] धागमते [किर्धः] सिद्ध है [ वः ] जो [ न इच्छति ] इसे नहीं मानता [ सः ] वह [ हि ] वास्तवर्गे [ बरसमव ] परसमय है ।

टीका-- शस्तवमें द्रव्यासे दृश्यान्तरोकी उत्पत्ति नहीं होती क्वींकि की वस्य स्वभावनिद्ध हैं। ( उनकी ) स्वभावसिद्धता तो उमकी धनाविनिक्का है है नयोंकि भनाविनिधन साधनान्तरकी धपेक्षा नहीं रस्तता । वह कुल्यवीयस्वर

१ भवान्तरस्य -- अञ्चपदावपर्याः २ असादिनियम -- आहि और अध्यो रहिष । (वो सम्बर्धिः असन्त दोवा है प्रसन्धी सिविष्ठे सिन्दे अन्य साथनकी आवरकका नही है।)

स्वभावमेव मृलसाधनमुणादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भृतं वर्तते । यत्तुद्रव्यैरारभ्यते न तद्द्रव्या-न्तरं कादाचित्कत्वात् स पर्यायः । द्वयणुकादिवन्मनुण्यादिवच । द्रव्यं पुनरनविध त्रिसमयाव-स्थायि न तथा स्यात् । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्यं तथा सिद्धत्यिष तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्यताम् । सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वात् । न च द्रव्याद्र्था-न्तरभृता सत्तोपपत्तिमभिष्ठपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सिदिति स्यात् । सतः मत्तायाश्च न तावद्युत-सिद्धत्वेनार्थान्तरत्वं, तयोर्दण्डदण्डवद्युतसिद्धस्यादर्शनात् अयुतसिद्धत्वेनापि न तद्पद्यते ।

श्रपने स्वभावको ही-जो कि मूल साधन है, उसे-धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुग्रा वर्तता है।

जो दृव्योसे उत्पन्न होता है वह तो ्दृव्यान्तर नही है, (किन्तु) कादाचित्कता (ग्रनित्यता) के कारण पर्याय है, जैसे-द्विग्रणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । दृव्य तो ग्रनविध (मर्यादा रहित) त्रिसमय-ग्रवस्थायी (त्रिकाल-स्थायी) होनेसे उत्पन्न नहीं होता।

ग्रव इसप्रकार-जैसे दृव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार (वह) 'सत् है' ऐसा भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो, क्योंकि सत्तात्मक ऐसे ग्रपने स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (-दृव्यका 'सत् है' ऐसा भाव दृव्यके सत्तास्वरूप स्वभावका ही वना हुग्रा है)।

द्व्यसे ग्रर्थान्तरभूत सत्ता उत्पन्न नही है ( नही बन सकती, योग्य नही है ) कि जिसके समवायसे वह ( द्व्य ) 'सत्' हो। (इसीको स्पष्ट समभाते है ) —

प्रथम तो 'सत्से 'सत्ताकी 'युतिसद्धतासे ग्रर्थान्तरत्व नही है, क्योकि दण्ड ग्रौर दण्डीकी भाँति उनके सम्बन्धमे युतिसद्धता दिखाई नही देती । (दूसरे) ग्रयुत-सिद्धतासे भी वह (ग्रर्थान्तरत्व) नही बनता। 'इसमे यह है (ग्रर्थात् दृव्यमे सत्ता

१ सत् = अस्तित्ववान् अर्थात् द्रव्य । २ सत्ता = अस्तित्व (गुण्) । ३ युतसिद्ध = जुडकर सिद्ध हुआ, समवायसे - सयोगसे सिद्ध हुआ । [जैसे लाठी और मनुष्यके भिन्न होने पर भी लाठीके योगसे , मनुष्य 'लाठीवाला' होता है, इसीप्रकार सत्ता और द्रव्यके अलग होने पर भी सत्ताके योगसे द्रव्य 'सत्तावाला' ('सत्') हुआ है ऐसा नहीं है। लाठी और मनुष्यकी भाँति सत्ता और द्रव्य अलग दिखाई ही नहीं देते। इसप्रकार 'लाठी' और 'लाठीवाले'की भाँति 'सत्ता' और 'सत्'के सबधमें युतसिद्धता नहीं है।

होद्दिनितिप्रतीतेस्त्यात इति चेत् किनियम्थना इंक्ट्रिनिति इतीतिः ।
प्रोद् । प्रादेखिक भराद्वातिको वा । न ताक्तादेखिकः, वृत्तिर्वं भराद्वातिकरेत् उत्तरम् वत्त सद्दृश्यं तम् गुण इति वक्ताद्व । अर्थ तु म मितिप्रतीतेर्तिन्दन्यनं, स्वयमेकोन्यन्तिमन्त्रसात् । तवादि—वदेव वयमिक्किति वदिदं इञ्चमयमस्य गुणः, श्वप्तातद्वश्वरीयववसस्य सुधो गुण उत्तराति । वदा तु इन्येणार्यते इत्यं तद्वास्तिवसमस्यगुणकास्योन्येकस्य

है )' ऐसी प्रतीति होती है इसिन्ये वह बन सकता है,—ऐसा कहां
(पूछते हैं कि) 'इसिनें यह है' ऐसी प्रतीति किसके सामय (कारण ) है
यदि ऐसा नहा जाय कि अवके सामयसे (प्रकृति दृष्य भीर सतानें केव
होती है तो, वह कौनसा भेद है 'प्रावेशिक या सताव्याविक ? 'प्रावेशिक मेहें
नहीं, क्योंकि युत्तिदृत्व पहले ही रह (नष्ट निर्यंक) कर दिया वना है अस्मित प्रताद्वभाविक कहा जाय तो वह उपपन्न (ठीक) ही है क्योंकि ऐसा (काम्याविक मेद 'एकान्तरें इसमें यह है' ऐसी प्रतोतिका सामय (कार्य) नहीं है क्योंकि वह (धताद्वभाविक भेद 'एकान्तरें इसमें यह है' ऐसी प्रतोतिका सामय (कार्य) नहीं है क्योंकि वह (धताद्वभाविक भेद 'स्वम्यक 'उपम्ल और 'निमम्ल होता है'
यह इस्त्रभार है— जब इस्पकों पर्याय प्राप्त कराई जाय (प्रवात् वव क्याव्य)
पर्याय प्राप्त नरती है—पहुवती है इसप्रकार पर्यायाविकनयसे देखा जाव ) उप है
सुक्य यह बस्त है यह इसका शुक्तत्व गुल है इस्याविकी वृत्या प्राप्त करता है
प्रव्या है यह इसमा गुल है इसप्रकार धताद्वाविक भेद उस्पम्ल होता है 'पण्ड
अब इस्पका इस्प प्राप्त कराया जाय ं (प्रवात् इस्पक्त वृत्या प्राप्त करता है,—
पहुषता है इसप्रवार इस्याविकनयन देला जाय) तब जिसके समस्त वृत्यावकार

१ इस्त और नामार्थे अन्तराभए नहीं है, वस्त्रीक प्रदेशमा हो तो सुन्तरिक्षण साने, निवासी पदन ही रह करक बनावा है। " इस्त वह गुल नहीं है और गुल वह इस्त नहीं है, — तेने उस्त वह गुल नहीं है, — तेने उस्त अन्तर अन्तर (गुल-गुल्ये-अर्था) अनाम्यारिक ( नदनण न होजस्य ) भेर करते हैं। विर इस्त अनेर सामार्थ कर्मा अन्त क्ष्त्र क्षा अने सामार्थ कर्मा अन्त क्ष्त्र क्षा कर्मा कर क्ष्त्र क्षा कर्मा कर क्ष्त्र क्षा कर्मा कर क्ष्म हो है। " उस्त्र क्ष्या क्ष्यान्त क्ष्यान्त हो सामार्थ क्ष्यान्त हो सामार्थ क्ष्यान्त क्ष्यान क्ष्यान

स्तेन शास्त्रमाला ]

शुअग्रुचरीयिमत्यादिवत्त्रपश्यतः समूल एवाताङ्गाविको भेदो निमजिति । एवं हि भेदे निमजिति तत्त्रत्यया प्रतीतिर्निमजिति । तस्यां निमजित्यामयुतिसद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमजिति । ततः समस्तमिष द्रव्यमेवैकं भृत्वाविष्ठते । यदा तु भेद उन्मजिति, तिस्मिन्नुन्मजिति तत्प्रत्यया प्रतीतिरुन्मजिति । तस्याग्रुन्मजित्यामयुतिसद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वग्रुन्मजिति । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मजिन् जलराशेर्जलकल्लोल इव द्रव्याच व्यतिरिक्तं स्यात् । एवं सित स्वयमेव सद्द्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छिति स खलु परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ६८ ॥

अधोत्पादन्ययधौन्यात्मकत्वेऽिष सद्द्रन्यं भवतीति विभावयति— सदवद्विदं सहावे दन्वं दन्वस्स जो हि परिणामो । अत्थेस सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ६६ ॥

> सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हि परिणामः। अर्थेषु स स्वभावः स्थितिसंभवनाशसंवद्धः॥ ९९॥

उन्मेष ग्रस्त हो गये है ऐसे उस जीवको-'शुक्लवस्त्र ही है' इत्यादिकी भाँति-

'ऐसा द्व्य ही है' इसप्रकार देखने पर समूल ही ग्रताद्भाविक भेद निमग्न होता है। इसप्रकार भेदके निमग्न होने पर उसके ग्राश्रयसे (कारणसे) होती हुई प्रतीति निमग्न होती है। उसके निमग्न होने पर ग्रयुतसिद्धत्वजनित ग्रथान्तरत्व निमग्न होता है, इसलिये समस्त ही एक द्व्य ही होकर रहता है। ग्रौर जब भेद उन्मग्न होता है, वह उन्मग्न होनेपर उसके ग्राश्रय (कारण)से होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है, उसके उन्मग्न होनेपर ग्रयुतसिद्धत्वजनित ग्रर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी (वह) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेसे,—जैसे जलराशिसे जल तरगे व्यतिरिक्त नहीं है (ग्रर्थात् समुद्रसे तरगे ग्रलग नहीं हैं) उसीप्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्त नहीं होता।

ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुग्रा कि) द्रव्य स्वयमेव सत् है। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तवमें 'परसमय' (मिध्यादृष्टि) ही मानना ।। ६८ ।। ग्रब, यह बतलाते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य 'सत्' है —

## गाथा ९९

अन्त्रयार्थः — [ स्वभावे ] स्वभावमे [ अवस्थितं ] स्रवस्थित ( होनेसे ) [ द्रव्यं ]

द्द हि स्वसावे निश्वमविक्तमानस्यास्त्रविति हुण्यम् ।
दोच्येद्दे स्पारमक्यरिणामः । यथैव हि हुण्यवास्तुवः स्मानस्येवैकस्यापि
स्क्ष्मात्राः प्रदेशाः, तथैव हि हुण्यवस्तुवः स्मानस्येवैकस्यापि
परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्यरम्पतिरेकनिकस्यापे विकासक्याः, तृष्य परस्यरम्बतिरेकनिकस्याः प्रवाहकमः । यथैव च ते व्येषाः स्थयाये म्बस्यरमस्यते परस्यराजुस्यृतिक्षत्रितैकनास्तुतवाजुस्यक्यकीनस्यायं मास्मानं पारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्यावकरे

132

द्रव्य [सत्] 'सत् है [द्रम्यस्य ]द्रव्यका [वः हि ] को [ि उत्पादव्ययक्षीव्य सहित [विकासः] परिणाम है [सः ] वह [मर्नेड पदार्थोका स्वभाव है।

टीका:—यहाँ (विषयमें ) स्वभावमें निरंप मवस्थित होनेसे हवा कर्य स्वभाव द्रव्यका झौव्य-उत्पाद विनाशकी एकतास्थरूप परिणाम है।

जैसे 'द्रव्यका बास्तु समग्रतया ( शक्कण्डतासे ) एक होनेपर मी, विस्तारक्षी प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म मश है ने प्रवेश हैं, इसीप्रकार द्रव्यकी वृत्ति ( अस्तित्ते ) समग्रतया एक होनेपर मी, प्रवाहकममें प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म मश्च हैं वे विस्थान हैं। जसे विस्तारकमका कारण प्रवेशोंका परस्पर व्यतिरेक हैं, उसीप्रकार प्रवाहकका कारण परिणामोंका परस्पर 'व्यतिरेक हैं।

जैसे वे प्रदेश प्रपंते स्थानमें स्व-क्मसे उत्पन्न श्रीर पूर्व-क्मसे विनय्द किस तथा सवत्र परस्पर "अनुस्पृतिसे रणित एकवास्तुतासे अनुस्पन-अविनय्द किस उत्पत्ति-सहार प्रीक्थात्मक है उतीप्रकार वे परिणाम अपने अवसरमें स्व-क्मसे स्वा श्रीर पूज क्मसे विनय्द होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्पृतिसे रणित एकप्रवाहरूके अनुस्पन-अविनय्द होनेसे उत्पत्ति-सहार प्रीव्यात्मक है। और जसे वास्तुका जो किस

परस्परानुस्यूतिस्त्रितैकप्रवाहतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच संभृतिसंहारघ्रौव्यातमकमात्मानं धारयन्ति ।
यथैव च य एव हि प्रविप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स
एव च परस्परानुस्यृतिस्त्रित्रैकवास्तुतयातदुभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यृतिस्त्रितैकप्रवाहतयातदुभयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ दुर्ललितस्य
स्वभावानतिक्रमात्त्रिलक्षणमेव सत्त्वमनुमोदनीयम् मुक्ताफलदामवत् । यथैव हि परिगृहीतद्राधिम्नि
प्रलम्बमाने मुक्ताफलदामिन समस्तेष्विप स्वधामस्चकासत्सु मुक्ताफलोपूचरोचरेषु धामस्चरोचरमुक्ताफलानामुदयनात्पूर्वपूर्वमुक्ताफलानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यृतिस्त्रकस्य स्वत्रकस्या-

छोटा ग्रश पूर्वप्रदेशके विनाशस्वरूप है वही (ग्रश) उसके वादके प्रदेशका उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर ग्रनुस्यूतिसे रिचत एक वास्तुत्वसे ग्रनुभय स्वरूप है (ग्रर्थात् दोमेसे एक भी स्वरूप नही है), इसीप्रकार प्रवाहका जो ग्रल्पातिग्रल्प ग्रश पूर्वपरिणामके विनाशस्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, तथा वही परस्पर ग्रनुस्यूतिसे रिचत एकप्रवाहत्वसे ग्रनुभयस्वरूप है।

इसप्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धितमे (परिणामोकी परम्परामे) प्रवर्तमान द्रव्य स्वभावका भ्रतिक्रम नही करता इसलिये सत्त्वको विलक्षण ही स्त्रुमोदित करना चाहिये। मोतियोके हारकी भाँति।

जैसे—जिसने ( अमुक ) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुये मोतियों के हारमें, अपने-अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुये समस्त मोतियों में, पीछे-पीछें के स्थानों में पीछे-पीछें के मोती, प्रगट होते है इसलिये, और पहले-पहले के मोती प्रगट नहीं होते इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिका रचिता सूत्र अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । इसीप्रकार जिसने नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे रचित (परिणमित ) होते हुये द्रव्यमें, अपने अपने अवसरों में प्रकाशित (प्रगट) होते हुये समस्त परिणामों में पीछे पीछेंके अवसरों पर पीछे पीछेंके परिणाम प्रगट होते है

१ अतिक्रम = उल्लंघन, त्याग । २ सत्त्व = सत्पना, (अभेदनयसे) द्रव्य । ३ त्रिलच्चण = उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों लच्चणवाला, त्रिस्वरूप, त्रयात्मक । ४ अनुमोदित करना = आनदसे सम्मत करना । ४ नित्यवृत्ति = नित्यस्थायित्व, नित्य अस्तित्व, सदा वर्तना ।

वस्यानात्त्रीसमञ्ज प्रसिद्धिमवरुरवि, सबैच हि वरिष्ट्रशिवनिस्पर्शविनार्थमाने हर्ने

स्थादसरेषुच्यातस्य तुर्यनात् सर्वत्रापि करस्यराजुक्युविद्यत्रकस्य त्रवाहरूबावस्थानाचीककस्य विविद्यवस्यति

मबोत्यादय्यमञ्जीन्थामां परस्पराविज्ञासार्व दश्यक्रि---

ण भवो भंगविहीणो भगो वा गत्यि संभवविहीसो । उप्पादो वि य भगो ण विषा धोव्वेष अत्येण ॥ १०० ॥

न यदो महानिहीनो मुक्ते वा नास्ति संकदक्तियाः। उत्पादोऽपि च मञ्जो न विना भीन्येणार्वेन ।। १०० ।।

इसलिये, भौर पहले-पहलेके परिचाम नहीं प्रगट होते हैं इसकिये तथा सर्वत्र परलाई मनुस्पृति रचनेवाला प्रवाह सबस्थित होनेसे त्रिमक्षणस्य प्रसिद्धिको प्राप्त होता है।

भारार्व:---प्रत्येक दृष्य सदा स्वभावनें रहता है इसमिवे क्यू है। 🕊 स्वभाव उत्पाद-स्यय प्रौत्यस्वरूप परिणाम है। असे दुस्पके विस्तारका छोटेवे 🗪 मध वह प्रदेश है, इसीप्रकार वस्पके प्रवाहका छोटेसे छोटा मंस वह परिचान है। प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न होता है पूर्वरूपसे नष्ट होता है और नव परिणामार्ने एकप्रवाहता होनेसे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-विनाससे रहित एकरन धुव रहता है। भीर उत्पाद-स्थय धौव्यमें समयभेद नहीं है तीनों ही एक ही वनाने हैं। ऐसे उत्पाद-स्थय श्रीस्थातमक परिणामीकी परम्परामें हवा स्वनावते ही 🕬 रहता है इनलिये हव्य स्वय भी मोतियोंके हारकी भौति उत्पाद-व्यव-शौन्यारवर्ड B 11 EE 11

म्ब उत्पार स्पन मीर झीस्पना परम्पर 'मनिनाभाव स्व करते हैं-

#### आसा १००

कम्बनार्षं -- [ अवः ] उत्पाद [बङ्गविद्यीनः ] मग (स्थय ) हे रहित [ य ] नहीं होता [वा] भीर [मक्क] मंग[संस्थविदीनः] विना उत्पादके [व्यक्ति ] नहीं हाता [उत्पादः] उत्पाद [अपि च ] तथा [अक्स'] अन ( औन्येन कर्वेन किस ) घोष्य पदावर विना [न] नही हाता।

१ अविकास -- एक के बिला गुजर का लही हाला बढ़ा एक गुकरे किया हो ही वही करे केटा कार्य है

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारो स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण। य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, यावेव सर्गसंहारौ सैव स्थितः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति। तथाहि—य एव कुम्भस्य सर्गः स एव मृत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात्। य एव च मृत्पिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात्। यौ च कुम्भिपण्डयोः सर्गसंहारौ सैवमृत्तिकायाः स्थितः, अन्वतरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्।

टीका:—वास्तवमे उत्पाद, व्ययके बिना नही होता ग्रीर व्यय, उत्पादके बिना नही होता, उत्पाद ग्रीर व्यय स्थिति ( ध्रीव्य )के बिना नही होते, ग्रीर ध्रीव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नही होता।

जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद ग्रीर व्यय है वही ध्रीव्य है, जो ध्रीव्य है वही उत्पाद ग्रीर व्यय है। वह इसप्रकार — जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है, क्योंकि भावका भावान्तरके ग्रभाव स्वभावसे ग्रवभासन है। (ग्रर्थात् भाव ग्रन्यभावके ग्रभावरूप स्वभावसे प्रकाशित है—दिखाई देता है।) ग्रीर जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका उत्पाद है, क्योंकि ग्रभावका भावान्तरके भावस्वभावसे ग्रवभासन है, (ग्रर्थात् व्यय ग्रन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है।)

श्रीर जो कुम्भका उत्पाद श्रीर पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थित है, क्योंकि 'व्यतिरेक अन्वयका अतिकम नहीं करते, श्रीर जो मृत्तिकाकी स्थिति है वहीं कुम्भका उत्पाद श्रीर पिण्डका व्यय है, क्योंकि व्यतिरेकोंके द्वारा ही 'अन्वय प्रकाशित होता है। श्रीर यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है, ध्रीव्य अन्य है। (अर्थात् तीनो पृथक् है ऐसा माननेका प्रसग श्राजायगा।) ऐसा होने पर (क्या दोष श्राता है, सो समभाते हैं)—

<sup># &#</sup>x27;व्यतिरेकमुखेन क्रमात्' के स्थान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, "व्यतिरेकाणा-मन्वयानितक्रमणात्। येव च मृत्तिकाया स्थितिस्तावेव क्रुम्भिपण्डयो सर्गसहारी, व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्।" हिन्दी अनुवाद इस सशोधित पाठानुसार किया है। १ व्यतिरेक = भेद, एकका दूसरेह्रप न होना वह, 'यह वह नहीं हैं' ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपत्व। २ अन्वय = एकरूपता, सादृश्यता, 'यह वही हैं' ऐसे ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व।

येव च सृषिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्बिक्ययोः सर्यस्ताती,
यदि पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः सर्वोऽन्यः संदातः कन्या स्थितिस्थायाति ।
सर्गे सुगयमाणस्य कुम्यस्योत्पादनकारणामाशादकानितेव व्यवेत, अस्तुत्वाद वातः
कुम्यस्यामवनी सर्वेशमेव मात्रानामम्बनितेव मनेत् । मस्तुत्वादे वा
स्यात् । तथा केनतं सदारमारममाणस्य सृत्यिकस्य
सदन्त्रेद एव वा । तत्र सृत्यिकदस्यासंदर्गी सर्वेशमेव मात्रानमसंदर्शनीय विकास

केवल उत्पाद-शोषक कुम्मकी (न्यय और झोष्यसे किस बाव करने करनेको जानेवाले कुम्मकी ) उत्पादन (उत्पत्तिका) कारनका समाव होनेसे अपक्रिकी नहीं होगी, स्रयवा तो ससत्का ही उत्पाद होगा । और नहीं, (१) यदि कुम्मकी उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही मार्वोकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । ( सर्वोद के कुम्मकी उत्पत्ति नहीं होगी । अपवाद के उत्पाद ही नहीं होगी -यह दोव सायगा ) स्रयवा (१) यदि स्रवत्का जनात है तो माकाश-पुष्प इत्यादिका भी उत्पाद होगा (सर्यात् श्रून्यमेंसे भी पदान जन्म होने लगेंगे,—यह दोव सायगा ।)

भौर, केवल व्यवारम्भक ( उत्पाद भौर झौव्यसे रहित केवल व्यव कर्यको उद्यत ) मृतिपण्डका व्यवके कारणका भ्रमाव होनेसे व्यव ही नहीं होना, भ्रवका के सत्का ही उच्छेद होगा । वहाँ ( १ ) यदि मृतिपण्डका व्यव न होगा तो उन्तर ही भावोंका व्यव ही न होगा ( भ्रषांत जसे मृतिकापिण्डका व्यव नहीं होना उचीभक्त विद्यवके किसी भी इत्यों किसी भी भावका व्यव ही नहीं होगा — यह दोव भावका में प्रवा ( २ ) यदि सत्का उच्छेट होगा तो कतत्व इत्यादिका भी उच्छेद हो बावका ( भ्रमांत ममस्त इत्योंका सम्प्रण नाश हो जायगा — यह दोव भावगा । )

भीर 'नेवल भीस्य प्राप्त करनेको जानेवाली मृत्तिकाको श्वास्तिरेक करिक स्थितिका मन्त्रयका-(मृत्तिकाको) भ्रभाव होनेसे स्थिति ही नहीं होनी, स्वया तो शणिकका ही नित्यत्व भाजायगा। वहाँ (१) यदि मृत्तिकाका मौज्यत्य व ही

र अवल प्रीप्य -- प्रशार और स्पव रहित अवला प्रुचनका, वेक्स विक्रीकर्मा, है व्याप व्यक्तिक अवला अक्ष्यान प्रदित ही हाला है, इसलिये प्रीप्य उत्पाद-स्थय व्यक्ति ही होस्स, क्ष्रेसा वहीं हो क्ष्या। वैक्षे प्रशार (बारूक) प्रस्तका जंब है-समय इस्थ कहीं, इलीक्सर जीका की प्रचला क्षेत्र है-समय हम्य की प्रे

संविदादीनामण्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलां स्थितिम्वपाच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाकान्तस्थि-त्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेपामेव भावानामस्थानिरेव भवेत् । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं स्यात् । तत उत्तरोत्तर-च्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वच्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतमुद्योतमाननिर्विध्नत्रै-लक्षण्यलाञ्चनं द्रच्यमवस्यमनुमन्तच्यम् ॥ १००॥

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्वं संहरति-

उप्पादद्विदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पज्जाया। दन्वे हि संति णियदं तम्हा दन्वं हवदि सन्वं ॥१०१॥

उत्पादस्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः । द्रच्ये हि सन्ति नियतं तस्माद्द्रच्यं मवति सर्वम् ।।१०१॥

तो समस्त ही भावोका ध्रौव्य ही नही होगा, ( अर्थात् यदि मिट्टी ध्रुव न रहे तो मिट्टीकी ही भाँति विश्वका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नही रहेगा,—यह दोष ग्रायगा। ) ग्रथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक-भावोका भी नित्यत्व होगा, ( ग्रर्थात् मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रैकालिक ध्रुव हो जाय,—यह दोष ग्रावे। )

इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्वके व्यतिरेकोके सहारके साथ भ्रौर अन्वयके अवस्थान (ध्रौव्य) के साथ अविनाभाववाला, जिसका निर्विष्न ( श्रबाधित ) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है ऐसा अवस्थ सम्मत करना ॥ १००॥

श्रव, उत्पादादिका द्रव्यसे श्रर्थान्तरत्वको नष्ट करते है, (श्रर्थात् यह सिद्ध करते है कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे पृथक् पदार्थ नही है)—

### गाथा १०१

अन्वयार्थः—[ उत्पादिस्थितिमद्गाः ] उत्पाद, ध्रीव्य स्रीर व्यय [ पर्यायेषु ] पर्यायोमे [ विद्यन्ते ] वर्तते है, [ पर्यायाः ] पर्यायें [ नियतं ] नियमसे [ द्रव्ये हि सन्ति] द्रव्य होती है, [ तस्मात् ] इसलिये [ सर्वे ] वह सब हिंदिणं भवति ] द्रव्य है । उत्पादण्यपानैष्याणि दि वर्षावानास्त्राचनते, ते दुवः वर्षावः समस्त्रमध्येतदेकमेव हर्ष्यं व वुन्तं स्थान्तरस् । द्रव्यं दि सम्रदायात्मकत्वात् वादवक् । यथा दि सम्रदायी वादपः मृक्षवासामिराकन्वित एव प्रतिकाति, तथा समुदावि द्रव्यं तसेव प्रतिगति । पर्यापात्तत्वावस्यपानीस्थैशकस्त्रकृते

\*4.

टोच्य:— उत्पाद, व्यय भीर धीव्य वास्तवमें पर्यावों पर वे पर्यावें द्रव्य पर भवलम्बत हैं, इसलिये यह सब एक ही बच्च है, बच्चांसर

प्रयम तो प्रव्य पर्यायों है दारा धालान्वत है (धर्वात् पर्वायं क्योंकि समुदायी (समुदायवान् ) समुदायस्वरूप होता है वृत्तकी भारत. समुदायी वृद्धा स्कथ भूल धौर धालाधोंका समुदायस्वरूप होनेते स्कर्ण, प्रालाधोंसे धालान्वत ही मासित (दिलाई) देता है, इसीप्रकार समुवायों पर्यायोंका समुदायस्वरूप होनेते पर्यायोंक द्वारा धालान्वत ही मासित हो पर्यायोंक द्वारा धालान्वत ही मासित हो है प्रधात् जैसे स्कष्ण भूल धालायें वृक्षाधित ही है—वृत्वसे भिन्न पदावेरूप की उसीप्रकार पर्यायों क्याधित ही हैं—इत्यासे भिन्न पदावेरूप की स्व

भीर पर्यायं उत्पाव-अप द्रौक्य होरा धालम्बित हैं ( प्रवांत् उत्पाव-अप द्रौक्य पर्यायाधित हैं ) क्योंकि उत्पाव-अप द्रौक्य प्रशोक वर्ष हैं ( प्रवीक नहीं ): बीज प्रकृर भीर वृक्षत्वकी भीति । जसे प्रंक्षीवृक्षके बीज प्रकृर-वृक्षत्वक्य क्षेत्र भ्रक्ष स्था-उत्पाद द्रौक्यत्वक्य निज वर्मों के सालम्बित एक साथ ही माधित हैं हैं उद्योपकार असी-इत्यके नष्ट होता हुआ माव उत्पाव होता हुआ बाव, और प्रविचित रहनेवाला भाव — यह तीनों भ्रल क्या-उत्पाद द्रौक्यत्वक्य निजवनी हार्य धालम्बित एक साथ ही माधित होते हैं। किन्तु यदि (१) व्यय (२) उत्पाव धीर (१) द्रौक्यते ( प्रशांका न मानकर ) दृष्यका ही माना जाय तो सारी 'गढ़बढ़ी हो बावनी यथा—(१) पहले यदि द्रव्यक्त ही व्यय माना जाय तो क्षेत्र ममसे सहित वनस्य द्रव्यक्त एक सम्पर्ने ही व्यय ही वानेसे द्रव्यक्त एक सम्पर्ने ही व्यय हो वानेसे द्रव्यक्त एक सम्पर्ने ही व्यय हो वानेसे द्रव्यक्त एक सम्पर्ने ही व्यय हो वानेसे द्रव्यक्त प्रावायनी ध्रवचा सत्का उपकेर हो जायना। (२) यदि दृष्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर होनेवाले

१ जहाँ २ "द्वारा" सध्य आवे वहाँ तीसरी विभक्ति सूचक समयना । २ विज्ञव – श्रंबाई की - क्यनपुरका, बोटाला, विरोध । ३ क्यां – विज्ञय जिल्हा सक्य हो, येसे ।

वीजाङ्कुरपादपत्ववत् । यथा किलांशिनः पादपस्य वीजाङ्कुरपादपत्वलक्षणास्त्रयोंऽगा भङ्गोत्पाद भ्रीव्यलक्षणैरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छियमानोत्पद्यमानाव-तिष्रमानभावलक्षणास्त्रयोऽशा भङ्गोत्पाद्ध्रौन्यलक्षणैरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भङ्गोत्पादधौन्याणि द्रन्यस्यैवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विस्नवते । तथाहि भंगे तावत् क्षणभङ्ग-कटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वेद्रच्याणां संहरणाद्द्रच्यशून्यतावतारः सदुच्छेदो वा । उत्पादे तु प्रतिसमयोत्पादमुद्रितानां प्रत्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो वा । धौव्ये तु क्रमभुवां भावानाम-भावादुद्र व्यस्याभावः क्षणिकत्वं वा । अत उत्पादव्ययश्रीव्यैरालम्व्यन्तां पर्यायाः पर्यायैश्व द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ १०१ ॥

उत्पादके द्वारा चिह्नित दृव्योको-प्रत्येकको अनन्तता आजायगी। (अर्थात् समय समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न हो ऐसा प्रत्येक दृव्य ग्रनन्त द्व्यत्वको प्राप्त होजायगा ) ग्रथवा ग्रसत्का उत्पाद होजायगा, (३) यदि दृव्यका ही ध्रौव्य माना जाय तो ऋमश होनेवाले भावोके ग्रभावके कारण दृव्यका ग्रभाव हो जायगा, ग्रथवा क्षणिकत्व ग्राजायगा।

इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा पर्याये ग्रालम्बित हो, ग्रौर पर्यायोके द्वारा दुव्य भ्रालम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही द्व्य है।

भावार्थः — बीज, अकुर और वृक्षत्व, वृक्षके अश हैं। बीजका नाश, अकुरका उत्पाद ग्रीर वृक्षत्वका भ्रीव्य-तीनो एक ही साथ होते है। इसप्रकार नाश बीज पर ग्राश्रित है, उत्पाद ग्रकुरपर ग्राश्रित है, ग्रीर झौव्य वृक्षत्व पर ग्राश्रित है, नाश-उत्पाद ग्रीर ध्रीव्य बीज-ग्रकुर ग्रीर वृक्षत्वसे भिन्न पदार्थरूप नही है। तथा बीज-ग्रक्र ग्रीर वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नही है। इसलिये यह सब एक वृक्ष ही है। इसीप्रकार नष्ट होता हुस्रा भाव, उत्पन्न होता हुस्रा भाव स्रौर ध्रीव्य भाव सब द्व्यके ग्रश हैं । नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न होते हुये भावका उत्पाद श्रीर स्थायी भावका ध्रीव्य एक ही साथ है। इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके ग्राश्रित है ग्रीर घोव्य स्थायी भावके ग्राश्रित है। नाश, उत्पाद श्रीर ध्रीव्य उन भावोसे भिन्न पदार्थरूप नही है। श्रीर वे भाव भी द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं। इसलिये यह सब, एक द्रव्य ही है।। १०१॥ २१

१६१ -- स्वयनंत्रर --

नवोत्नादादीनां कणमेदद्वदस्य ह्रष्यत्वं वोतवति-

समवेदं सञ्ज दव्यं एकम्मि चेव समये तम्हा दव्यं सु ततिद्यं ॥१

कारम् चय समय तर्म्हा दश्य छु तारादम् सर समकेतं स्कार्ध्य तंत्रवस्थितियावस्त्रीतस्यः। एकस्मिन् वैव समये सम्बद्धान्यं स्कारक्ष्यम् ॥१०९४न्द्रं

इद दियो नाम वस्तुनो बन्मसच्या स बन्मतीव ज्याहरपास स्थितिकची म्यति । यस स्थितिकचा स कानुस्थारन्तराकर्डिकस्थाल यसची बावसम्बन्ध मं नापकचा स तत्त्रपायस्थाय च नर्यतो क्रम्यकचा स्थितिकच्या स स्थति ।

नाषक्रणः स तुत्रदावस्थाव च नरयतो क्रन्यक्रणः स्थितिकण्य व व्यति ।

अत्र, उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत (क्राध्यत) करके यह स्था

कि वे द्रव्य हैं —

नाना १०२

कन्यार्थः—[इस्मै] प्रव्य [ रकस्मित् च रव सनवे ] एक ही स्थानी [ संस्थितिनाधसक्रितार्थैः ] उत्पाद झौन्य और व्यय नामक 'सर्वोके साव [ ] वास्तवमें [ समवेतं ] 'समवेत ( एकभेक ) है [ तस्मात् ] इसनिये [ स्थानिक)

मह <sup>व</sup>त्रितम [ **वस्तु** ] वास्तवमें [ द्रव्यं ] द्रव्य है।

टीका:—(प्रथम शंका उपस्थित की जाती है—) यहाँ (विश्वर्ष) वस्तुका को जनसङ्ग्रण है वह जन्मसे ही ब्याप्त होनेसे स्थितिकाण और नाषकण नहीं है (बह प्रथक ही होता है) जो स्थितिकाण है वह दोनोंके अन्तरालमें (उत्पादकण और नासकण के बीच) दृढ़तया रहता है इसिलये (बह) जनसङ्ग्रण और नासकण नहीं है और जो नाशकण है वह -बस्तु उत्पन्न होकर और स्थित प्रकृष्ट किर नाशको प्राप्त होती है इसियये—जनसङ्ग्रण और स्थितिकाण नहीं है, —

१ सन —पदान ( ८० वी गावार्गे समक्षता गया है वस्तुसार पत्तेन की वर्ष है।) १ समरेद — सनवान्यासा, वारान्यसहित तुना हुगा, वस्तेन्द्र । शिवच —सीवस सहुदान । (अवसे स्वा और प्रीच्य, इन सीनोंच्य समुदान वालानों हुना ही है)

वितक्यमाणः क्षणमेदो हृद्यभूमिमवतरित । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैवोत्पद्यते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तचु नाभ्युपगतम् । पर्यायाणामेवोत्पादादयः क्रतः
क्षणमेदः । तथाहि—यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसिक्ष्मी य एव वर्धमानस्य जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूद्धस्य मृत्तिकात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्गवहिरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कारसिक्ष्मी य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूद्धस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययभ्रोव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पाद-

इसप्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे ग्रवतिर्त होता है (ग्रर्थात् उत्पाद, व्यय ग्रीर घ्रीव्यका समय भिन्न-भिन्न होता है, एक नहीं होता,—इसप्रकारकी बात हृदयमे जमती है।)

(यहाँ उपरोक्त शकाका समाधान किया जाता है —) इसप्रकार उत्पा-दादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे तभी उतर सकता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वय ही उत्पन्न होता है, स्वय ही ध्रुव रहता है और स्वय ही नाशको प्राप्त होता है!' किन्तु ऐसा तो माना नही गया है, (क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया है कि) पर्यायोंके ही उत्पादादि है, (तब फिर) वहाँ क्षणभेद कहाँसे हो सकता है? यह समभाते हैं —

जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र और चीवरसे आरोपित किये जानेवाले सस्कारकी उपस्थितिमे जो वर्धमान (-रामपात्र )का जन्मक्षण होता है वही मृत्तिकापिण्डका नाशक्षण होता है, श्रीर वही दोनो कोटियोमे रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण होता है, इसीप्रकार अन्तरग और बहिरग साधनोसे आरोपित किये जानेवाले सस्कारोकी उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है, श्रीर वही दोनो कोटियोमे रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है।

श्रीर जैसे रामपात्रमे, मृत्तिकापिण्डमे श्रीर मृत्तिकात्वमे उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रीव्य प्रत्येक रूपमे (प्रत्येक पृथक् पृथक् ) वर्तते हुये भी त्रिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामे वे

१ कोटि = प्रकार (मृत्तिकात्व तो पिढरूप तथा रामपात्ररूप-दोनों प्रकारोंमें विद्यमान है।)

म्ययञ्जीम्बानि त्रिष्वजानस्पर्धिनि हुन्ये सामस्येनैकसम्ब **व्यक्तीयनके** पिन्दसृषिकात्यर्गीन्युलादम्बयञ्जीन्यानि मृषिकेव न वस्तकरं, वर्गान्यप्रत्यादम्बयञ्जीन्यानिहम्ययोव न कल्वकांतरस् ॥ १०९ ॥

मत्र द्रष्यस्योत्पादस्ययधीव्याच्यनेसद्रस्यवर्यायद्वारेण विशवस्य

पाहुन्भवदि य अयुगो पुरुजाओ पुरुजाओ वस्ति अस्मो र द्वि द्विस्स ति पि द्वे ग्रीव पुणहु न उप्पर्श्व ॥ १०३ प्राहुर्मगति काल्या वर्षाया वर्षायो भीति अस्य । इस्पर्स प्रहरिहरूष नैवसमह नोस्फाल ॥१०३॥

सम्पूर्णतया (सभी एकत्रित ) एक समयमें ही वेशे जाते हैं, इसीप्रकार उत्तर क्यों हैं पूर्वपर्यायमें भीर द्रव्यत्वमें उत्ताव, व्यय भीर द्रौक्य प्रत्येकतया (एक-एक) प्रवर्णना होनेपर भी "तिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमें वे सम्पूषतया (सीनों एकत्रित) एक सम्बद्ध । देशे जाते हैं।

श्रीर जसे रामपात्र मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, ज भौर प्रीव्य मिट्टी ही हैं भाग वस्तु नहीं उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय जी इच्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद व्यय और ध्रीव्य इच्य ही हैं धन्य पदार्व नहीं ॥१०२॥

मन, द्रव्यके उत्पाद-व्यय झौब्यको भनेक <sup>क</sup>्रव्यपर्यायके द्वारा विचार करते 🗫

#### गावा १०३

अन्वयार्थ:—[ ह्रव्यस्य ] ह्रध्यकी [ अन्यः पर्वायः] झत्य पर्याय [ अर्थ र्थवि ] उत्पन्न होती है [ च ] सीर [ अन्यः वयायः ] कोई सन्य पर्याय [ओति ] वच होती है, [तदिषे ] फिर भी [ हुस्यं ] हस्य [अच्छ न एव] न तो नष्ट होता है [इस्वयं न ] न उत्पन्न होता है। ( यह झव है। )

१ क्रियमासरामी – गीनो स्थमानोको स्पर्ध करनेवाला । (प्रव्य करार, व्यव और भीच्य इत क्रैंबे स्थमानोको चारक करना है।) १. कनेकाल्यन्यर्थेव — एकसे अधिक प्रव्योक संबोत्तरो होनेवाली वर्षेत्र ।

इह हि यथा किलैकस्च्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायोविनश्यत्यन्यश्रत्रगुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्रत्वारो वा पुद्रला अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवा-विष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिद्शत्व-लक्षणाः प्रजायते तौ च जीवपुद्रली अविनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पाद्व्ययीभृतान्युत्पाद्व्ययधौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ १०३ ॥

अथ द्रव्यस्योत्पाद्व्ययध्रौव्याण्येकद्रव्यवर्यायद्वारेण चिन्तयति —

टीका:—यहाँ (विश्वमे ) जैसे एक त्रि-अ्रणुक समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय विनष्ट होती है श्रीर दूसरी वित्रुणुक (समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वे तीन या चार पुद्गल (परमाणु) तो अविनष्ट श्रीर अनुत्पन्न ही रहते है (ध्रुव है), इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्याये विनष्ट होती हैं श्रीर उत्पन्न होती है, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट श्रीर अनुत्पन्न ही रहते है (-ध्रुव है)।

श्रीर, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप श्रसमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है श्रीर दूसरी देवत्वस्वरूप (श्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वह जीव श्रीर पुद्गल तो श्रविनष्ट श्रीर श्रनुत्पन्न ही रहता है, इसीप्रकार सभी श्रसमानजातीय द्रव्यपर्यायें विनष्ट हो जाती है श्रीर उत्पन्न होती है, परन्तु श्रसमानजातीय द्रव्य तो श्रविनष्ट श्रीर श्रनुत्पन्न ही रहते है।

इसप्रकार स्वत ( रव्यत्वेन ) ध्रुव श्रीर द्रव्यपर्यायो द्वारा उत्पाद-व्ययरूप द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य है ॥१०३॥

म्रब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-धौव्य एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचार करते है —

१ चतुरगुक = चार अगुओंका (परमागुओंका) वना हुआ स्कथ। २ द्रव्यशब्द मुल्यतया दो अर्थोंमें प्रयुक्त होता है (१) एक तो सामान्य-विशेषके पिएडको अर्थात् वस्तुको द्रव्य कहा जाता है, जैसे-'द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यस्वरूप हैं', (२) दूसरे-वस्तुके सामान्य अशको भी द्रव्य कहा जाता है, जैसे 'द्रव्यार्थिक नय' अर्थात् सामान्याशप्राही नय। जहां जो अर्थ घटित होता हो वहां वह अर्थ समकता चाहिये।

परिषमिद स**यं दव्वं गुणदो य गुष्टंतरं** तम्हा गुणपञ्जाया मिणया पुण दव्यमेव चि ॥१

परिणमति स्वयं हर्ण्यं गुजरक गुजान्तरं क्यूनिक्डिश् । तस्मात् गुजरवर्षमा मजिताः वृतः हरूपमेवेवि ॥ १०४ ॥

वृद्धाः वर्षाया हि गुजयमीनाः, गुजनमीनामोन्द्राः व्यत्सत् । वृद्धाः वृ

#### गाचा १०४

कन्यवारी:—[ सद्विकिट्ट ] सत्तापेकासे पविकिट्टक्यसे, [इन्बं सर्व ] क्रि स्वय ही [ गुनतः च गुनान्तर ] गुणसे गुनान्तरकप [ वरिनवते ] परिचित्त होता है ( प्रयात् द्रव्य स्वय ही एक गुनपविद्यसेंसे सन्य गुनपर्योयक्य परिचित्तत होता है और उसकी सत्ता गुनपर्योगोंकी सत्तावे साथ घविषिट्ट-प्रिकिट्ट-क्षिक-एक ही रहती है ) [ वस्य चुनः ] गौर उससे [ गुनपर्योगों ] गुणपर्यागें [ इन्वयं वृद हित बनिताः ] इन्य ही पहें गई हैं !

टीका--गुणपर्यामें एक इब्या पर्यामें हैं, क्योंकि गुणपर्यामोंको एक इब्या के (मर्कात गुणपर्यामें एक इब्या पर्यामें हैं, क्योंकि वे एक ही इब्या हैं—जिल जिल इब्या कही।) उनना एक इब्या वाज पर परित होता हुमा, प्रथम और परवात प्रवर्तमान हरित वाज और पीत भावके हारा अपनी सत्तावा अनुभव करता है इसिलये हरित भाव और पीत भावके साथ 'मर्विचार स्था होते एक ही वस्तु है अप वस्तु नहीं, इसी प्रकार इब्या स्था होते हुमा अवस्थान अवस्थित गुणमेंसे उत्तर अवस्थामें भावस्थित गुणकर परिवर्णक होता हुमा पूर्व भीर उत्तर अवस्थामं अवस्थित उन गुणोंके हारा अपनी तत्ताका करें भव करता है इसिलये पूर्व और उत्तर अवस्थामं अवस्थित उन गुणोंके हारा अपनी तत्ताका करें भव करता है इसिलये पूर्व है इब्यान्तर नहीं।

र अविशिष्ट काम्यवामा — मिलस सावासता; जब मासवासा; (आजकी आप हरे और की प्रावची आपकी अनिस है, इससिये मास और इरिवासाय क्या कैपनाय पढ़ ही बसु हैं, जिस स्वी ! )

द्रव्यं स्वयमेव पूर्वीवस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिणमत्पूर्वीत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभृतात्मसत्ताकं पूर्वीत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयेकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम् । यथैव चौत्पद्यमानं पाण्डभावेन, व्ययमानं इरितभावेनाविष्टमानं सहकारफलत्तेवेनोत्पादव्ययधौव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तथैवोत्पद्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनाविष्टमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पादव्ययधौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १०४ ॥

अथ सत्ताद्र व्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिमुपन्यस्यति-

ण हवदि जदि सद्दवं असद्धुव्वं हवदि तं कहं दव्वं । अस्विद पुणो अरुणं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १०५॥

( ग्रामके उदाहरणकी भाँति, द्रव्य स्वय ही गुणकी पूर्व पर्यायमेसे उत्तरपर्याय-रूप परिणमित होता हुग्रा, पूर्व ग्रीर उत्तर गुणपर्यायोके द्वारा ग्रपने ग्रस्तित्वका श्रनु-भव करता है, इसलिये पूर्व ग्रीर उत्तर गुणपर्यायोके साथ ग्रभिन्न ग्रस्तित्व होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नही, ग्रर्थात् वे वे गुणपर्याये ग्रीर द्रव्य एक ही द्रव्यरूप है, भिन्न भिन्न द्रव्यरूप नही।)

ग्रीर, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, ग्रीर ग्राम्र-फलरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये ग्राम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ग्रीव्य है, उसीप्रकार उत्तर ग्रवस्थामे ग्रवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व ग्रवस्थामे ग्रवस्थित गुणसे नष्ट ग्रीर द्व्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्व्य एक द्व्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ग्रीव्य है।

भावार्थः—इससे पूर्वकी गाथामे द्रव्यपर्यायके द्वारा (ग्रनेक द्रव्यपर्यायोके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये थे । इस गाथामे गुणपर्यायके द्वारा (एकद्रव्यपर्याय-के द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये है।। १०४॥

ग्रब, सत्ता ग्रीर दव्य ग्रर्थान्तर (भिन्न पदार्थ, ग्रन्य पदार्थ) नही है, इस सम्बन्धमे युक्ति उपस्थित करते है —

न मरवि गरि त्युरम्परस्थां कावि शक्यं मरवि पुनरम्पद्मा तस्मानुसन्धं स्वयं तथा ॥ १०४ हें

यदि हि द्रव्यं स्वस्थत एव सम्ब स्थाचवा द्वितयी वृद्धिः स्वद्धाः स्वदिः, स्वति । तत्रास्त्ववद्त्रीय्यस्थासंस्थावास्थानस्थार्यवृद्ध्यवेद्यस्थ वृद्धेत् । त्यास्थः स्थामन्तरेणास्मानं पारयचायम्यात्रप्रवोद्यनं त्यामेणास्यं वृद्धेत् । स्वस्थानस्य स्थाननं वारयवृद्धस्यहरूचेत् । स्थावोऽपृष्टस्युत्वा व्यस्मानं स्थावद्वद्रस्यहरूचेत् । स्थावोऽपृष्टस्युत्वा व्यस्मानं स्थावहरूचेत् । ततः स्वयमेव इत्यं सस्येनास्युप्यन्तर्च्यं, जावक्यवरोरपृष्टस्यस्यान्यस्था

#### मावा १०४

मन्त्रपार्थ — [बिंदि ] यदि [ब्रूच्यं ] हव्य [ख्यं व स्वति ] (स्वस्त्रचे की क्षेति न हो तो — (१) [ध्रुचं ववद स्वति ] निरुष्यचे वह धवत् होता, [त्त् वर्वं कि कि विकास कि तो हो । वह ब्रुच्यं कि हो सकता है ? [ब्रुव्यं वा ] धववा ( विष वर्ष्यं न हो ) तो (२ ) [क्रूच्यं क्षति ] वह सत्ताचे धन्य (पृषक ) हो ? ( हो वी विकास सता है ? ) [ब्रुप्यं व्यव्यं ] ह्रुच्यं स्वयं हो [ह्यां ] सता है ।

टीक्सा— यदि द्रव्य स्वरूपसे ही 'सत्त हो तो दूसरी गति यह हो कि व्य (१) "असत् होगा, अपवा (२) मत्तासे पृथक होगा। वहाँ, (१) यदि वह अव्य होगा तो धौव्यके असमव होनेसे स्वय स्थिर न होता हुआ द्रव्यका ही 'को देही वायगा धौर (२) यदि सत्तासे पृथक हो तो सत्ताके विना भी स्वय रहता हुवाँ, इतने ही मात्र प्रयोजनवाली 'ससाको लोग कर देगा।

किन्तु यदि प्रव्या स्वरूपसे ही सत् हो तो—(१) झौस्यके सद्भावके कारण स्वय स्थिर होता हुआ अव्य उदित होता है (अर्थात् सिद्ध होता है) और (२) यपि सत्तासे अपुमक रहकर स्वय स्थिर (विद्यमान) रहता हुआ इतने ही मात्र प्रयोजन-वासी सत्ताको उदित (सिद्ध) करता है।

१ सन्-मौजूर । २ असन्-न्यां भौजूर येसा। ३ लोप -- बो असन् हो क्यान विकास-भौजूर रहना केसा १ इसलिये हरूको असन् आन्तेसे, हरूबके समायका प्रसंग आधा है व्यान हरूब ही सिक्क नहीं होता। ४ सचाका कार्य इतका ही है कि वह हरूबको विरक्षान रखे। वरि हरूब सचासे निर्मा रहकर भी विदर रहे तो किर सचाका प्रयोजन ही नहीं रहता, जर्बान् सचाक अभावका प्रसंग आज्ञास्या।

अथ पृथक्तवान्यत्वलक्षणग्रुनगुद्रयति—

# पविभत्तपदेसत्तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । अगणत्तमतन्भावो ण तन्भवं होदि कथमेगं।।१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथवत्विमिति शासनं हि वीरस्य । अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ।। १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथवत्वस्य लक्षणम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशिक्तागः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव

इसलिये द्रव्य स्वय ही सत्त्व( सत्ता ) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये । क्योकि भाव भ्रौर भाववान्का ग्रपृथक्त्व द्वारा ग्रनन्यत्व है ॥ १०५॥

म्रब, पृथक्तवका भीर मन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते है —

## गाथा १०६

अन्त्रयार्थः—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व [प्रथक्त्वं] पृथक्त्व है, [इति हि] ऐसा [वीरस्य शासनं] वीरका उपदेश है। [अतद्भावः] ग्रतद्भाव (उसरूप न होना) [अन्यत्व] ग्रन्यत्व है। [न तत् भवत्] जो उसरूप न हो वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है ? (कथचित् सत्ता द्रव्यरूप नही है ग्रीर द्रव्य सत्तारूप नही है, इसलिये वे एक नही हैं।)

टीका:—विभक्त (भिन्न) प्रदेशत्व पृथक्तवका लक्षण है। वह तो सत्ता और द्रव्यमे सम्भव नहीं है, क्यों कि गुण और गुणीमे विभक्तप्रदेशत्वका स्रभाव होता है,—शुक्लत्व श्रीर वस्त्रकी भाँति। वह इसप्रकार है कि जैसे—जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेश है वे ही वस्त्रके—गुणीके है, इसलिये उनमे प्रदेशभेद नहीं है, इसीप्रकार जो सत्ताके-गुणके प्रदेश हैं वे ही द्रव्यके—गुणीके हैं, इसलिये उनमे प्रदेशभेद नहीं है।

१ भाववान् = भाववाला । [द्रव्य भाववान् हैं और सत्ता उसका भाव है । वे अपृथक् हैं, इस अपेत्ता-से अनन्य हैं । पृथक्त और अन्यत्वका भेद जिस अपेत्तासे हैं उस अपेत्ताको लेकर उनके विशेषार्थ आगामी गाथा-में कहेंगे, उन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिये, फिन्तु यहाँ अनन्यत्वको अपृथक्त्वके अर्थमें ही समक्तना चाहिये । ] २२

द्रस्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशियामः । एवमपि
द्वावो ग्रन्थस्य रुप्तण्न, त्रु सराद्रस्ययोधियत एव
देव । तवादि—यदा य किलेक्चकुरिन्द्रियविषयभाषद्ययादः
द्वान प्रचीत् न सह्य तद्विकोन्द्रियश्रामगोषरीभृतद्वचरीर्यं स्वति,
गोचरीमृतग्रुचरीर्यं स्वति, न स्त्रु स एकचकुरिद्रियविषयमास्यमसः
सिकान्तः द्वस्तो गुणो स्वतीति तयोस्त्राहस्यासावः । तवा वा विकासिस्य वर्तिनी

ऐसा होनेपर भी उनमें (सत्ता और ब्रब्धमें ) धन्यत्व है क्योंकि ( ध्रायत्वके लक्षणको सद्भाव है । 'धतद्भाव धन्यत्वका सक्षण है । वह तो द्रव्यके है ही, क्योंकि गुण और गुणीके 'तद्भावका धभाव होता है, -सुक्कर्यं वस्त्रके भौति । वह इस्प्रकार है कि — पर्य एक चलुइन्द्रियके विषयमें धानेवाबा करें । स्व इन्द्र्यके समूहको गोचर न होनेवाला खुक्करत्य गुण है वह समस्य इन्द्रियके समूहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है और जो समस्त इन्द्रियके गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है और जो समस्त इन्द्रियके वाला वस्त्र है वह एक चलुइन्द्रियके विषयमें धानेवाला तथा धन्य समस्य इन्द्रियके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्तरत्य गुण नहीं है इस्तिये उनके तद्मावका धभाव है स्ति प्रकार 'किसीके धाश्यय रहनेवाली 'निगुण एक गुणकी बनी हुई, 'विधेवच 'विधान प्रक और 'वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह क्रितीके धाश्यय रहनेवाली, व्यवक्रात्र विधान स्व स्ति स्व स्तियके स्व स्ति स्व स्तियक स्तियक स्व स्तियक स्थान स्व स्तियक स्व स्तियक स्ति

१—अवद्भाव — (क्यांचित् ) वसका न होना, (क्यांचित् ) वसका न होना (क्यांचित् ) क्यां हपता । इस्य क्वंचित् सचारूपसे नहीं है और सच्या क्यांचित् इस्यह्मपंत्र नहीं है, इसिक्ष क्वंच क्यांच्या है। २—वहमाव — वसका होना, क्यांक्य होना, वद्रुपता । १—स्या इस्यके कावस्थ खाये हैं, क्वंचे क्षितीका आभव नहीं हैं। जिये वोत्रों भी पहात है, वसीमकार इस्यम सच्या को पहिते क्यांक्र कोंचे की भीम तो प्रदेशमेंद हैं, किस्तु जैसे आमर्म वर्ष गंधारि हैं वसीमकार इस्यम सच्या है। } ४—स्थि व —प्रवास वर्षों की सीं तंत्र सच्या ना सम्य किसी गुख्याला है। वेश काम वर्ष, गंध, स्यांक्रि गुख्युक्त हैं किस्तु क्यांक्र हैं। स्था गंध, स्था वा सम्य किसी गुख्याला नहीं है, क्योंक्रि को वस्य स्था वाता है और व स्था किसी साता है। और सेने आसा झानगुख्याला, वीयगुख्याला स्थारि है, परमु झानगुख की वीक्युक्तमा ब सम्य किसी गुख्याला नहीं है, इसीमकार इस्य सनस्य गुख्याला है, परमु सच्या गुक्याला की है। (बर्स, जेम द्धा दस्यक्ता है वसीमकार इस्य सनस्य गुख्याला है। परमु सच्या गुक्याला की है। एस्ट्रॉ विन्दार्यक विवास करनेवाला, प्रचित्ता। ध—क्यांच लोगा, अस्तिस, करात्यव्य भीम्ब्युक।

गुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदने-कगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति गुण-वदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी निर्गुणकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः।

श्रनेक गुणोसे निर्मित, 'विशेष्य, 'विधीयमान श्रीर 'वृत्तिमान स्वरूप दृव्य नही है, तथा जो किसीके श्राश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, श्रनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान ग्रीर वृत्तिमानस्वरूप दृव्य है वह किसीके ग्राश्रित रहनेवाली, निर्गुण, एक गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक ग्रीर वृत्तिस्वरूप सत्ता नही है, इसलिये उनके तद्भावका ग्रमाव है। ऐसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता ग्रीर दृव्यके कथचित् ग्रनर्थान्तरत्व (ग्रिमिन्नपदार्थत्व, ग्रनन्यपदार्थत्व) है तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शका नही करनी चाहिये। क्योकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है। जो उसरूप ज्ञात नही होता वह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है ? नही हो सकता। परन्तु गुण-गुणी-रूपसे ग्रनेक ही है, यह ग्रर्थ है।

भावार्थः—भिन्नप्रदेशत्व पृथम्तवका लक्षण है, ग्रीर ग्रतद्भाव ग्रन्यत्वका लक्षण है। द्व्यमे ग्रीर गुणमे पृथक्तव नही है, फिर भी ग्रन्यत्व है।

प्रश्नः -- जो भ्रपृथक् होते है उनमे भ्रन्यत्व कैसे हो सकता है ?

उत्तरः जनमे वस्त्र श्रीर शुभ्रता (सफेदी) की भाँति श्रन्यत्व हो सकता है। वस्त्रके श्रीर उसकी शुभ्रताके प्रदेश भिन्न नहीं हैं, इसलिये उनमे पृथक्तव नहीं है।

१—विशेष्य = विशेषताको धारण करनेवाला पदार्थ, लक्ष्य, भेद्यपदार्थ—धर्मी । [ जैसे मिठास, सफेदी, सिवक्कणता आदि मिश्रीके विशेष गुण हैं, और मिश्री इन विशेषगुणोंसे विशेषित होती हुई अर्थात् उन विशेषताओंसे ज्ञात होती हुई, उन भेदोंसे भेदित होती हुई एक पदार्थ है, और जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य इत्यादि आत्माके विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणोंसे विशेषित होता हुआ (लिच्नत, भेदित, पहचाना जाता हुआ) पदार्थ है उसीप्रकार सत्ता विशेषण हैं और द्रव्य विशेष्य है। (यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि विशेष्य और विशेषणोंके प्रदेशभेद नहीं हैं।)] २—विधीयमान = रिचत होनेवाला। (सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रचियता हैं और द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेवाला पदार्थ है।) ३—विभान = वृत्तिवाला, अस्तिस्ववाला, स्थिर रहनेवाला। (सत्ता वृत्तिस्वरूप अर्थत व्यक्ति विशेषक है।)

नत पर च सपाप्रस्थयोः कर्वन्दित्वर्थान्तरत्तेऽनि कर्वनेकर्य व **व्यक्तिकि** सम्बद्धः । यषु ज स्वकृतक्षित्रास्थते क्रस्कतेके स्वाह् । वरि ह्रं भेवेत्यर्थः ॥ १०६ ॥

#### नवातव्यावधुवाद्व प्रवयति--

सहव्य सच गुणो सञ्चेव य पञ्जञ्जो चि वित्वारी । जो खलु तस्स अभावो सो तदमावो अतन्मावो ॥१ सद्भ्यं स्व गुषा स्ववेद व पर्योव १वि विस्तरा । या बञ्च तस्यामवा स तदकवोऽस्त्रावा ॥१०७॥

ऐसा होने पर भी खुभता तो मान भौकांस ही विकाई वेती है, बीन, नाम बार्क हिन्दुमेंसि नहीं। भौर वरन पौनों इन्त्रियोंसे नात होता है। इसनिये (क्येंक्टि) क्येंक्ट एभता नहीं है भौर खुभता वरन नहीं है। यदि ऐसा न हो तो वरनकी बाँति होती भी बीम, नाक इस्पादि सर्व इन्द्रियोंसे नात होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं है इसनिये वरन भौर खुभतामें अपृथक्त होने पर भी अन्यत्व है, यह सिब होतों है।

इसीप्रकार दृब्यों और सलादि गुणोंमें अपृथक्त होने पर भी अन्यत्य हैं, क्योंकि दृब्यके और गुणके प्रदेश धिमन्न होने पर भी वृब्यमें और गुणके प्रदेश धिमन्न होने पर भी वृब्यमें और गुणके प्रदेश क्यांकि प्रकारि भेव होनेसे (कथित्) दृब्य गुणक्य नहीं है और धुण पुणक्य नहीं है।।१०६।।

अब अतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं —

#### गांचा १०७

कन्यपार्थः — [ सत्तृष्यं ] 'सत्तृष्यं [ सत् व गुणः ] सत्तृष्यं [ व ] धौर [वा व एव पर्यावः ] 'सत् पर्यायं [ इति ] इस प्रकार [ क्स्तारः ] (सत्तानुषका ) शिल्लारं है। [यः व्यक्क ] ( उनमें परस्पर ) धौर को [ क्रस्य व्यक्तारः ] 'स्तवा धवान' वर्षार्थं 'उसरूप होनेका प्रमान' है सो [ सः ] वह [ क्ष्युक्ताः ] स्वका धनानं [ सक्युक्ताः ] प्रतद्भाव है। यथा खन्वेकं मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलिमिति त्रेघा विस्तार्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेघा विस्तार्यते । यथा चैकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्नः शुक्लो गुणः शुक्लो हारः शुक्लं सूत्रं शुक्लं मुक्ताफलिमिति त्रेघा विस्तार्यते, तथैकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सद्द्रव्यं सद्गुणः सत्पर्याय इति त्रेघा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्लो

टीका:—जैसे एक भोतियोकी माला हारके रूपमे सूत्र (धागा) के रूपमे स्त्रीर मोतीके रूपमे—(त्रिधा) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक द्व्य, द्व्यके रूपमे, गुणके रूपमे स्रौर पर्यायके रूपमे—तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है।

ग्रीर जैसे एक मोतियोकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, ग्रीर शुक्ल मोती,—यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक दृब्यका सत्तागुण सत् दृब्य, सत्गुण, ग्रीर सत्पर्याय,—यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है।

श्रीर जैसे एक मोतियोकी मालामे जो शुक्लत्वगुण है वह हार नहीं है, घागा नहीं है या मोती नहीं है, ग्रीर जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है, — इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका ग्रमाव' ग्रधीत् 'तदूप होनेका ग्रभाव' है सो वह 'तद्-ग्रभाव' लक्षण 'ग्रतद्भाव' है, जो कि ग्रन्यत्वका कारण है। इसीप्रकार एक दूव्यमें जो सत्तागुण है वह द्व्य नहीं है, 'ग्रन्यगुण नहीं है, या पर्याय नहीं है; ग्रीर जो दृव्य ग्रन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है, — इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका ग्रभाव' ग्रधीत् 'तदूप होनेका ग्रभाव' है वह 'तद्-ग्रभाव' लक्षण 'ग्रतद्भाव' है जो कि ग्रन्यत्वका कारण है।

भावार्थः —एक ग्रात्माका विस्तारकथनमे 'ग्रात्मद्व्य'के रूपमे 'ज्ञानादिगुण' के रूपमे ग्रौर 'सिद्धत्वादि पर्याय' के रूपमे —तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है। इसी-प्रकार सर्व द्व्योके सम्बन्धमे समक्षना चाहिये।

१-मोतियोंकी माला=मोती का हार, मौक्तिकमाला।

२-अन्यगुण = सत्ता सिवाय दूसरा कोई भी गुण।

३—तद्-अभाव = उसका अभाव, (तद्-अभाव = तस्य अभाव ) [तद्भाव अतद्भावका लच्चण (स्वरूप) है, अतद्भाव अन्यत्वका कारण है।]

गुणः स न दारो न दूर्व न हकापक्षं वन दारः को हकापक्षं वा स व **हस्को पूर्ण** परतस्यामादः स तदमादरुमणोऽतद्वाषोऽन्यसन्तिकन्यन्युतः । **वर्वेकस्य हण्ये** स्तम् द्रव्यं नान्यो गुणो न वर्षायो यच द्रव्यकन्यो गुणः वर्षायो वा स व सस्य वस्तस्यामादः स तदमादरुमणोऽतदाषोऽन्यस्यविकस्यनग्रकः ॥१०७॥

अब सर्ववाऽमान्डसन्त्वमत्रप्रावस्य निवेधयवि---

जे दव्य तराण गुणो जो वि गुणो सो **न तवमत्वादी ।** एसो हि भतन्यानो खेव भ्रमानो कि **नि**षिद्वो ॥१०८॥

भौर एक भारमाके मस्तित्व गुणको 'सत् भारमवृष्य', 'सत् ज्ञानाविषुष' वीरे 'सत् सिद्धत्वादि पर्याय' — यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया वाता है श्रुतिष्यर सभी दृश्योंके सम्ब धर्में समकता वाहिये।

भीर एक भारमाका जो अस्तित्व गुण है वह धारमबन्ध नहीं है ( खरा पुणके बिना ) कानादिगुण नहीं है या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है और को भारम विच है ( सत् सिवायके ) कानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है वह मस्तित्व दुण नहीं कि इसप्रकार उनमें प्रतस्पर मतद्भाव है जिसके कारण उनमें भ्रत्यत्व है। इसीप्रकार सभी दुष्योंके सम्बन्धमें सम्भन्ना चाहिये।

इसप्रकार इस गाथामें सत्ताको उदाहरण देकर अतद्भावको स्पष्टावा वर्के भाषा है।

(सही इतना विशेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धमें कहा है वह जन्म गुजोंके विषयमें भी सलीमोति समक लेना चाहिय । यथा — सत्ता गुणको भौषि एक धारमाके बीयगुणको 'बीयवान् धारमदृष्य' 'बीयवान् ज्ञानादिगुण' घोर 'बीयवान् शिक्ट रबादि पर्याय — इसप्रकार विस्तरित कर सकत है । अभिधाप्रदेश होनेसे इतप्रकार विस्तार क्या जाता है फिर भी सजा-सदाण प्रयोजनादि भेद होनेसे बीयगुणके तथा धारमदृष्यको ज्ञानावि अन्य नुग धौर सिद्धत्वावि पर्यायके धत्तव्याव है जो कि उनमें सन्यत्वका कारण है।। १०७॥

भव नर्ववा भनाव सत्वभावका सक्षण है इसका निषम करते हैं --

## यद्द्रव्यं तन्न गुणो योऽपि गुणः स न तत्त्वमर्थात् । एप ह्यतद्भावो नैव अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १०८॥

एकस्मिन्द्रच्ये यद्द्रच्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रच्यं न भवतीत्येवं यद्द्रच्यस्य गुणह्रपेण गुणस्य वा द्रच्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः । एतावतैवान्यत्वच्यवहारसिद्धेर्न पुनर्द्रच्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रच्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतद्भाव, एवं सत्येकद्रच्यस्यानेकत्वसभयशून्यत्वमपोहह्मपत्वं वा स्यात् । तथाहि—यथा खलु चेतनद्रच्यस्याभावोऽचेतनद्रच्यमचेतनद्रच्यस्याभावश्चेतनद्रच्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रच्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रच्यमित्येकस्यापिद्रच्यस्यानेकत्वं स्यात् । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्याभावः सुवर्णत्वस्याभावे सुवर्णस्याभाव

## गाथा १०८

अन्तयार्थः—[ अर्थात् ] स्वरूपापेक्षासे [ यत् द्रव्यं ] जो द्व्य है [तत् न गुणः] वह गुण नही है, [ यः अपि गुणः ] ग्रौर जो गुण है [ सः न तत्त्वं ] यह द्व्य नही है। [ एपः हि अतद्भावः ] यह ग्रतद्भाव है, [ न एव अभावः ] सर्वथा ग्रभाव ग्रतद्भाव नही है, [ इति निर्दिष्टः ] ऐसा ( जिनेन्द्रेव द्वारा ) निर्देश किया गया है।

टीका:—एक द्व्यमे जो द्व्य है वह गुण नही है, जो गुण है वह द्व्य नही है, —इसप्रकार द्व्यका गुणरूपसे न होना है अथवा गुणका द्व्यरूपसे न होना, अतद्भाव है, क्योंकि इतनेसे ही अन्यत्व व्यवहार (अन्यत्वरूप व्यवहार) सिद्ध होता है। परन्तु द्व्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव द्व्य है, —ऐसे लक्षणवाला अभाव वो अतद्भाव नही है। यदि ऐसा हो तो (१) एक द्व्यको अनेकत्व आ जायगा, (२) उभयशून्यता (दोनोका अभाव) हो जायगा, अथवा (३) अपोहरूपता आजायगी। इसीको समभाते है

- (द्रव्यका अभाव गुण है और गुणका अभाव द्व्य, ऐसा मानने पर प्रथम दोष इसप्रकार आयगा —)
- (१) जैसे चेतनद्व्यका अभाव अचेतन द्रव्य है (श्रीर) अचेतनद्व्यका अभाव चेतन द्व्य है,—इसप्रकार उनके अनेकत्व (द्वित्व) है, उसीप्रकार द्रव्यका अभाव गुण, (ग्रीर) गुणका अभाव द्रव्य है,—इसप्रकार एक द्रव्यके भी अनेकत्व आजायगा। (अर्थात् द्रव्यके एक होनेपर भी उसके अनेकत्वका प्रसग आजायगा।

इत्युक्तरहस्वानं, तथा इत्यास्ताकाचे प्रकारवाकाचे प्रकारकाचाचे स्मात् । यथा पटामावनात्र एव पटो पटामावनात्र एव पट मात्र एव गुणो गुणोकावनात्र एव इत्यामित्यकाच्योदकाव्यं स्थात् । स्था सम्बारमञ्जीवर्षं चेत्यका यथोदित एवातकाचोऽस्याक्यक्याः ॥ १०८ ॥

वय सचल्यवोर्ग्यनगुनिमार्ग साधवति---

( धमवा उभयशून्यत्वरूप दूसरा दोव इसप्रकार बाला है--)

(२) जसे सुवणका सभाव होने पर सुवर्षत्वका सभाव हो सुवगतवा सभाव हो नाता है, — इस्त्रकार च जाता है, उसीप्रकार हव्यका सभाव होनेपर सुवका सभाव होनेपर सुवका सभाव सौर पुवका सभाव पर हव्यका सभाव होजायगा, — इसप्रकार उभयसुत्वता होवाववी। (वचीद सम्ब गुण दोनकि सभावका प्रसग सावायगा।)

( भ्रमका भ्रमोहरूपता नामक तीसरा दोव इसप्रकार भाता है —

दमसिय प्रस्य भीर गुणवा एकाय अध्ययम भीर विवकोहत्व वाक्रीकारी स्थातः ही भनदभाव मानमा वाहिय ॥ १०० ॥

घद मता भौर प्रम्थना गुण गुणित्व निज्ञ करते 🖁 🗝

# जो खलु दव्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिट्टो । सदवट्टिदं सहावे दव्व त्ति जिणोवदेसोयं ॥१०९॥

यः खलु द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सद्विशिष्टः । सद्वस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ॥ १०९ ॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमविष्ठिमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभृतः परिणामः, स एव सदिविशिष्टो गुण इतीह साव्यते । यदेव हि द्रव्यस्वह्रपष्टचिभृतमस्तित्वं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशव्यते तदिविशिष्टगुणभृत एव द्रव्यस्य स्वभावभृतः परिणामः द्रव्यष्टचेहिं त्रिकोटिसमयस्पर्शन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्द्रव्यस्वभावभृत एव तावत्परिणामः । स त्वस्तित्वभृ-

## गाथा १०६

अन्वयार्थः—[ यः खलु ] जो [ द्रव्यस्वभावः परिणामः ] द्रव्यका स्वभावभूत ( उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक ) परिणाम है [ सः ] वह ( परिणाम ) [ सदविशिष्टः गुणः ] 'सत्' से अविशिष्टः ( सत्तासे अभिन्न है ऐसा ) गुण है । [ स्वभावे अवस्थितं ] 'स्वभावमे अवस्थितं ( होनेसे ) [ द्रव्य ] द्रव्य [ सत् ] सत् है'—[ इति जिनोपदेशः ] ऐसा जो ( ६६ वी गाथामे कथित ) जिनोपदेश है [ अयम् ] वही यह है । ( अर्थात् ६६ वी गाथाके कथनमेसे इस गाथामे कथित भाव सहज ही निकलता है । )

टीका:—द्रव्य स्वभावमे नित्य ग्रवस्थित होनेसे सत् है,—ऐसा पहले ( ६६ वी गाथामे) प्रतिपादित किया गया है, ग्रीर (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया है। यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्' से ग्रविशिष्ट ( ग्रस्तित्वसे ग्रभिन्न, ऐसा ) गुण है।

जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत ग्रस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा 'सत्' शब्दसे कहा जाता है उससे ग्रविशिष्ट ( उस ग्रस्तित्वसे ग्रनन्य ) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति (ग्रस्तित्व) तीन प्रकारके समयको (भूत, भविष्यत, वर्तमान कालको ) स्पर्शित करती है, इसलिये ( वह वृत्ति—ग्रस्तित्व ) प्रतिक्षण उस उस स्वभावरूप परिणमित होती है, ( इसलिये ) प्रथम तो द्रव्यका स्वभावभूत परि-

१ वृत्ति = वर्तना, अस्तित्व रहना वह, टिकना वह।

140 तहच्यक्त्यात्म इत्वात्सद्विविष्टी हुन्यविवावको गुन व्येति

सिद्ध्यति ॥ १०९ ॥

**यय गुजगुजिनोर्नात्वद्वद्वन्ध**---

णित्य गुणो तिव कोई पञ्जाची सीह या निवा दर्ज 🎼 दव्वत पुणभावो तम्हा दव्व सर्य सत्ता॥ ११० 🛭

नास्ति गुण इति वा कमित् वर्गाय इतीह वा विना इध्यम् । इभ्यत्वं चुनमीयस्तस्मानुबुव्यं स्वयं सत्ता ॥ ११० ॥

न सञ्ज हरूपारएकरभूतो गुण इति वा पर्याप इति वा कश्चिद्धि स्वाह । क्या भगभतं तत्पीतत्वादिकमिति का तत्कृष्यस्त्वादिकमिति का। अब तत्व ह्र ह<del>ण्यात स्था</del> वृत्तिभृतमस्तित्वारूपं यदुरूव्यत्व स **बस्त** तङ्कावाक्यो गुण एव भवन् कि हि हुव्यात्पुरूप्यक्ति

णाम है भीर वह ( उत्पाद-व्यय झौब्यात्मक परिणाम ) स्रास्तित्वभूत ब्रष्यकी वृत्ति त्वरूप होनेसे, 'सत् से ग्रविशिष्ट द्रव्यविधायक ( द्रव्यका रचमिता ) गुम ही है। 🐯 प्रकार सत्ता भौर व्रव्यका गुण-गुणी मान सिद्ध होता है।। १०६॥

मद गुण भौर गुणीके भनेकत्वका सप्यन करते हैं —

वर्तते । न क्रीत एव । तर्हि हर्ण्य सचाऽतः, स्वयमेव ।। ११० ॥

#### नाचा ११०

मन्यवार्चः--[ इह ] इस विश्वमें [ गुनः इति वा करियत् ] मृग ऐसा सुरू [क्यों वा इति वा ] या पर्याय ऐसाकुछ [द्रव्यं विनानास्ति ] द्रव्यके विना (द्रव्यके प्रमक ) नहीं होता [ इस्पर्स पुनः मानः ] भीर इब्यरन भाव है ( भवति भरितन हुन है ) [ तस्मात् ] इसिनये [ इन्में स्वयं सचा ] द्रव्य स्वय सत्ता ( झस्तिस्व ) है ।

टीका'— वास्तवमें द्रव्यसे पृथन्मूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्याय 🖫 नहीं होता जसे-सुवणसे पृवग्मूत उसका पीलापन ब्रादि या उसका कुव्यतस्वादि नहीं होता । भव उस प्रव्यका स्वरूपकी वृत्तिभूत जो भस्तित्व भागसे कहा बानेवाला हम्पत्व है उसका 'माब' नामसे कहा जानेवाला गुण ही होमेसे, क्या उस हम्पसे पृवदः क्षसे रहता है ? नहीं ही रहता । तब फिर ब्रब्स स्वसमेव सत्ता हो !! ११० ॥

षाथ द्रव्यस्य सदुत्वादासदुत्वादयोरविरोधं साधयति

एवंविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपज्जयत्थेहिं। सदसब्भावणिबद्धं पादुब्भावं सदा लभदि॥१११॥

एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायाधीस्याम् । सदसङ्गवनिवद्धं प्रादुर्भावं सदा रुभते ॥ १११ ॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्जनमनादिनिधनं सत्स्वभावे प्रादुर्भावमास्कन्दित द्रन्यम्। स तु प्रादुर्भावो द्रन्यस्य द्रन्याभिधेयतायां सङ्गावनिवद्ध एव स्यात्। पर्यायाभिधेय-तायां त्वसद्भावनिवद्ध एव। तथाहि—यदा द्रन्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसान-

म्रव, द्रव्यके सत्-उत्पाद म्रीर ग्रसत्-उत्पाद होनेमे ग्रविरोध सिद्ध करते है.—

## गाथा १११

अन्त्रयार्थः—[ एवं विघं द्रव्यं ] ऐसा ( पूर्वोक्त ) द्रव्य [ स्वभावे ] स्वभावमे [ द्रव्यार्थपर्यायार्थाभ्यां ] द्रव्यार्थिक ग्रीर पर्यायार्थिक नयोके द्वारा [ सदसद्भावनिवद्धं प्रादुर्भावं ] सद्भावसबद्ध ग्रीर ग्रसद्भावसबद्ध उत्पादको [ सदा लभते ] सदा प्राप्त करता है।

टीका:—इसप्रकार यथोदित (पूर्वकथित) सर्वप्रकारसे भ्रैकलक लक्षणवाला भ्रनादिनिधन यह द्रव्य सत्स्वभावमे (ग्रस्तित्व स्वभावमे ) उत्पादको प्राप्त होता है। द्रव्यका वह उत्पाद द्रव्यकी भ्रिभधेयताके समय सद्भावसबद्ध है ग्रीर पर्यायोकी कथनीके समय ग्रसद्भावसबद्ध है। इसे स्पष्ट समभाते है—

जब द्रव्य ही कहा जाता है,—पर्याये नहीं, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग-पत् प्रवर्तमान, द्रव्यको उत्पन्न करनेवाली अप्रन्वयक्तियोके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण-

१ अकलक = निर्दोष ( इस द्रव्य पूर्वकथित सर्वप्रकार निर्दोष लच्च एवाला है।)

२ अभिधेयता = कहने योग्यपना, विवत्ता, कथनी ।

३ अन्वयशक्ति = अन्वयरूपशक्ति । (अन्वयशक्तिया उत्पत्ति और नाशसे रहित हैं, एक ही माथ प्रवृत्त होती हैं और द्रव्यको उत्पन्न करती हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इत्यादि आत्मद्रव्यकी अन्वयशक्तियां हैं । )

वर्मितासिर्योगवयप्रश्चामिर्यं व्यक्तिकारिका विकास विकास प्रश्निका व्यक्तिका प्रतिवेद्या विकास वितास विकास वितास विकास व

वाली कमश प्रवर्तमान, पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन "आदिरेकम्बाधिनांकी वाले ब्रव्यका "सद्भावसकद ही उत्पाद है सुवर्षकी आदि । वैसे — वर्ष कहा जाता है —शानुबध आदि पर्याये नहीं तब सुवर्ष विश्वनी स्वाबी, सुवन्य सुवर्गकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंके द्वारा, बाजूबध इत्यादि पर्वाव विष्के कमश प्रवतमान बाजूबध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन व्यविरेक प्राप्त होनेवाले सुवर्णका सद्भावसकद ही उत्पाद है।

भीर जब पर्यायें ही कही जाती हैं हव्य नहीं तब उत्पत्ति-विनास स्वयण है ऐसी कमस प्रवतमान पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली उन उन व्यविद्या कियान होनेवाले उत्पन्न कियान रिहत गुगपत् प्रवतमान हव्यकी उत्पादक करनेवाली को प्राप्त होनेवाले द्रव्यको असद्भावसबद्ध ही उत्पाद है सुवर्णकी ही जीति। विकास वाजुवधादि पर्यायें ही कही जाती हैं—सुवण नहीं तब वाजुवब हत्वादि व्यविद्यायें जितनी टिकनेवाली कमस प्रवतमान वाजुवस इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक का

१—स्वतिरेक्क्सिक - भेन्स्य प्रगटता । स्वितेरेक्क्सिक वंश्वा स्वाप्त विकासको सहा होती हैं, क्ष्मक प्रमुख होती हैं और वर्षामंको अपन्न करती हैं। मुत्तक्षान, करताक्षान प्रचारित वा स्वस्थान्य व्यक्ति स्वाप्त प्रचार्य करता होती हैं और वर्षामंका स्वर्ण करता है। मुत्तक्षान, करताक्षान प्रचार कर्मके स्वर्ण रहित प्रचार प्रचार क्ष्मके स्वर्ण प्रचार प्रचार क्ष्मके स्वर्ण प्रचार प्रचार क्ष्मक व्याप्त क्ष्मक प्रचार क्ष्मक व्याप्त क्ष्मक प्रचार क्ष्मक प्रचार क्ष्मक व्याप्त क्ष्मक व्याप्त क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक व्याप्त क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक क्ष्मक

पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादि-काभिव्यंतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि—यदाङ्गदादि-पर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायस्मानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनि-ष्पादिकाभिव्यंतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेमसमानजीविता यौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वय-शक्तीः संक्रामतो हेम्नोऽसङ्गवनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्पत्तौ पर्या-यनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान् द्रवोक्चर्यः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्यंतिरेकव्यक्तिभियौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्या-न्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्य-

व्यतिरेक-व्यक्तियोके द्वारा, सुवर्ण जितनी टिकनेवाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियोको प्राप्त सुवर्णके असद्भावयुक्त ही उत्पाद है।

ग्रव, पर्यायोकी ग्रिमिधेयता (कथनी) के समय भी, ग्रसत्-उत्पादमे पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके ग्रन्वय शक्तित्वको प्राप्त होती हुई पर्यायोको, द्रव्य करता है (पर्यायोकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेकव्यक्तियाँ ग्रन्वयशक्तिरूप बनती हुई पर्यायोको, द्रव्यरूप करती है), जैसे वाजूबध ग्रादि पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके ग्रन्वयशक्तित्वको प्राप्त करती हुई बाजूबध इत्यादि पर्यायोको, सुवर्ण करता है। द्रव्यकी ग्राप्त करते प्राप्त करते हुई बाजूबध इत्यादि पर्यायोको, सुवर्ण करता है। द्रव्यकी ग्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको पर्यायरूप करती है, जैसे सुवर्णकी उत्पादक ग्रन्वयशक्तियाँ कमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूबधादि पर्यायमात्ररूप करती है।

इसलिये द्रव्यार्थिक कथनसे सत्-उत्पाद है, पर्यायार्थिक कथनसे ग्रुसत्-उत्पाद है,—यह बात ग्रनवद्य (निर्दोप, ग्रबाध्य ) है।

भावार्थ:—जो पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सत्-उत्पाद कहते है, ग्रीर जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको ग्रसत्-उत्पाद कहते है। जब पर्यायो-को गीण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है, (क्योकि द्रव्य तो तीनो कालमे विद्यमान है), इसलिये द्रव्याधिक

1=0 निपारिका अन्ययस्थायः कन्त्रपृष्टिमातास तपश्चतिरेकम्बक्ति

त्वा हेमनिष्वदिकासिरन्यवर्षकितिः क्रकाप्रविनासक मात्री क्रिकेट । ततो हम्यायदियात्सदृत्यादः, वर्णावायदिकादस्य स्थमनवस्य म 🕏

> भव म्युलाहमन्द्रपतेन निष्क्तीति---जीवो भने भविस्सदि एरो ऽमरो वा परो भनीय पुणो । किं दव्वत्तं पजहदि ग जहं सरुणो कई होति॥ ११२ 🖁 भीवो सवन् यविष्यवि वरीऽमरो का क्रो भूत्वा दुवाः । किं इप्यत्नं प्रवहाति न वहदन्याः कर्य क्वति ॥ ११२ ॥

नमसे तो द्रव्यको सत्-उत्पाद है, भौर जब द्रव्यको गौज करके पर्वायौंका 🗺 भयन निया जाता है तब जो विद्यमान नहीं या वह उत्पन्न होता है ( क्योंकि व मानपर्याय मृतकालमें विद्यमान नहीं थी ), इससिये पर्यायायिक नमसे प्रवास विद्य चत्याद है।

यहाँ यह सक्यमें रकता चाहिये कि इत्य और पर्यावें किस विश्व वरही नहीं हैं, इसलिये पर्यायांकी विवक्षाके समय भी, ग्रसतउल्पादमें, जो पर्वाचें 🖁 🤻 प्रका ही हैं और प्रव्यकी विवक्षाके समय भी सत्उत्पादमें, जो कुन्म है वे ववर्ति 🕏 £ 11 222 II

झव ( सब पर्यायोगिं वृष्य भनत्य है मर्वात् वह का वही है, इसनिवे क्वा सत् उत्पाद है,-इसप्रकार ) सत्-उत्पादका अनन्यत्वके द्वारा निविचत करते हैं--

#### माथा ११२

कन्यवार्चः--[ श्रीव' ] जीव [ अवन् ] परिणामित होता हुमा [ सरः ] ननुष्ण, [ मनरा ] देव [ वा ] भववा [ वरः ] भाग ( तियव, नारकी या सिंद ) [ विव्यवि ] होगा [ पूत ] परस्तु [ भूत्वा ] मनुष्य देवादि होकर [कि] क्या वह [ ह्रव्यत्वे प्रमहारि] बय्यायमा छाड् देता है ? [न अहर् ] गही छोडता हुया यह [ मन्या कर्य अपि ] सन्य कर्ने हो सकता है ? ( घर्षात् वह अध्य नहीं वहका वही है । )

द्रव्यं हि तावद्द्रव्यत्वभृतामन्वयशिकं नित्यमप्यपित्यजद्भवित सदेव। यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभृताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तिसमन्निष द्रव्यत्वभृताया अन्वयशक्तरप्रच्यवनात् द्रव्यमनन्यदेव। ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सदुत्पादः। तथाहि—जीवो द्रव्यं भवन्नार-किर्वियमनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्लिहतवृत्तित्वाद्वश्यमेव भवि-ष्यित। सहिभृत्वा च तेनिकं द्रव्यत्वभृतामन्वयशिक्तमुब्झिति, नोब्झिति। यदि नोब्झिति कथ-मन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितिविकोटिसचाकः स एव न स्यात्।। ११२।।

टीकाः—प्रथम तो द्व्य द्व्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोडता हुआ सत् ही है। श्रोर द्व्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमे भी द्व्यत्व-भूत अन्वयशक्तिका अच्युतत्व होनेसे द्व्य अनन्य ही है, (अर्थात् उस उत्पादमे भी अन्व-यशक्ति अपितत-अविनष्ट-निश्चल होनेसे द्व्य वहका वही है, अन्य नही।) इसिलये अनन्यत्वके द्वारा द्व्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है, (अर्थात् उपरोक्त कथनानुसार द्व्यका द्व्यापेक्षासे अनन्यत्व होनेसे, उसके सत्-उत्पाद है,—ऐसा अनन्यत्वके द्वारा सिद्ध होता है।)

इसी बातको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते है ---

जीव द्रव्य होनेसे श्रीर द्रव्य पर्यायोमे वर्तनेसे जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व श्रीर सिद्धत्वमेसे किसी एक पर्यायमे श्रवश्य (परिणमित) होगा। परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत श्रन्वयशक्तिको छोडता है? नहीं छोडता यदि नहीं छोडता तो वह श्रन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता (तीनप्रकारकी सत्ता, त्रीकालिक श्रस्तित्व) जिसके प्रगट है ऐसा वह (जीव), वहीं न हो ? (श्रर्थात् तीनो कालमे विद्यमान वह जीव श्रन्य नहीं, वहका वहीं है।)

भावार्थः—जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुम्रा भी म्रन्य नहीं हो जाता, म्रनन्य रहता है, वहका वही रहता है, क्योंकि 'वही यह देवका जीव है, जो पूर्वभवमे मनुष्य था भीर म्रमुक भवमे तियँच था' ऐसा ज्ञान हो सकता है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक दृव्य म्रपनी सर्व पर्यायोमे वहका वही रहता है, म्रन्य नहीं हो जाता,—म्रनन्य रहता है। इसप्रकार द्रव्यका म्रनन्यत्व होनेसे द्रव्यका सत्-उत्पाद निश्चत होता है।। ११२।

मबासदुत्पादमस्यत्वेन निमिनोति—

100

मणुरो ए होदि देवो देवो वा मालुसो व सिक्ते वर्षे, एवं महोज्जमानो मणुरू मावं कर्ष सहदि ॥ ११व

मनुत्रो न मनति देशो देशो वा बालुसे का किसी का। एशमसक्तनन्यमार्थं कर्षं करते ॥ ११३ ॥

वर्षाया दि वर्षावभूताया नात्मस्यवितेकस्यकेः काठ वर्ष सन्त यव । यत्र वर्षायाणी द्रष्यात्मभूतयान्त्रवाक्षस्यानुसूद्धः कवाञ्चनाती स्वकारी न्यर्थायभूताया जात्मस्यवितेकस्यकेः वृर्षत्रवस्यात्मवीया सन्य वर्ष । वदाः

> प्रव, प्रसत्-उत्पादको सन्यत्वके द्वारा निक्ष्यित करते हैं — सावा ११३

कन्यवार्षः—[ बजुबः ] मनुष्य [ देषः न कावि ] देव नहीं है, [ क ] की हैं [ देव: ] देव [ माजुषः वा सिद्धः वा ] मनुष्य या सिद्ध नहीं है, [ दर्ष कवन्य ] देवी के होता हमा [ कन्न्य गार्व कव कवि ] भनन्यभावको केसे प्राप्त हो सकता है ?

टीका —पर्यायं पर्यायभूत स्वस्यतिरेकस्यक्तिके कालमें ही सत् (विकास) हाने उसमें अन्य कालों असत् (अविवासान) ही हैं। और पर्वावोंका कुम्बर कर्कि सिक्त प्राप्त कुम्बर क्रिके साथ गु था हुआ (एक प्रतास युक्त ) वो कमानुपाती (कमानुसार) स्वयंक्ष उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वस्थितिरेकस्यक्तिका पहने अस्य होनेके, स्वर्ध वर्ष हैं। इसस्य पर्यायांनी अन्यताके द्वारा इस्पका—को कि पर्वायोंके स्वयंक्ष स्वयंक्य स्वयंक्ष स

इस बातको ( उदाहरण देकर ) स्पष्ट करते हैं ---

मतुष्य वेष या गिञ नहीं है चीर वेष वनुष्य वा शिक **नहीं हैं. देश व** हाता हुया प्रमन्य (बहरा वहीं) कसे हा नकता है कि विवश्वे **स्थ्य है व है और** जिससे जिसके सनुष्यादि पर्याये उत्पन्न हाती है केसा जीव वृष्य **थी,-विवश्ने कंपनी** पर्याये उत्पन्न हाती है एने सुवर्णकी जीति—बद-यद वर (जीक क्**र्याय वर**) स्थ्य व निश्चीयते पर्यायस्त्रस्वकर्त् करणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायेभ्योऽपृथगभूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः। तथाहि—न हि मनुजिस्त्रदेशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात्। एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात्। येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं आयमानवलयादिविकारं काञ्चनिमव जीवद्रव्यमिष प्रतिषदमन्यन्न स्यात्।। ११३।।

अथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिपेधम्रद्धुनोति--

# दव्वद्विएण सव्वं दव्वं तं पज्जयद्विएए पुणो। हवदि य अरणमणराएं तक्काले तम्मयत्तादो॥ ११४॥

द्रव्यार्थिकेन सर्वे द्रव्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः । भवति चान्यदनन्यचत्काले तन्मयत्वात् ॥ ११४॥

हो ? [ जैसे ककण, कुण्डल इत्यादि पर्याये अन्य है, (भिन्न भिन्न है, वे की वे ही नहीं है) इसिलये उन पर्यायोका कर्ता सुवर्ण भी अन्य है, इसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि पर्याये अन्य हैं, इसिलये उन पर्यायोका कर्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षासे अन्य है । ]

भावार्थः — जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमे देवपर्यायकी या स्वात्मोपलिब्बिरूप सिद्धपर्यायकी अप्राप्ति है, अर्थात् मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, इसिलये वे पर्याये अन्य अन्य हैं। ऐसा होनेसे, उन पर्यायोका कर्त्ता, साधन और आधार जीव भी पर्यायापेक्षासे अन्यत्वको प्राप्त होता है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्व्यके पर्यायापेक्षासे अन्यत्व है। ऐसा होनेसे द्व्यके असत्—उत्पाद है, —यह निश्चित हुआ।। ११३॥

श्रब, एक ही दृव्यके श्रन्यत्व श्रीर श्रनन्यत्व होनेमे जो विरोध है, उसे दूर करते है। (श्र्यात् उसमे विरोध नहीं श्राता, यह वतलाते है) —

## गाथा ११४

अन्वयार्थः — [ द्रव्यार्थिकेन ] द्रव्यार्थिक नयसे [ सर्वे ] सब [ द्रव्यं ] द्रव्य है, [ पुनः च ] ग्रीर [ पर्यापार्थिकेन ] पर्यायार्थिक नयसे [ तत् ] वह ( द्रव्य ) [ अन्यत् ] ग्रन्य-ग्रन्य है, [ तत्काले तन्मयत्वात् ] क्योकि उस समय तन्मय होनेसे [ अनन्यत् ] ( द्रव्य पर्यायोसे ) ग्रनन्य है। २४

टीका — वास्तवमें सभी वस्तु सामान्यविश्वेवारमक होनेते नरुकों देखनेवालोंने नमश (१) सामान्य भीर (२) विश्वेषको बाननेवासी दो भीजों है- देखनेवालोंने नमश् (१) पर्यामार्थिक।

इतमेंसे पर्यायाधिक वशुको सववा बन्द करके जब मात्र सूती 💵 नक्षके द्वारा देला जाता है तब नारकत्व तियनत्व, मनुष्यत्व, देशत्व भीर विकेतने पर्यायस्वरूप विशेषोंमे रहनवाले एक जीवसामान्यको देखनेवाले ग्रीर विवेपीकी देसनेवाले जीवाको 'वह सब जीव दुव्य है' ऐसा भासित होता है । भीर वय कुलानिय वक्षका सबमा बन्द करके मात्र लुली हुई पूर्वामाधिक बक्षके द्वारा देखा बाता है 🎏 जीवद्व्यम ग्हनवाले नारकरव तिमवरव मनुष्यस्य देवस्य भीर विकास सर्वाभावनी भनेक विशेषाको देलनेवाले और सामान्यको न देखनेवासे जीवोंको (वह बीव 🕶 ) मन्य-मन्य भासित हाता है नयानि दृष्य उन-उन विशेषेनि तमव अन्यन हैं उन-उन विदायमि भनाय है — भण्डे वान पत्ते और काष्ठम**व धनिकी वर्ति। (वैदे** भास सक्त्री दृग्यादिकी अस्ति उस-उससमय नाममय सक्त्रीमव द्रवादि होनेहे 🐃 मकडी इरवादिस मनस्य है। उमीप्रकार दृश्य उन-उन वर्बावक्य विश्वेचीके समय सम्बद्ध हानस उत्तमे भनन्य है - पूचक नहीं है!) भीर जब उन इस्माविक **भीर प्रवित्तिक** दाना प्रांताना एक ही नाय नामनर उनक द्वारा और इसके (अव्यक्ति स्वां विक भगुमाने ) द्वारा देना जाता है तब नारकरव तिर्ववस्य अनुम्बस्य वेक्स और विकास पर्यायात्रि रहतेवाला जीवनामान्य तथा जीवनामान्यते रहतेवासे नारकत्, विवेचरव, न्यूक् रवः इयन्त्र मो र निकरवपर्यावस्थलप विशेष शृह्यकालमें ही ( एक ही **दायः ) विवाद की है ।** 

कालोन्मीलिते विधाय तत इतश्रावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्च तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रैकचज्जरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचज्जरवलोकनं सर्वावलोकनं । तत्रै कचज्जरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचज्जरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वं च न विप्रतिषिध्यते ।। ११४ ।।

अथ सर्वविप्रतिपेधनिपेधिकां सप्तभङ्गीमवतारयति—

# अतथि ति य णित्थि ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं। पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिट्टमण्णं वा ॥ ११५॥

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्दव्यम् । पर्यायेण तु केनचित् तदुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥ ११४ ॥

वहाँ एक ग्रॉखसे देखा जाना एकदेश श्रवलोकन है श्रीर दोनो श्रॉंखोसे देखना सर्वावलोकन (सम्पूर्ण श्रवलोकन ) है। इसलिये सर्वावलोकनमे द्रव्यके श्रन्यत्व श्रीर श्रनन्यत्व विरोधको प्राप्त नहीं होते।

भावार्थः—प्रत्येक दृव्य सामान्य—विशेपात्मक है, इसलिये प्रत्येक दृव्य वह का वहीं भी रहता है और बदलता भी है। द्रव्यका स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है, इसलिये दृव्यके अनन्यत्वमे और अन्यत्वमे विरोध नहीं है। जैसे—मरीचि और भगवान महावीरका जीवसामान्यकी अपेक्षासे अनन्यत्व और जीवके विशेपोकी अपेक्षासे अन्यत्व होनेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है।

द्रव्याथिकनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर द्रव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये द्रव्य ग्रनन्य ग्रर्थात् वहका वही भासित होता है, ग्रीर पर्यायाथिकनयरूपी दूसरी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्यके पर्यायरूप विशेष ज्ञात होते है, इसलिये द्रव्य ग्रन्य-ग्रन्य भासित होता है। तथा दोनो नयरूपी दोनो चक्षुग्रोसे देखने पर द्रव्य सामान्य ग्रीर द्रव्यके विशेष—दोनो ज्ञात होते है, इसलिये द्रव्य ग्रनन्य तथा ग्रन्य-ग्रन्य दोनो भासित होता है। ११४ ।।

ग्रब, समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सप्तभगी प्रगट करते है ---

## गाथा ११५

अन्वयार्थः — [ द्रव्यं ] द्रव्य [ अस्ति इति च ] किसी पर्यायसे 'ग्रस्ति' [ नास्ति

स्यादस्त्वेत १ स्वाचास्त्वेत १ स्वाचाक्कव्यक्षेत्र १ मेन ४ स्याचास्त्यकक्ष्यमेन ६ स्याचारितनास्त्यकक्ष्यमेन ७, स्वक्ष्येत्र ई., इस्त्रीमच्येन १ स्वरस्तकक्ष्येत्र ४ स्वक्ष्यस्तक्ष्यवी<del>यक्षक्रमा ४</del> ६ स्वक्षयस्त्रप्रस्तरस्त्रम्यीनस्त्रीराहित्यमानस्य स्वक्ष्येत्र स्वयः, अगरहक्षमक्ष्यस्य, स्वरस्त्रामां अयेत्र स्त्रोऽस्व्यः,

इति च ] किसी पर्यायसे 'नास्ति [ कुन ] और [ नवकम्बन् इति वसनि ] 'अवक्तम्य' है [केनियत वर्षीय ह सहस्यं] और किसी पर्यायसे (दोनों) [ सा ] अथवा [ मन्यत् नारिहस् ] किसी पर्यायसे अन्य तीन गया है !

टीका'—द्रष्ट्य (१) स्वरूपापेकासे 'स्वात् प्रस्ति' (२) परकाकी
'स्यात् नास्ति', (३) स्वरूप-पररूपकी गुगपत् प्रपेकासे 'स्वात् 'प्रवर्णने',
स्वरूप-परूपको क्रमकी अपेकासे 'स्यात् प्रस्ति-नास्ति', (१) स्वरूपने
स्वरूप-परूपकी गुगपत् अपेकासे 'स्यात् प्रस्तिप्रवक्तम्य' (६) परकाकी
स्वरूप-परूपकी गुगपत् अपेकासे 'स्यात् नास्ति प्रवक्तम्य' पीर (७) स्वरूपने
परक्रपनी तथा स्वरूप-परहुपकी गुगपत् अपेकासे 'स्यात् प्रसित-नास्ति-प्रवक्तम्य'

द्रस्यका कवन करनेमें, (१) जो स्वरूपते 'सत्' है (२) जो परक्षके 'क्यूड्रें है (३) जिसका स्वरूप और परक्षमें मुगपत कवन चशक्य है (४) जो स्वरूपते कीर परक्षमें कमण सद भीर असत् है (४) जो स्वरूपते और स्वरूप-वरक्षके कुछाई 'सत् चौर अवक्तम्य' है (६) जो पररूपते चौर स्वरूप-परक्षके वृत्रपत् 'कक्य कीर प्रवक्तम्य' है, तथा (७) जो स्वरूपते पर-तप चौर स्वरूपपरक्षते वृत्रपत् 'स्वरूप कक्य कीर प्रवक्तम्य' है —ऐने मनन्त मर्गोवाले हम्मके एक धर्मका धाम्य केकर विकास

१—(न्यान्) — कर्मीचन् ; किमीमकार; किमी अराष्ट्रामे । (अलेक इत्य त्वच्युक्क्सी स्वेष्ट्रामे में इक्स, त्य-क्षेत्र, त्य काम और त्य आवकी अरोष्ट्रामे—'अरिन' हैं ! इह्न जीवका त्वच्युक्क इक्स्माक्क हैं— इह्न गुल्वचीचीका व्यावादम्त इद्यावादम्य इत्य हैं। लोकाकासप्रमागः इद्यावस्त्र चेत्रक के कि हिंद वर्धाक्रमा परिकृत वर्गामा तमाय कान है, और झुट चैतन्याता है। )० अवयान्य — जो बहा न क्या वर्धि (यह ही माय त्वच्या त्या पारण्या अरोष्ट्रामें इत्या कानमाँ पत्नी आवक्रमा, इत्यावि 'अयान्या' है। है १—विवर्षित (क्याविक) वर्षाचे कुट्या कानक क्ष्मा प्रतिवादम करनामे और अध्यिक्त (स बद्या केक्स) क्यांत्री तीच करके क्याव्य विचेत्र कानके क्याविक क्याविक क्यावादी है।

वक्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वपरूष्पयोगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररूपस्वपरूष-योगपद्यैः सतोऽसतो वक्तमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यैकैकं धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षित-विधिप्रतिपेधाभ्यामवतरन्ती सप्तभिक्तकैवकारिवश्रान्तमश्रान्तसम्वार्यमाणस्यात्कारामोधमन्त्रपदेन समस्तमिप विप्रतिपेधविषमोहमुदस्यति ॥ ११५॥

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना-न्यत्वं द्योतयति—

एसो ति णित्थ कोई ण णित्थ किरिया सहावणिव्वता। किरिया हि णित्थ अफला धम्मो जिद णिष्फलो परमो ॥ ११६॥

एप इति नास्ति कश्चित्र नास्ति क्रिया स्वभावनिर्वृत्ता । क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निःफलः परमः ॥ ११६॥

श्रविवक्षितताके विधि-निपेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभगी सतत सम्यक्तया उच्चारित करनेपर 'स्यात्काररूपी श्रमोघ मत्र पदके द्वारा 'एव' कारमे रहनेवाले समस्त विरोध-विपके मोहको दूर करती है।। ११५॥

भ्रव, जिसका निर्धार करना है, इसिलये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है ऐसे जीवकी मनुष्यादि पर्याये क्रियाका फल है इसिलये उनका भ्रन्यत्व ( भ्रथित् वे पर्याये बदलती रहती हैं, इसप्रकार ) प्रकाशित करते है —

## गाथा ११६

अन्वयार्थः—[एपः इति करिचत् नास्ति] (मनुष्यादि पर्यायोमे ) 'यही' ऐसी कोई (शाश्वत पर्याय) नही है, [स्वभाव निर्वृत्ता क्रिया नास्ति न] (क्योकि

१—स्याद्वादमें अनेकान्तका सूचक 'स्यात्' शब्द सम्यक्तया प्रयुक्त होता है। वह 'स्यात्' पद एकान्तवाद-में रहनेवाले समस्त विरोधरूपी विषके अमको नष्ट करनेके लिये रामवाण मत्र है। २—अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावकी अपेचासे रहित एकान्तवादमें मिथ्या एकान्तको सूचित करता हुआ जो 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है वह वस्तुस्वभावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका यहाँ निषेध क्या है। (अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावका ध्यान चूके बिना, जिस अपेचासे वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेचासे उसका निर्णितत्व,—नियमबद्धत्व,-निरपवाक्त्व बतलानेके लिये 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है, उसका यहाँ निर्णेध नहीं समफना चाहिये।)

ध्व हि संसारिको किया किल स्वमावनिर्वेचैवास्ति । ततस्तस्य वतुष्वादिपर्वावेश व

भोंऽस्ति, तेवां पूर्वपूर्वोपमर्दप्रकृषिक्षयाफलस्वेनोचरोक्सोक्वर्वनानस्वात

संबद्धनाविस्त्रवनात कियायाः। क्रिया हि तावचेतजस्य सा प्रनरणोरण्यन्तरसंस्तरस्य परिणतिरिवात्मनो मो**इसंववितरत् इज्युक्तार्यः** 

ससारी जीवने ) स्वभावनिष्पन्न किया नहीं हो सो बात नहीं है (धर्वात विवासके से उत्पन्न होनवाली रागद्व पमय किया सबस्य है।) [ यदि ] भीर यदि [ 🕬 📆 नि'फल' ] परमयम अपल है तो [ किया हि अफला नास्ति ] किया अवस्य अपन माहि है ( प्रयोत् एक वीतरागमाव ही मनुष्यादिपर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं पर्याहे रागद्व पमय त्रिया तो भवश्य वह फल उत्पन्न करती है। )

टीका:--यहाँ (इस विश्वमें) श्रनादिकर्मपुद्गलकी उपाधिके सद्भावके धानक (कारण) से जिसके प्रतिक्षण विवत्तन होता रहता है ऐसे ससारी वीवको विवा वास्तवमें स्वभाव निष्मन्न ही है इसलिये उसके मनुष्यादि पर्यायोंमेंसे कोई भी पर्याव नि है ऐसी टकोत्कीर्ण नहीं है क्योंकि वे पयाये पूक-पूक पर्यायोंके नाक्से प्रवर्तनान किया फलरूप होनेसे <sup>\*</sup>जत्तर-जत्तर प्रयायोके द्वारा नष्ट होती हैं। भौर किमाका कर तो मोहके साम <sup>3</sup>मिलनका नाश न हुआ होनेसे मानना चाहिये क्योंकि-प्रथम हो। किया चेतनकी पूर्वोत्तर वशासे 'विशिष्ट चतन्य परिणाम स्वरूप है भीर वह (किया) जसे-दूसरे मणुके साथ युक्त (किसी मणुकी परिणति दिमणुक कायकी निम्मादक है उसी प्रकार मोहके साथ मिलित भारमाके सबधमें मनुष्यादि कायकी निष्पादक होनेचे सफल ही है भीर असे दूसरे भणके साथका सबच जिसका नच्ट होनया है ऐके भणकी परिणति द्वि-भणुक कायकी निष्पादक नहीं है उसीप्रकार मोहके साथ निस्ताकी

१ विवतन - विपरिक्षमभः पस्तटा (फरफार ) होते रहना।

२. उत्तर वत्तर-वारकी । ( मनुष्पानिपयावें रागद्वेषम्य क्रियाकी समस्य 🖟 श्वासिये कोई 📽 पक्षत्र पूज पर्यावको नष्ट करती है और बाइकी प्रधायसे स्वयं मह होती है। ) ह विवाद - विवा मिभितपनाः मंत्रंतः जुद्दान । ४ विशिष्ट न भेद्रयुक्तः । ( पूर्वकी और प्रश्नामुकी व्यवकार केर्य केर्या चेतम्ब परियाम नास्माची क्रिया है।) ४ विज्ञागुककार्वकी निष्णारक नही बहुरूपेंचे को हुनै संबद्धा धार्वकी सराहक ।

कार्यस्य निष्पाद्कत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छित्राण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्वचणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभावभूततया परम-धर्माख्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ॥

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति—

कम्मं णामसमक्षं सभावमध अपणो सहावेण। अभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७॥

कर्म नामसमारूयं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन। अभिभृय नरं तिर्यञ्चं नैरियकं वा सुरं करोति॥ ११७॥

क्रिया खन्त्रात्मना प्राप्यत्वात्कर्भ, तन्त्रिमिचप्राप्तपरिणामः पुद्रलोऽपि कर्म, तत्कार्यभूता

नाग होने पर वही किया-द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने-वाली-मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक न होनेसे ग्रफल ही है।

भावार्थः — चैतन्यपरिणति ग्रात्माकी किया है। मोह रहित किया मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती, ग्रीर मोह सहित किया ग्रवश्य मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न करती है। मोह सहित भाव एक प्रकारके नहीं होते, इसलिये उसके फलरूप मनुष्यादि पर्याये भी टकोत्कीर्ण—शाश्वत एक रूप नहीं होती ॥ ११६॥

ग्रब, यह व्यक्त करते है कि मनुष्यादि पर्याये जीवको क्रियाके फल हैं -

## गाथा ११७

अन्वयार्थ:—[अथ] वहाँ [नामयमारूपं कर्म] 'नाम' सज्ञावाला कर्म [स्वभा-वेन] ग्रपने स्वभावसे [आत्मनः स्वमावं अभिभूय] जीवके स्वभावका पराभव करके, [नर तिर्यञ्चं नैरियकं वा सुरं] मनुष्य, तिर्यच, नारक ग्रथवा देव (इन पर्यायो)को [करोति] करता है।

टीका:— किया वास्तवमे ग्रात्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, (ग्रर्थात् ग्रात्मा कियाको प्राप्त करता है-पहुँचता है-इसलिये वास्तवमे किया ही ग्रात्माका कर्म है।)

१ मूल गाथामें प्रयुक्त 'क्रिया' शब्दसे मोहसहित क्रिया सममनी चाहिये। मोहरहित क्रियाको तो 'परम धर्म' नाम दिया गया है।

113

प्रदेशानां कर्मत्वामायाचरकार्यभूतानां तेवागमायात् । अब कवं ते कर्मचः कर्मेस्वयाचेन जीवस्वभावमिभृय किचमान्त्वाह प्रदीववत् । तवादि-ववा म्बमादेन तैरुस्वमादम्भियुव कियमानःभदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मस्ववापैव क्रियमाचा मनुष्यादिवर्यायाः कर्मकार्यस् ॥ ११७ ॥

मध कृतो मञुष्यादिषयभिनु बीवस्य स्वभावात्रिमनो सक्यीसि निर्वारणि--णरणारयतिरियसुरा जीवा खद्ध शामकम्मणिञ्चता । ण हि ते लद्धसहावा परिजममाणा सकम्माणि ॥ ११८ ॥

उमके निमित्तसे परिणमन (इल्यकमरूप) को प्राप्त होता हुआ पुरुवक भी कर्न ई। उस (पूदगलकम) की कार्यभूत मनुष्यादि पयायें मूलकारजञ्जत बीवकी किल्के प्रवतमान होनस क्रियाफल ही हैं वर्गोनि क्रियाके श्रभावमें पूर्वसीको कर्मत्वका सम्बद्ध हानसे उस ( पूदगल मम ) मी मायभूत मनुष्यादि प्यायोंका समाव होता है !

वहां वे मनुष्यादि पयायें वर्मके वाय कसे हैं ? (सो कहते हैं कि-) वे नमन्त्रभावन द्वारा जीवने स्वनावका पराभव करक की जाती हैं इसलिये, दीनकर्म भौति । यथा - 'ज्याति ( लो ) ने स्वभावके द्वारा तेलके स्वभावका परामव करके निर्मा जानकाला दीपक ज्यातिका काय है उसीप्रकार कमस्त्रमायके द्वारा जीवके स्वकासक पराभव करके की जानवाली मनुष्याति प्यामें कमके काय है।

नावार्ष -- मनुष्यादि पथायें ११६ थी गाथाम कही गई रामह पनव विकार पन 🐔 बपावि उस त्रियास वमबाध हाता है और क्य जीवव स्वभावका पराचेक भरन मनुष्याति पर्यायोंको उत्पन्न नामन है ॥ ११७॥

भव यह निषय बारत है कि मनुष्याति पर्यायमि जीवन स्वभावका परामक विभ वाग्याग राता है ? ---

रै अवानि -- अवोनि अवान अस्ति।

# नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्ष्टेचाः । न हि ते लब्धस्वभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ।। ११८ ।।

अमी मनुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिर्द्धताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकद्भर्णेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवः स्वभाव- प्रयुक्तभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्द-

## गाथा ११८

अन्वयाधी:—[ नरनारकितर्यक्सुराः जीवाः ] मनुष्य, नारक, तिर्यंच ग्रीर देवरूप जीव [ खलु ] वास्तवमे [ नानकर्म निर्वृत्ताः ] नामकर्मसे निष्पन्न है । [ हि ] वास्तवमे [ स्वकर्माण ] वे ग्रपने कर्मरूपसे [ परिणममानाः ] परिणमित होते है इसलिये [ ते न लग्नस्मानाः ] उन्हे स्वभावकी उपलब्धि नहीं है ।

टीकाः — प्रथम तो यह मनुष्यादि पर्याये नामकर्मसे निष्पन्न है, किन्तु इतनेसे भी वहाँ जीवके स्वभावका पराभव नहीं है, जैसे कनकबद्ध (सुवर्णमें जडे हुये) माणिकवाले ककणोमे माणिकके स्वभावका पराभव नहीं होता। जो वहाँ जीव स्वभावको उपलब्ध नहीं करता—ग्रनुभव नहीं करता सो स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे है, पानीके पूर (बाढ) की भाँति। जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे ग्रीर स्वादसे निम्बं—चन्दनादिवनराजिक्प (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोकी लम्बी पिक्तरूप) परिणमित होता हुग्रा (ग्रपने) 'द्वत्व ग्रीर 'स्वादुत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार ग्रात्मा भी प्रदेशसे ग्रीर भावसे स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे (ग्रपने) ग्रमूर्तत्व ग्रीर 'निरुपराग—विशुद्धिमत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता।

भागर्थः —मनुष्यादि पर्यायोमे कर्म कही जीवके स्वभावको न तो हनता है ग्रीर न ग्राच्छादित करता है, परन्तु वहाँ जीव स्वय ही ग्रपने दोपसे कर्मानुसार परिणमन करता है, इसलिये उसे ग्रपने स्वभावकी उपलब्धि नही है। जैसे पानीका पूर प्रदेशकी ग्रपेक्षासे वृक्षोके रूपसे परिणमित होता हुग्रा ग्रपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको

१ द्रवत्व = प्रवाहीपना । २ स्वादुत्व = स्यादिष्टपना । ३ निरुपराग विशुद्धिमत्व = उपराग (मिलनता, विकार ) र्राह्व विशुद्धिवालापना [ अरूपीपना और निर्विकार-विशुद्धिवालापना आत्माका स्वभाव है । ]

चन्द्रनादिवनरार्जी परिचमक इञ्चलस्वादुत्वस्वक्रक्केते, परिचमनान्नामुर्तत्वनिक्यरायविश्वविकास्वस्थावहृषक्षकेते ॥ ११८ ॥

मय बीवस्य ह्रम्यत्वेनावस्थिकत्वेऽपि वर्वायैरनवस्थिकार्व बोस्यति —

जायदि ऐव ण शस्सदि खण्यंगसमुन्भवे ज**वे कोई ।** १ जो हि भवो सो विलयो संभवविलय **ति ते वाणा** ॥

> आवते नैव न नरवति अभगनुष्यद्वज्ञदे अने कनित् । यो दि मदः सं वितयः संसदिकयाविति ती सन्त ॥ ११९ ई

इद तारम कविज्ञायते न जिनते च । नव च

उपलब्ध करता हुमा भनुभव नहीं करता भीर स्वावकी भपेकारे वृक्षस्प हुमा भपने स्वादिष्टपनेक्प स्वभावको उपलब्ध नहीं करता उत्तीप्रकार प्रदेशकी भपेकारे स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुमा भपने भमूर्तस्वस्य उपलब्ध नहीं करता भीर भावकी भपेक्षारे स्वक्रमक्प परिणमित होता हुमा रहित विश्वदिवालापनाक्प भपने स्वभावको उपलब्ध नहीं करता । इससे वह होता है कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवोको भपने ही दोषसे भपने स्वभावको भूर्यार्थ है कर्मादिक मन्य किसी कारणसे नहीं । कम जीवके स्वभावका परामय करता ।

प्रव श्रीवनी द्रव्यक्पसे भवस्थितता होने पर सी पर्यावसि सनवरिक्ट ( प्रनित्यता – प्रस्थितता ) प्रकाशते हैं —

माणा ११९

करपार्थ — [ अन्त्रक्षमञ्जूष्ठको अते ] प्रतिक्षण उत्पाद ग्रीर विनासवाणि वीषः त्यापमें [ कोक्स् ] मोई [ न यम आयते ] उत्पाद नहीं होता ग्रीर [ न नवकि ] व वर्ष हाता है [ क्षि ] स्थापि [ या मका मा विस्तय ] जा उत्पाद है वही विनास है [ वैक्षे किमपी इति भी नाना ] ग्रीर उत्पाद तथा विनास इसप्रकार ने ग्रमेक (भिन्न ) भी हैं।

टीका—प्रयम तो यहाँ न नोई जम लेता है भौर न मरता है (धर्वात् स्व नाकम नाई न तो उत्पन्न हाता है भौर न नापना प्राप्त होता है भौर (ऐसा होने

१ अवस्थितना -- जिल्लामा, ठीक रहमा।

प्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणभङ्गोत्पादः । न च विप्रतिपिद्धमेतत्, संभवविलययोरेकत्वनानात्वाभ्याम् । यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्वं तदोत्तरः ।
तथाहि—यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंभवाच्दुभयाधारभृता
मृत्तिका संभवति, तथा य एव संभवः स एव विलय इत्युक्ते संभवविलयस्वरूपयोरेकत्वासंभवाचदुभयाधारभूतं ध्रौव्यं संभवति । ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने
च य एव संभवः स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूतं ध्रौव्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत
एव । ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टङ्कोत्कीणोंऽवितष्ठिते । अपि च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते
तदुभयाधारभृताया मृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात् घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो
विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभृतस्य धौव्यस्यान्यत्वासंभवात्संभवविलयस्वरूपे संभवतः । ततो

पर भी ) मनुष्य—देव—तिर्यच—नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण— क्षणमे होनेवाले विनाश ग्रौर उत्पादके साथ (भी ) जुडा हुग्रा है । ग्रौर यह विरोधको प्राप्त नही होता, क्योंकि उद्भव ग्रौर विलयका एकत्व ग्रौर ग्रुनेकत्व है । जब उद्भव ग्रौर विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, ग्रौर जब ग्रुनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । (ग्रूथात्— जब उत्पाद ग्रौर विनाशके एकत्वकी ग्रुपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है कि—'न तो कोई उत्पन्न होता है ग्रौर न नष्ट होता है', ग्रौर जब उत्पाद तथा विनाशके ग्रुनेकत्वकी ग्रुपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश ग्रौर उत्पादका पक्ष फलित होता है । ) वह इसप्रकार है—

जैसे — 'जो घडा है वही कूडा है' ऐसा कहा जानेपर, घडे ग्रौर कूडेके स्वरूपका एकत्व ग्रसम्भव होनेसे, उन दोनोकी ग्राधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी-प्रकार 'जो उत्पाद है वही विनाश हे' ऐसा कहा जानेपर उत्पाद ग्रौर विनाशके स्वरूपका एकत्व ग्रसम्भव होनेसे उन दोनोका ग्राधारभूत ध्रौव्य प्रगट होता है, इसलिये देवादिपर्यायके उत्पन्न होने ग्रौर मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, 'जो उत्पाद है वही विलय है' ऐसा माननेसे (इस ग्रपेक्षासे) उन दोनोका ग्राधारभूत ध्रौव्यवान् जीवद्रव्य प्रगट होता है (लक्षमे ग्राता है), इसलिये सर्वदा द्रव्यत्वसे जीव टकोत्कीण रहता है।

ग्रीर फिर, जैसे—'ग्रन्य घडा है ग्रीर ग्रन्य कू डा है' ऐसा कहा जानेपर उन दोनोकी ग्राधारभूत मिट्टीका ग्रन्यत्व (भिन्न-भिन्नत्व) ग्रसभिवत होनेसे घडेका ग्रीर कू डेका (दोनोका भिन्न भिन्न) स्वरूप प्रगट होता है, उसीप्रकार ग्रन्य उत्पाद है ग्रीर १८६ —। देवादिवयाँवे संजवति मञ्जूष्यादिवयाँवे ।

देशादिषयींने संस्थाति मञ्जूष्यादिषयींने विक्रीयमाने **वान्यः** संस्थानिकपदन्ती देशादिमञ्जूष्यादिषयांची सञ्ज<del>्ञावदेते । वदा प्रतिसर्व</del> विक्रतः ॥ ११९ ॥

भव बीवस्यानवस्थितत्वहेतुह्योतयति--

तन्दा दु नित्य कोई सहावसमबिद्धि ति संसारे । संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दन्यस्स ॥ १२७

वस्माचु वास्ति कमित् स्वजनसम्बद्धित इति संवारे । संतारः चुनः क्रिया संसरते। इञ्चस्य ॥ १२०॥

यत' सञ्ज श्रीको हञ्चल्येनावस्थिनोऽपि वर्षावैरत्नास्थिता, तकः श्रीको व संसारे स्वलवेनावस्थित इति । यथानान्यस्थितस्यं तत्र संसार वय हेतुः । तस्य

भ्र य व्यय है ऐसा नहा जानेपर उन दोनोंके भाषारभूत झौब्यका अन्यत्न होनेसे उत्पाद भीर व्ययका स्वरूप प्रगट होता है इससिये देशादि पर्यापके कराव पर भीर मनुष्यादि पर्यायके नट्ट होने पर 'अन्य उत्पाद है भीर अन्य व्यव माननेमें (इस अपदासे) उत्पाद भीर व्ययवाती देशादिपर्याव भीर मनुष्याविकत्ति प्रगट हाती है (लक्षम भाती है) इससियं जीव प्रतिक्षण पर्यायसि अनवस्थित है भ११का

मब जीवकी भनवस्थितताशा हेतु प्रगट करते हैं --गावा १२०

भनवार्ष —[तम्मान् तु] न्मालय [मंतारे] ससारमें [ श्वाकस्वाचीयक कि]
न्यमासम मवस्थित एसा [कविन् नास्ति ] नोई नहीं है ( श्वांत् संवार में विकेश स्वभाव नवल एमणा रहनेवाला नहीं है) [समार कुवः] भोर संवार तो [ केवल ] समरण नगत हुव ( गोल पिन्ने हुव परिवृत्तित होते हुवे ) [ कुव्यक ] क्रवली [किया ] निवार है।

रीका ---वारनावम जीव हत्यस्वमे प्रवस्थित होनेचर वी वर्षाविक वनविका है प्रमान यह प्रतीत होता है कि समापन कोई जी स्थानक व्यक्तिक वह दें ( पर्यान् किसीका स्थान स्थास प्रविचल-सक्काप पृष्टिवाला नहीं है ), और वर्ष के कत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागो-पादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ १२० ॥

अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्गलश्लोपो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्विमत्यत्र समाधानमुपवर्णयति—

> ञ्चादा कम्ममिलिमसो परिणामं लहिद कम्मसंजुत्तं। तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ १२१॥

आत्मा कर्ममलीमसः परिणामं लभते कर्मसंयुक्तम् । ततः श्लिष्यति कर्म तस्मात् कर्म तु परिणामः ॥ १२१ ॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मश्लोपहेतुः । अथ

ग्रनवस्थितता है उसमे ससार ही हेतु है, क्योकि वह (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक है, कारण कि वह स्वरूपसे ही वैसा है, (श्रर्थात् ससारका स्वरूप ही ऐसा है।) उसमे परिणमन करते हुये दृव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागग्रहणात्मक किया नामक परिणाम है सो वह ससारका स्वरूप है।। १२०॥

श्रव परिणामात्मक ससारमे किस कारणसे पुद्गलका सबध होता है-कि जिससे वह (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?-इसका यहाँ समाधान करते है - गाथा १२१

अन्वयार्थः—[कर्ममलीमसः आत्मा] कर्मसे मलिन ग्रात्मा [कर्मसंयुक्तं परिणामं] कर्मसयुक्त परिणामको (द्व्यकर्मके सयोगसे होनेवाले ग्रशुद्ध परिणामको ) [लभते ] प्राप्त करता है, [ततः] उससे [कर्म शिलश्यित ] कर्म चिपक जाता है (द्व्यकर्मका बध होता है), [तस्मात तु] इसलिये [परिणामः कर्म ] परिणाम कर्म है।

टीकाः—'ससार' नामक जो यह ग्रात्माका तथाविध (उसप्रकारका) परिणाम है वहीं द्व्यकर्मके चिपकनेका हेतु है। ग्रब, उसप्रकारके परिणामका हेतु कौन है? (इसके उत्तरमें कहते हैं कि ) द्व्यकर्म उसका हेतु है, क्योंकि 'द्व्यकर्मकी सयुक्ततासे ही वह देखा जाता है।

१ — द्रव्यकर्मके सयोगसे ही अशुद्ध परिणाम होते हैं, द्रव्यकर्मके बिना वे कभी नहीं होते। इसलिये द्रव्यकर्म अशुद्ध परिणामका कारण है।

तवाविषयरिनामस्यापि को हेतुः, इध्यकर्म हेतुः तस्य, तराभगदीयः न हि ।

यराजयस्य न व । नात् । एव कार्यकारचयुतनसङ्ग्राच्यकर्मत्वादास्यनकाविकारिकासे भारमपरिचामकर्गतास्त्रस्यकर्मकार्यस्यातत् ॥ १९१ ॥

नव सरगार्वादात्मनो ह्रम्पकर्गाकर्त्त्वहृद्योगवरि---

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय ति होदि जीवमका । किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स ण हु कवा ॥ १२२ क्र

परिचामः स्वयमारमा सा कुन' क्रिवेति स्वति वीवनवी। किया कर्मेति मता तस्मारकर्मचो न तु कर्ती। १२९॥

(शका —) ऐसा होनेसे "इतरेतराश्यदीय धायगा ! (सनावान) अ ग्रायगा क्यांकि भनादिनिद्ध दव्यकमके साथ सक्द भारमाका को पूर्वका "कुक्कावीं। उसका वहाँ हतुरूपसे ग्रहण (स्वीकार) किया गया है।

इसप्रकार नवीन दृष्यक्य जिसका कार्यभूत है और पुराना इष्यक्यों विश्वक्ष कारणभूत है एसा धारमाका तथाविधपरिणाम होनसे वह उपकारते इष्यक्यों है के भीर धारमा भी भगन परिणासका कर्ता होनेस इष्यक्योंका कर्ता ख उपकारस है ॥ १०१॥

धव परमावसं बात्मानं द्रव्यक्रमका बक्तृ त्व प्रकामित करते 🖡 一

गाचा १८२ अन्यवार्षः—[वरिचान'] परिणाम [स्वयस्] स्वय [आस्वा] श्रास्ता 🕻

१ एक সমিত্র বাদকা নিত্র কানক নিব বুদার। সানিত্র বাদকা সাম্প্র নিব্ধ কান, की किर कम तुमारी বাদকা নিত্র কানক নিব বর্ণাকা সাম্প্র নিবা ছাল, না রুল ৪৯ বৃদ্ধকা রুদীকালক।
বাদ করা ছালাই।

प्रश्नासम्बद्धाः चारण् अमृत परित्यामः कहा है। चिरः अस अगृत परित्यासक पारल्य संबंधने हुई हानंदर, पत्तका चारण्युनः प्रश्नामः वदा है। इसनियं अंकाणारको अंशा हातो है कि इस वातमें इसे क्यान्य दान व्यक्ता स्थान अस्ति । उपलब्धाः वारणः अगृतः अस्त्यपरित्यसः है। वेशः आह्रः आस्य परिन्यस्य व्यक्तां स्थान । स्थानंदाः स्थी वारणः ।

नैन शास्त्रमाला ]

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामा-दनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षण-क्रियाया आत्ममयत्वाभ्यपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्गलपरिणामात्म-कस्य द्रव्यकर्मणः । अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्गलपरिणामो हि तावत्स्वयं पुद्गल एव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा पुद्गलमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणिक्रयाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरि-

[सा पुनः] ग्रीर वह [जीवमयी किया इति भवति] जीवमय किया है, [किया] कियाको [कर्म इति मता] कर्म माना गया है, [तस्मात्] इसलिये ग्रात्मा [कर्मणः कर्ता तुन] द्रव्य कर्मका कर्त्ता तो नहीं है।

टीकाः—प्रथम तो ग्रात्माका परिणाम वास्तवमे स्वयं ग्रात्मा ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे ग्रनन्य है, ग्रीर जो उस (ग्रात्मा) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामलक्षणिकया ग्रात्ममयता (निजमयता) से स्वीकार की गई है, ग्रीर फिर, जो (जीवमयी) किया है वह ग्रात्माके द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे कर्म है। इसलिये परमार्थत ग्रात्मा ग्रपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्त्ता है, किन्तु पुद्गल-परिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नही।

ग्रव यहाँ यह प्रश्न होता है कि '( जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर ) द्रव्यकर्मका कर्ता कौन है ?' ( इसका उत्तर इसप्रकार है — ) प्रथम तो पुद्गलका परिणाम वास्तवमे स्वय पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे ग्रनन्य है, ग्रौर जो उस ( पुद्गल ) का तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमयी ही किया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामस्वरूप किया निजमय होती है, यह स्वीकार किया गया है, ग्रौर फिर, जो ( पुद्गलमयी ) किया है वह पुद्गलके द्वारा

१—प्राप्य = प्राप्त होने योग्य, (जो स्वतत्रतया करे सो कर्ता है, और कर्ता जिसे प्राप्त करे सो कर्म है।)

ž.

जामारमञ्जल इञ्चलमंत्र एव वर्ता, व त्वारमवरिज्ञामानकत्त्र रूपेच परिजयति न पुरुवनस्वरूपेण वरिज्ञाति ॥ ११२ ॥

मय किं तरस्वकर्ष वेनारमा परिचमतीति तदावेदवि---

परिगमदि चेदगाए आदा पुण चेदशा तिनामिनदा रिक सा पुण जाले कम्मे फलम्मि वा कम्मनो मिनदा ॥ १२६

> वरिजमति केतनवा कत्या दुनः केतन विकासिका । सा पुनः क्राने कर्मक पत्ने वा कर्मको सक्तिया । १२३ ।।

वतो दि नाम चैठन्यनास्पनः स्ववर्यन्याच्याचं, स्वरचेयनैवास्थ्यः स्वयं परिजयति । यः कथनाप्यास्यनः वरिजयः स सर्वोऽनि चेठनां नातिकर्यतः हरि

स्वतत्रतमा प्राप्य होनेसे कम है। इसलिंथ परमार्थत पुरुवस अपने परिकासस्य हैं इच्याकाका ही कर्ता है किन्तु आरमाके परिवासस्वरूप आवकर्मका नहीं।

इससे (यह समभना चाहिये कि ) बात्या बात्मस्वरूप परिचमित होना 🕹 पुद्गलस्वरूप परिणमित नहीं होता ॥ १२२ ॥

मब यह कहते हैं कि वह कीनशा स्वरूप है जिसकप **मारमा परिकर्ण** होता है ? —

#### गाचा १२३

अन्तवाकी — [ आरमा ] आरमा [ केनतवा ] केतनारूपसे [ वरिवासी ] कीरण मित होता है ! [ धूनः ] भीर [ केनता ] केतना [ शिवा अधिवता ] तीन प्रकारके वाली गर्न है [ धूनः ] भीर [ सा ] वह [ बाले ] आनसवती [ ब्यांक ] कर्मतवंबी [ बां ] प्रवा [ क्रमेंक: कर्से ] वमपस सवधी [ यकिंगा ] कही गई है ।

रीक्य'---[ जिससे चतन्य भारमाका 'स्वयमंग्यापवरव है उससे चेतन्य हैं भारमाका स्वरूप हैं उसस्य (चेतनारूप) वास्तवस भारमा परिणानित होता है। भारमाका जा कुछ भी परिचाम हा बहु सब ही चतनाका उस्समन नही करता, (भ्रवांत् भारमाका कोई भी परिचाम चेतनाका किवित्सात्र भी नही छाड़ता--- किना

१ स्वकारमानकथ -- विजयनीये स्वारकप्रमा ।

चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेथा। तत्र ज्ञानपरिणतिर्ज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतना।। १२३।।

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयति-

णाणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं । तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा ॥ १२४ ॥

ज्ञानमर्थविकल्पः कम जीवेन यत्समारव्धम् ।

तदनेकविधं भणित फलिमिति सौख्यं वा दुःखं वा ।। १२४ ।।

अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खल्वर्थः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्त-

चेतनाके बिलकुल नहीं होता )—यह तात्पर्य है । श्रीर चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप श्रीर कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है। उसमे ज्ञानपरिणित ज्ञानचेतना, कर्मपरिणित कर्मचेतना श्रीर कर्मफलपरिणित कर्मफलचेतना है।। १२३॥

श्रब ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते है -

## गाथा १२४

अन्वयार्थः— [अर्थविकल्पः ] अर्थ विकल्प ( अर्थात् स्व-पर पदार्थोका भिन्नतापूर्वक युगपत् अवभासन ) [ ज्ञानं ] ज्ञान है, [ जीवेन ] जीवके द्वारा [ यत् समारब्धं ] जो किया जा रहा हो वह [ कर्म ] कर्म है, [ तत् अनेकिविधं ] वह अनेक प्रकारका है, [ सौख्य वा दुःखं वा ] सुख अथवा दु ख [ फलं इति भणितम् ] कर्मफल कहा गया है।

टीका:—प्रथम तो, अर्थविकल्प ज्ञान है। वहाँ, अर्थ क्या है ? स्व-परके विभागपूर्वक अवस्थित विक्व अर्थ है। उसके आकारोका अवभासन विकल्प है। और दर्पणके निजविस्तारकी भाँति (अर्थात् जैसे दर्पणके निजविस्तारमे स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार) जिसमे एक ही साथ स्व-पराकार अवभासित होते हैं, ऐसा अर्थविकल्प ज्ञान है।

१ विश्व = समस्त पदार्थ-द्रव्य गुण पर्याय । (पदार्थों में स्व और पर—ऐसे दो विभाग हैं । जो जाननेवाले आत्माका अपना हो वह स्व है, और दूसरा सब, पर है । )

२ अवभासन = अवभासन, प्रकाशन, ज्ञात होना, प्रगट होना।

दाकरावज्ञासनम् । यस्तु हुकुकन्यहुवनाशीय स्व ज्ञानम् । क्रियमाणमास्यना कर्म, क्रियमाणाः खण्यास्याः ज्ञतिकर्ण केन केन राष्ट्रावः स यव कर्मात्मना ज्ञाप्यस्यात् । रस्येकविषमपि मनेकविषम् । रस्य कर्मणो यक्तियाचं सुखदुःखं रास्कर्मकृकम् । राम ज्ञापास्कर्म रस्य पञ्जमनाङ्गस्यक्षमणे प्रकृतियुर्व सीकर्म, क्य

जो मारमाके द्वारा किया जाता है वह कर्म है। प्रतिक्षण उस उस नावके हिमा मारमाके द्वारा वास्तवमें किया जानेवाला जो उसका माव है वही, मारपाने के प्राप्य होने से कर्म है। भीर वह (कर्म) एक प्रकारका होनेपर मी अध्यक्तमंक्य के प्रिकृति निकटताके सद्भाव और प्रसद्भावके कारण यनेक प्रकारका है।

उस कमसे उत्पन्न किया जानेवाला सुस-दुक्त कर्मफल है। वहाँ, प्रावस्ति उपाधिकी निकटताके असव्भावके कारण जो कर्म होता है उसका फल असव्भावके कारण जो कर्म होता है उसका फल असव्भावके कारण जो कर्म होता है उसका फल विकृति-(विकार)भूत दुक्त है क्योंकि वहाँ दुक्ति सक्षणका अमाव है।

इसप्रकार ज्ञान कम और कमफलका स्वरूप निविचत हुआ।

भावार्ष — जिसमें स्व स्व रूपसे और पर पर रूपसे (परस्पर एकमेक हुवे शिष्क, स्पट्टिभिन्नतापूर्वक) एक ही साथ प्रतिभासित हो सो बाव है। श्रीवके हारा किया वालेवास साव (श्रीवका) कर्म है। उसके मुक्स दो भेद हैं (१) निरुपाधिक (स्वाधालिक) खुद्रभावल्य कर्म ।

(उस कर्मके द्वारा उत्पक्ष होनेवाला सुल घषवा वु व कर्मकल है। वहाँ, व्यक्त कमरूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निरुपाधिक बुद्ध भावरूप कर्म होता है उत्पक्ष कर्म धनाकुमतालक्षणरूप स्वभावभूत सुल है भीर इब्यकर्मरूप उपाधिमें युक्त होनेसे की

१. जास्मा अपन मानको प्राप्त करता है, इस**लिने वह जान ही कालाज कर्न है** ।

२. प्रकृतिमृत-स्थमायभूतः। ( सुम्य स्थमायमृतः है । )

३ विक्रितिभूत-विकारभूत ( कुन्न विकारभूत है, अव्यवसूत वही है। )

त्कर्म तस्य फलं सौख्यलक्षणाभावाद्विकृतिभृतं दुःखम् । एवं ज्ञानकर्मकर्मफलस्यह्रप-निश्चयः ॥ १२४ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति-

## अपा परिणामपा परिणामो णाणकम्मफलभावी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा मुणेदव्वो ॥ १२५ ॥

आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलभावी । तस्मात् ज्ञानं कर्म फलं चात्मा ज्ञातव्यः ॥ १२५ ॥

आत्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात् । परिणामस्तु चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कर्म कर्मफलं वा भवितुं शीलः, तन्मयत्वाचेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म

श्रीपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दु ख है, क्यों कि उसमें श्रनाकुलता नहीं, किन्तु श्राकुलता है।

इसप्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४॥ अब ज्ञान, कर्म और कर्मफलको आत्मारूपसे निश्चित करते है —

### गाथा १२५

अन्वयार्थः—[ आत्मा परिणामात्मा ] ग्रात्मा परिणामात्मक है, [ परिणामः ] परिणाम [ ज्ञानकर्मफलभावी ] ज्ञानरूप, कर्मरूप ग्रीर कर्मफलरूप होता है, [ तस्मात् ] इसलिये [ ज्ञानं, कर्म, फल च ] ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्मफल [ आत्मा ज्ञातन्यः ] ग्रात्मा है ऐसा समभना ।

टीका:—प्रथम तो श्रात्मा वास्तवमे परिणामस्वरूप ही है, क्योंकि 'परिणाम स्वय श्रात्मा है' ऐसा (११२ वी गाथामें भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देवने) स्वय कहा है, श्रीर परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला है, क्योंकि चेतना तन्मय (ज्ञानमय, कर्ममय श्रथवा कर्मफलमय) होती है। इसलिये ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफल श्रात्मा ही है।

इसप्रकार वास्तवमे शुद्ध द्रव्यके निरूपणमे परद्रव्यके सम्पर्क (सम्बन्ध-

क्रमेंच्लं चारमेर । व्हं हि **इह्ह**ण्यमिक्स्पानां मुक्तमाथ **इह्हण्य रशस्त्रावशिक्षो** ॥-१२७ ॥

वर्षेरवास्त्वते हेरलामास्त्रस्य हृहत्यविकास्त् झारास्त्रहिती स्वतीति तम्भिनन्त् हृज्यसामान्यवर्णन्यहासीहरति—

> कत्ता करणं कम्मं फलं व अप्प ति विश्विदो सम्बो किः परिणमदि लेव अवणं जदि अप्पाणं लहदि सुद्ध ॥ १२६ कर्त कर्म कर्म क्रमेस्स क्रमेस विश्वासम्बद्धः।

> > परिचयति नैवान्नवदि भारमार्व समते हृदयु ॥ १२६ ॥

सग) का असमक होनेसे और पर्याय इन्यके भीतर प्रतीन हो वानेसे वहना की इस्य ही रहता है।। १२४।।

सन, इसप्रकार केयरनको प्राप्त भारमाओ बुढताके निश्चको सामक्रकोरी सिदि होनेपर सुद्ध प्राप्ततत्त्वको उपकव्य (सनुभव, प्राप्त ) होती है क्टानिय उसका प्रमिनन्दन करते हुवे (धर्मात् भारमाकी बुढताके निर्णयकी प्रकसा करते हुवे (धर्मात् भारमाकी बुढताके निर्णयकी प्रकसा करते हुवे ।

#### वावा १२६

कन्यपार्थः—[यदि] यदि [अपना ] समग [ कर्ता, कर्ता, कर्ता, कर्ता, कर्तान व समग ] 'कर्ता करण, कम और कम फल सारमा है' [इति विक्रिता ] देश निरुव्यवाभा होता हुआ [ अन्यह् ] अन्यस्य [ ज इव परिचयित ] परिचयित नहीं हैं हो तो नह [ क्षर्यं नारमार्थ ] सुद्ध प्रात्माको [ सम्बे ] उपलब्ध करता है ।

१ मसीम दो वाना - कार्वर सीन दो बागा। नय्न हो बागा। जूब बागा। नदस्व हो बाव्य ।

डेक्सको प्रस्त – क्षेत्रपृत । (जाला बातस्य भी जीर डेक्स की हैं हुए डेक्स कियान अधिकारमें को इस्य सामान्यका निकाया निकास आया है। कार्य काम डेक्स्ड्रक्त के व्यक्ति

यो हि नामैं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमित स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्क द्रव्यान्तः प्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानस्रपलभते, न पुनरन्यः । तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मवन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागरं जितात्मष्ट्रचि-र्जपापुष्पसंनिधिप्रधावितोपरागरं जितात्मष्ट्रचिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारो ऽहमासं संसारी तदापि न नाम मम को ऽप्यासीत्, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासम्, अहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः कारणमासम्, अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्व-

टीका:—जो पुरुष इसप्रकार 'कर्ता' करण, कर्म ग्रीर कर्मफल ग्रात्मा ही है' यह निश्चय करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नही होता वही पुरुष, जिसका परद्रव्यके साथ सपर्क रुक गया है, ग्रीर जिसकी पर्याये द्रव्यके भीतर प्रलीन होगई है ऐसे शुद्धात्माको उपलब्ध करता है, परन्तु ग्रन्य कोई (पुरुष) ऐसे शुद्ध ग्रात्माको उपलब्ध नही करता।

इसीको स्पष्टतया समभाते है —

"जब ग्रनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बन्धनरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपरागके द्वारा जिसकी स्वपरिणति रिजत (विकृत मिलन) थी ऐसा मैं जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग (लालिमासे जिसकी स्वपरिणति रिजत (रँगी हुई) हो ऐसे स्फिटिक मिणकी भाँति-परके द्वारा अग्रारोपित विकारवाला होनेसे ससारी था, तब भी (ग्रज्ञानदशामे भी) वास्तवमे मेरा कोई भी (सबधी) नही था। तब भी मैं ग्रकेला ही कर्ण था, क्योंकि मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतत्र था (ग्रर्थात् स्वाधीनतया कर्ता था), मैं ग्रकेला ही करण था, क्योंकि मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम (उत्कृष्टसाधन)

१ 'कर्ता करण इत्यादि आत्मा ही है' ऐसा निश्चय होने पर दो बाते निश्चित हो जाती हैं,—एक तो यह कि 'कर्ता, करण इत्यादि आत्मा ही है, पुद्गलादि नहीं, अर्थात् आत्माका परद्रव्यके साथ संबंध नहीं है,' दूसरी—'अमेद दृष्टिमें कर्ता, करण इत्यादि मेद नहीं हैं, यह सब एक आत्मा ही है, अर्थात् पर्यायें द्रव्यके भीतर लीन हो गई हैं।'

२. उपराग = किसी पदार्थमें, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे होनेवाला उपाधिके अनुरूप विकारी भाव, औपाधिक माव, विकार, मिलनता।

३ आरोपित = ( नवीन अर्थात् औपाधिकरूपसे ) किये गये । [ विकार स्वभावभूत नहीं थे, किन्तु उपाधिके निर्मित्तसे औपाधिकरूपसे ( नवीन ) हुये थे । ]

४. कर्ता, करण और कर्मके अर्थों के लिये १६ वीं गायाका भावार्थ देखना चाहिये।

मानेनात्मना प्राप्या कर्मासम् , बहुनेक एव चोवरक्कवित्वरिकमकुरसक्कवर्तः ।
विदर्यस्तरुप्तक दुःबारूपं कर्मकरमासम् । हदानीं ,
प्लि विस्त्रु , व्यार्क्य कर्मकरमासम् । हदानीं ,
स्प्तिटकमणिरिव विभान्तपरारोपितविकारोऽद्वरोकान्तेनास्मि हृह्वः, इदानीवर्षि
कोऽप्यस्ति, हदानीमप्यहरेक एव ध्रविद्वद्ववित्स्वमानेन स्वरुप्तः कर्तास्यि,
सुविद्वद्ववित्स्यमानेन साथकवयः कर्णमस्मि, अद्योक एव च
नात्मना प्राप्यः कर्मास्मि, शहरेक एव च सुविद्वद्ववित्यरिकाननस्यमावस्य

नं सौस्यास्यं कर्मफ्रमस्य । एक्यस्य क्यवज्ञती मोक्षयज्ञती बाल्यानमेकसेव अवस्तः

२०६

षा, मैं प्रकेला ही कम था क्योंकि मैं प्रकेला ही उपरक्त कतम्परूप होनके स्वभावने कारण भारमाने प्राप्य था और मैं प्रकेला ही पुष्पर्धे सक्षणवाला 'दुक्ष' नामक कम सक्ष था — जो कि उपरक्त कतन्परूपपरिक्रिय हैं स्वभावसे उत्पन्न किया जाता था।

भीर धन, भनाविसित पौद्गलिक कम की वधनरूप उपाधिकी निकासीना साथ जिसकी सुविधुत सहज (स्वामाविक) स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा कि जपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविधुत सहज स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा कि जपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविधुत सहज स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसे ऐसे स्कटिकमणिकी भौति—जिसका परके द्वारा भारोपित विकार रक गवा है की होनेसे एकान्तत सुमुख् (केवल मोकार्थी) हूँ धभी भी (सुमुख् वधार्में नालकार्य भी) वास्तवमें मेरा कोई भी नहीं है। धभी भी मैं धकेसा ही कर्ता हूँ वर्गोक में भकेसा ही सुविधुत चतन्यस्प स्वभावसे स्वयाविक ही प्रविधुत चतन्यस्प स्वभावसे सावकार्य हुँ मैं भनेसा ही कर्ता है क्योंकि मैं भकेसा ही सुविधुत चतन्यस्प स्वभावसे सावकार्य हुँ मैं भनेसा ही कर्ता ही स्वर्ण सारमासे प्राप्य हूँ भीर मैं भनेसा ही धनाकुसतासकावासा हुँ सामक क्या पर सावकार सावकार

सुविद्युक्त चेताचपरिक्तमत्त्रचमाथ आध्याका कर्त है, और वह कर्त अव्यक्तका अवश्याकारे ।
 परता है, प्रमानिव सुख कर्मफता है। सुक आध्याकी ही अवश्या होलेक व्यक्तका के क्वेटन हैं।

रिवैकत्वभावनोन्मुखम्य परद्रव्यपरिणतिर्न जातु जायते । परमाणुरिवभावितैकत्वश्च परेण नो मंपृच्यते । ततः परद्रव्यासंपृक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । कर्वे करणकर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन भावयन् पर्यायैर्न संकीयेते, ततः पर्यायामंकीर्णत्वाच सुविशुद्धो भवतीति ।। १२६ ॥

वसततिलका छन्द।

द्रच्यान्तरच्यतिकराद्यसारितात्मा-सामान्यमञ्जितसमस्तविशेपजातः ।

दसप्रकार वधमार्गमे तथा मोक्षमार्गमे ग्रात्मा ग्रकेला ही है, इसप्रकार भानेवाला यह पुरुप, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामे उन्मुख होनेसे, (ग्रर्थात् एकत्वके ग्रानेमे तत्पर होनेसे), उसे परद्रव्यरूप परिणित-किचित् नही होती, ग्रीर परमाणुकी भाँति (जैसे एकत्वभावसे परिणिमत परमाणु परके साथ सगको प्राप्त नही होता उसीप्रकार—), एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ अपृक्त नही होता; इसिलये परद्रव्यके साथ ग्रसवद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है। ग्रीर, कर्ता, करण, कर्म, तथा कर्म फलको अग्रात्मारूपसे भाता हुग्रा वह पुरुप पर्यायोसे सकीर्ण (खिंदत) नही होता, ग्रीर इसिलये—पर्यायोके द्वारा सकीर्ण न होनेसे सुविशुद्ध होता है। १२६।।

[ग्रव, इस क्लोक द्वारा इसी ग्राशथको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती है -]

अर्थः — जिसने अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा आत्माको एक ग्रोर हटा लिया है (अर्थात् परद्रव्योसे अलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विशेषोके समूहको सामान्यमे लीन किया है (अर्थात् समस्त पर्यायोको द्रव्यके भीतर डुवोया हुम्रा दिखाया है ) ऐसा जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋद्धिशोभा ) को लूट लेनेवाला शुद्धनय है, उसने उत्कट विवेकके द्वारा तत्वको (आत्मस्वरूपको ) विविक्त किया है ।

१ भाना = अनुभव करना, समभना, चिन्तवन करना [ 'किसी जीवका-अज्ञानी या ज्ञानीका परके साथ सवन्ध नहीं है। वधमार्गमें आत्मा स्वय निजको निजसे बॉधता था और निजको अर्थात् अपने दु ख-पर्यायरूप फलको, भोगता था। अब मोत्तमार्गमें आत्मा स्वय निजको निजसे मुक्त करता है। और निजको-अर्थात् अपने सुखपर्यायरूप फलको-भोगता है'—ऐसे एकत्वको सम्यग्दष्टि जीव भाता है, अनुभव करता है, समभता है, चिन्तवन करता है। मिथ्याद्दष्टि इससे विपरीतभावनावाला होता है।

२ सपृक्त = सपर्कवाला, सबधवाला, सगवाला।

३ सम्यग्दृष्टि जीव भेदोंको न भाकर अभेद आत्माको ही भाता-अनुभव करता है।

४ विविक्त=ग्रुद्ध, अकेला, अलग।

स्तेष श्रद्धनय ग्रह्ममास्त्रस्ती-श्रुण्टाक तत्कटनिषेकमिनिकतमाः ॥ ७ ॥ मराकांग संद । स्त्रुण्डेदात्परपरिणतेः कर्तृक्रमास्त्रिकेद-मान्तिर्णनाद्वि च ग्रुणिसम्बन्ध्यस्त्रस्त्राच्यः । सम्बन्धात्रे महस्ति विवदे मुख्यितस्त्रीक्योऽन्यं स्थास्यस्युद्धसाह्यमाहिया सर्वदा श्रुक्क दव ॥ ७ ॥

म्ख्युप् और । इम्पसामान्यविकानसम्म इत्येषि मायसम् । राष्ट्रिकेवपरिकानकारम्बरा कियरेऽकुना ॥ ९ ॥

इति प्रवयनसारवृत्ती तत्त्वदीपिकार्या श्रीमवमृतवद्वसूरिविर<del>ाधितार्या वेक्सर्यः</del> सामान्यद्रव्यप्रकार्यनंसमाप्तम् ।।

[ प्रव शुद्धनयक द्वारा शुद्ध ब्रास्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाने ब्राह्मकों 🗪 दलोक द्वारा क्षष्ट कर द्रव्यसामा यकै वणनकी पूर्णाहृति की जाती हैं —]

मर्व — इसप्रवार परणरिणतिक उन्हेद (परह्रव्यक्ष परिजनने वर्ग ) से तथा कर्ता कम इत्यानि भेदाकी भ्रातिके भी नावले प्रस्तर्मे विवये क्रि प्राप्त्मतत्त्वको उपलब्ध किया है — एमा यह धारमा वतन्त्रमामक्य विवय (विवय) तंत्रमें सीन हाता हुमा, धपनी महत्व (स्वामाविक ) महिमाकी क्रकाववयाने व्यवस्था

पुरा २० ५५ गा। [ सब स्तान द्वारा नवीन विषयमा—दुम्यविधायक वजनको सूचित किया **चावा है**—]

मद!---देगप्रकार द्रथ्यमामायक आतम अनको नजीर करके, वर्ष डिव्स विभागक 'परिजानका प्रारम किया जाता है।

नमप्रकार (श्रीमर्भगवाकु न्युस्थाकार्स्यकेषकोत ) जी व्यवस्थान स्थानिक स्थान स्

१. परिज्ञान — विम्तारपूर्वेक्कान ।

अय द्रव्यविशेषप्रज्ञापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविशेषं निश्चिनोति— द्व्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवञ्चोगमञ्जो । पोष्गलद्ववणमुहं ञ्चचेदणं ह्वदि य ञ्चज्जीवं ॥ १२७ ॥

द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः। पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति चाजीवः॥ १२७॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्झदेव तद्धिरूढिविशेपलक्षणसद्धा-वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्विशेपग्रपढौकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । अजी-वस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पश्चव्यक्तयः । विशेषलक्षण जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनरचेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्वरूपत्वेन

ग्रव, द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन करते है, (ग्रयित् द्रव्यविशेषोको द्रव्यके भेदोको वतलाते है), उसमे (प्रथम) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय करते है, (ग्रयित् द्रव्यके जीव ग्रीर ग्रजीव-दो भेद वतलाते है) —

## गाथा १२७

अन्वयार्थ:—[ द्रव्यं ] द्रव्य [ जीवः अजीवः ] जीव ग्रीर ग्रजीव है | [ पुनः ] उसमे [ चेतनोपयोगमयः ] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [ जीवः ] जीव है, [ च ] ग्रीर [ पुद्रलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः ] पुद्गल द्रव्यादिक ग्रचेतन द्रव्य [ अजीवः भवति ] ग्रजीव है ।

टीका:—यहाँ (इस विश्वमे ) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको छोडे विना ही, उसमे रहनेवाले विशेषलक्षणोके सद्भावके कारण एक-दूसरेसे पृथक् किये जानेपर जीवत्वरूप और अजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है। उसमे, जीवका आत्मद्रव्य ही एक भेद है, और अजीवके पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, तथा ग्राकाशद्रव्य-यह पाँच भेद है। जीवका विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व (चेतना-मयता और उपयोगमयता) है, और अजीवका अचेतनत्व है। उसमे जहाँ स्वधर्मों व्याप्त होनेसे (जीवके) स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, अविनाशिनी, भगवती, सवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेतनापरिणामलक्षण, द्रव्यपरिणतिरूप उपयोगके द्वारा जिसमे निष्पन्नत्व (रचनारूपत्व) अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव

१—चेतनाका परिणामस्वरूप उपयोग जीवद्रव्यकी परिणति है।

योजमानवानवायित्या **स्वयत्या शॅनिकारवा वैकाया** वनोमेन च निर्दे प्रस्ववस्थी<sup>न</sup> मधिनाति व श्रीयः । वश्र समायार्चेतनाया मनावार्यद्विरन्तमाचेतनसम्बद्धी**नै मधिनाति क्षेत्रकी**ः

वर होसहोस्त्रविके निविज्ञीतः— पोरगलजीवणिवद्वो

वद्ददि भागासे जो लोगो सो स<del>व्यक्तमे हु #</del>

पुरुवसवीयनिवदी पर्मावर्गास्तिकारकारकारणः । 💛 वर्तते माकावे यो सोकः न सर्वक्रमे हु ॥ १२० ॥ 😽

मस्ति हि इत्यस्य कोवाजीकरकेर विकेपविकारणे स्वक्रमण्डहात्ता। स्व पहुरुमसम्बद्धान्तकर्ता, स्वोक्तम दुना केवककात्तकरूपः। वर्ग

है। भौर जिसमें उपयोगके साथ रहनेवाली, "यथोक्त सम्राथवाली वेदनाव्य होनेसे बाहर तथा शीतर भवेतनत्व भवतरित प्रतिभासित होता है वह सवीव

भ्रवार्थ — इव्यत्वरूप सामान्यकी अपेक्षाचे इव्योमि एकर्प । विशेषस्रकार्गोकी अपेक्षाचे उनके जीव और अवीव दो अव है। को इव्य चेतनाके द्वारा और चेतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रिचत है वह और जो चेतनारहिन होनेचे अचेतन है वह अवीव है। बीवका एक है की अजीवके पांच भेद हैं। इन सबका विस्तृत विवेचन आवे किया बायमा ॥१२७॥ " श

भव ( द्रव्यके ) लोकालोकत्वरूपभेदका निक्चय करते हैं-

#### वाचा १२८

सन्वयार्थः — [बाह्यके ] प्राकाशमें [बा] जो श्राय [प्रत्यांतिकार ] पुद्राल ग्रीन जीवले समुक्त है तथा [पर्यापमितिकायकालाहपा करते ] वयांतिकार्य ग्रापमांतिकाम ग्रीन कालले समृद्य है [सः] वह [सर्वकाले हु ] सवकालमें [केका] ग्रीक है। (सेष केवल ग्राकाण ग्रामोक है।)

टीका'—नास्तवमें प्रस्य सोकत्व ग्रीर ग्रालोकत्वके भेवसे विवेषणाण् है स्मांकि ग्रपने ग्रपने सक्तगोंका सञ्जाव है। लोकका स्वत्रक्ष वदश्य समावास्त्रकर

१- वर्षाच्य सङ्ख्याली - इ.पर वर्ड बलुसार शङ्क्यमशी (चेत्रवाध स**च्य कार है** की में चान है।)

परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थिती आस्कन्दतस्तद्गति-स्थितिनिवन्धनभूतौ च धर्माऽधर्मावभिन्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रन्यवर्तनानिमिचभूतश्च कालो नित्य-दुर्ललितस्तचावदाकाशं शेपाण्यशेपाणि द्रन्याणि चेत्यमीपां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य स लोकः। यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोगितिस्थिती न संभवतो धर्माधर्मौ नावस्थितौ न कालो दुर्ललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः।। १२८।।

अथ क्रियाभावतद्भावविशेषं निश्चिनोति-

# उपादद्विदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । परिणामादो जायंते संघादादो व भेदादो ॥ १२६ ॥

उत्पादिस्यतिभङ्गाः पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य । परिणामाजायन्ते संघाताद्वा भेदात् ॥ १२९ ॥

(छह द्रव्योकी समुदायस्वरूपता) है, ग्रीर ग्रलोकका केवल ग्राकाशात्मकत्व (मात्र ग्राकाशस्वरूपत्व) है। वहाँ, सर्वद्रव्योमे व्याप्त होने वाले परममहान ग्राकाशमे, जहाँ जितनेमे गित-स्थित धर्मवाले जीव तथा पुद्गल गितस्थितको प्राप्त होते है, (जहाँ जितनेमे ) उन्हे, गितस्थितिमे निमित्तभूत धर्म तथा ग्रधमं व्याप्त होकर रहते हैं ग्रीर (जहाँ जितनेमे) सर्व द्रव्योके वर्तनामे निमित्तभूत काल सदा वर्तता है, वह उतना ग्राकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका 'स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है, ग्रीर जहाँ जितने ग्राकाशमे जीव तथा पुद्गलकी गिति—स्थित नही होती, धर्म तथा ग्रधमं नही रहते, ग्रीर काल नही पाया जाता, उतना केवल ग्राकाश जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह ग्रलोक है।। १२८।

ग्रब, 'किया' रूप ग्रीर 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी ग्रपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चित करते है —

## गाथा १२९

अन्त्रयार्थः \_\_ [ पुद्गलंजीवात्मकस्य लोकके [ परिणामात् ] परिणमनसे, ग्रौर [ संघातात् वा मेदात् ] सघात ( मिलने ) ग्रौर भेद

१. स्वरूपतासे = निजरूपसे (पड्द्रव्यसमुदाय ही लोक है, अर्थात् वही लोकका स्वत्व है—स्वरूप है। इसलिये लोकके स्व-रूपतासे षट्द्रव्योंका समुदाय लोकका स्व-लम्न्सण है।)

क्रियाज्ञास्त्रतेन केरकक्रम्यत्तेन च इञ्चरवासिः विकेशः । पुरुष्ठजीवी परिचानार मेर तेपातास्यां चोरच्यानामपरिक्रवानकर कार्यकाः है: मानवन्त्वेत परिणामादेवोत्त्वमानाविक्षवानकस्थानत्त्वादि विवयः । सप्तणो सारः, परिसन्दनसम्भण किया । तत्र सर्वाच्यपि हुच्याणि नामेनोवाचान्यवस्पतिरेद्याण्यवतिष्ठमानोत्त्रवमानवस्थवानानि अस्वनित्र वसीति है परिस्पन्दस्यमायस्यात्वरिस्पन्येन भिष्याः संधातेन संहताः . क्रियादन्त्वस् मवन्ति । तथा बीवा नवि वरिसन्दरसम्बद्धस्वरिसन्देव

(प्रथक होने ) से जिलादस्थितिसँगा । उत्पाद, झौन्य, सौर म्यव [ होते हैं ।

टीका:—कोई हरूम जाव' तथा 'कियाशाने' होनेसे, सीर कोई हन्में 'माव' वाले होनेसे –इस अपेकासे द्रव्यके भेद होते हैं। उसमें पूद्यक तका 🌉 (१) भाववाले तथा (२) कियाबाले हैं, क्योंकि (१) परिचाम द्वारा, तथा 🕄 संघात और भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिक्ते हैं और मध्ट होते हैं। केंच में भाववासे ही हैं, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं टिक्ते हैं भीर क्य होते हैं - ऐसा निक्चय है।

उसमें, 'माव'का सक्षण परिशाममात्र है, (ग्रौर) 'मिना'का 🛲 🔻 परिस्पद (कम्पन ) है। इसमें समस्त ही ब्रब्ध माववाले हैं क्योंकि परिवास स्ववान वाने होनेसे परिणामके द्वारा <sup>क</sup>मन्वयं और व्यक्तिरेकॉको प्राप्त हो**उँ 📑 है** उत्पन्न होते हैं टिकते हैं और नष्ट होते हैं। पूद्गम तो (बाक्याने होनेके भविरिक्त ) कियाबाले मी होते हैं क्योंकि परिस्पद स्वनाववाले होनेसे परिस्पदके द्वारा "पृथक पुरुगम एकत्रित होजाते हैं इससिये और एककिंग मिले हुये पुष्पल पुन पृथक होजाते हैं इसिलये (इस अपेकासे ) वे उत्पन्न होते 🕏 टिक्ते हैं और नष्ट होते हैं। तथा जीव भी ( माववाने होनेके घतिरिक्त ) विवासी भी होते हैं क्योंकि परिस्पन्त स्वभाववाले होनेसे परिस्पदके द्वारा नवीन कर्म-नोकर्व-

१ जन्मम, काशियको जीर व्यक्तिक, कराह तथा व्यक्तको करवाते हैं।

२ प्रमुद् पुरासः कंपनके हारा पकतिक होते हैं। तम ने हुनकृतक तह होते पुरासक्ति दिस्से और एकत्रितकपरे जनक होते हैं।

-भिन्नास्तैः सह संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानाविष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति ।१२९। अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति—

लिगेहिं जेहिं दब्वं जीवमजीवं च हवदि विगणादं । तेऽतब्भावविसिद्वा मुत्तामुत्ता गुणा ऐया ॥ १३० ॥

लिगैयेँद्रेंच्यं जीवोऽजीवश्च भवतिविज्ञातम् । तेऽतद्भावविशिष्टा मूर्तामूर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥ १३० ॥

द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्लिङ्गयते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गिप्रसिद्धौ तिङ्गङ्गत्वग्रपटौक ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽय- मित्यादिविशेषग्रत्पादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपाचिवशेषत्वात् । यतो हि यस्य यस्य

रूप पुद्गलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे ग्रौर कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोके साथ एकत्रित हुये जीव बादमे पृथक् होनेसे, (इस ग्रपेक्षासे) वे उत्पन्न होते है, टिकते है ग्रौर नष्ट होते है।। १२६॥

अब यह बतलाते है कि-गुण-विशेष (गुणोके भेद ) से द्रव्य-विशेष (द्रव्योका भेद ) होता है —

## गाथा १३•

अन्वयार्थः—[यै: लिगै:] जिन लिंगोसे [द्रव्यं] द्रव्यं [जीव: अजीव: च] जीव ग्रीर ग्रजीवके रूपमे [विज्ञातं भवति] ज्ञात होता है, [ते] वे [अतद्भावि-िशिष्टा:] ग्रतद्भाव विशिष्ट (ग्रतद्भावके द्वारा द्रव्यसे भिन्न) [मूर्तामूर्ता:] मूर्त-ग्रमूर्त [गुणा:] गुण [ज्ञेया:] जानने चाहिये।

टीका:—द्रव्यका आश्रय लेकर और परके आश्रयके बिना प्रवर्तमान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य 'लिगित' (प्राप्त ) होता है—पहचाना जा सकता है, ऐसे लिग गुण हैं। वे (गुण), 'जो द्रव्य है वे गुण नहीं है और जो गुण है वे द्रव्य नहीं है' इस अपेक्षासे

१ ज्ञानावरणादि कर्मरूप और शरीरादि नोकर्मरूप पुद्गलोंके साथ मिला हुआ जीव कपनसे पुन पृथक होजाता है। तब वह (उन पुद्गलोंके साथ) एकत्रिततया नष्ट, जीवत्वेन स्थिर और (उनसे) पृथक्त्वेन उत्पन्न होता है।

हुम्बस्य वो यः स्वक्रवस्तर्य एस्य तेन तेन विश्वित्त्याचेनावस्ति विकेश नामयूर्वानां च हुम्बाचां सूर्वत्वेनायूर्वत्वेन च बङ्गावेन विश्वित्त्वादिने पूर्ण इति तेषां विदेशो निरुपेयः ॥ ११० ॥

वव मूर्वामूर्वगुवानां समवसंबन्धमाक्याति—

211

मुता इ दियगेनमा पोग्गलदन्वप्या **प्रवेगविषा ।** दन्वावममुत्ताणं गुणा समुता सुवेदन्वा ॥ १११ #

मृतां इन्द्रियशाखाः श्रुहस्त्र्यात्वकः नवेकविषाः । कृष्याचानसर्वातां सुचा वसूर्वा ज्ञायच्याः ॥ १११ ॥

दृष्यसे 'मतद्भावके द्वारा विश्विष्ट (मिम्न) रहते हुवे, सिन धौर 'सिवीके कार्यें प्रसिद्धि (परिचय)के समय दृष्यके सिगत्वको प्राप्त होते हैं। सम, वे दृष्यके 'पह जीव है, यह मजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वय भी 'त्युवाकके द्वारा 'विशिष्ट होनेसे विशेषको प्राप्त हैं। जिस जिस दृष्यका वो वो स्वमाव है। व्या जिस उत्पन्न वो वो स्वमाव है। व्या उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न विशेष (भेद ) हैं, बौर व्यक्तिके मूर्त त्या ममूर्त वृष्योंका मूर्तत्व-समूर्तत्वक्ष्य तद्भावके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे व्यक्त इसप्रकारके भेद निश्वित करना चाहिये कि 'यह मूर्त पुण हैं भीर व्यक्तिक समूर्तगृण हैं। १३०।।

भव मूर्त भीर भमूर्त गुर्गोके लक्षण तथा सब**थ (धर्मात् उनका किन** इच्योंके साथ सबभ है यह) कहते हैं —

### \$35

अन्वयार्थः—[ इन्द्रियतासाः सूर्वाः ] इन्द्रियताहा-मूर्तेगुण [ पुन्तस्त्रव्यास्त्रकाः ] पुन्तसः दृष्यारमक [ अनेक विधाः ] अनेक प्रकारके हैं, [असूर्वानां हृष्याचां] अमूर्व व्यास्ति [ गुष्पाः ] गुण [ असुर्वाः शतक्याः ] असुर्व जानना चाहिये ।

१ अनद्माय-(कर्याचन्) वसक्य गर्दी होता वहः

र सिंगी - सिंगवासाः (विरावगुण सिंगविद्व है और सिंगी द्रव्य है)।

१ वर्भाव ~ क्सस्य, वस-धना। वस-पन्नमे होना। स्वस्य ।

प्र निविध - विरेक्शाताला; काळ; जिल ।

मृतीनां गुणानामिन्द्रियग्राह्यत्वं लक्षणम् । अमृतीनां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मृतीः पुद्गलद्रव्यस्य, तस्यैवेकस्य मृतित्वात् । अमृतीः शेपद्रव्याणां, पुद्गलाद्वयेषां सर्वेषामप्यमूर्तिन्त्वात् ॥ १३१ ॥

अथ मूर्तस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृणाति—

वरणरसगंधकासा विज्जंते पुरगलस्स सुहुमादो । पुढवीपरियत्तस्म य सद्दो सो पोरगलो चित्तो ॥ १३२ ॥

वर्णरसगंधस्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य स्क्ष्मात् । पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्गलिश्वतः ॥ १३२ ॥

इन्द्रियग्राह्याः किल स्पर्गरसगन्धवर्णास्तिद्विषयत्वात्, ते चेन्द्रियग्राह्यत्वव्यक्तिशक्तिवशात् गृह्यमाणा अगृह्यमाणाश्च वा एकद्रव्यात्मकद्यक्ष्मपर्यायात्परमाणोः वा अनेकद्रव्यात्मकस्थूल-पर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविशेषेण विशेषगुणत्वेन विद्यन्ते । ते च मूर्त-

टीका:— मूर्त गुणोका लक्षण इन्द्रियग्राह्यत्व है; श्रीर श्रमूर्तगुणोका उससे विपरीत है, (श्रथित् श्रमूर्त गुण इन्द्रियोसे ज्ञात नहीं होते।) श्रीर मूर्तगुण पुद्गलद्व्यके है, क्योंकि वहीं (पुद्गल ही) एक मूर्त है, श्रीर श्रमूर्तगुण शेष द्व्योके है, क्योंकि पुद्गलके श्रितिरक्त शेष सभी द्व्य श्रमूर्त है।। १३१।।

भ्रव मूर्त पुद्गल दृव्यके गुण कहते है ---

## गाथा १३२

अन्वयार्थः—[वर्णरसगंधस्पर्शाः] वर्ण, रस, गघ ग्रीर स्पर्श (गुण) [सूक्ष्मात्] सूक्ष्मसे लेकर [पृथिवीपर्यंतस्य च]पृथ्वी पर्यन्तके [पुद्गलस्य] (सर्व) पुद्गलके [विद्यन्ते] होते है, [चित्रः शब्दः] जो विविध प्रकारका शब्द है [सः] वह [पुद्गलः]पुद्गल ग्रथित पौद्गलिक पर्याय है।

टीका:—स्पर्श, रस, गध और वर्ण इन्द्रियग्राह्य है क्योकि वे इन्द्रियोके विषय हैं। वे इन्द्रियग्राह्यताकी व्यक्ति ग्रीर शिक्तिके वशसे भले ही इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये जाते हो या न किये जाते हो तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्यायरूप

१ परमागु, कार्मणवर्गेणा इत्यादिमें इन्द्रियप्राह्मता व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है, इसीलिये बहुतसे परमागु स्कथरूप होकर स्थूलता धारण करके इन्द्रियोंसे ज्ञात होते हैं।

15

त्वादेव क्षेत्रहम्यानामसंबदन्तः शुह्रसम्बद्धमन्ति । बङ्कनीर्यं, तस्य

गुनले वा न तावदमूर्तद्रम्यगुनः बन्दः ु

स्यापि भवनेन्द्रियविषयत्वावतेः ।

मनति । पर्यायस्तरणं हि काराजिस्करणं गुणककणं हु मिरयस्त्रम् । तकः निस्यस्तरम् न कम्ब्रस्यास्ति गुणलक् । यचु तत्र निस्तर्सनं तचनसम्बद्धारसम्ब

परमाणुचे लेकर धनेक क्रव्यात्मक स्वृत्त पर्यायक्ष पृथ्वीस्कथ तकके हमस्यं ध्रविधेषतया विभेवपुर्णोके रूपमें होते हैं धीर उनके मूर्त होनेके (पुद्गलके ध्रतिरिक्त) क्षेष द्रव्योकि न होनेसे वे पुद्गलको बतनाते हैं।

ऐसी शका नहीं करनी चाहिये कि शब्द भी इन्त्रियसाझा होनेसे कुण. क्योंकि वह (शब्द) विवित्रताके द्वारा विवक्रपत्व ( दिसलाता है फिर भी उसे अनेक ब्रब्यात्मक पुर्वस्थपर्यासके रूपमें स्वीकार्य जाता है।

यदि शब्दको (पर्याय न मानकर) युज माना वाय तो वह वर्षी नहीं है उसका समावान —

प्रथम तो शब्द अमृत इव्यका गुण नहीं है क्योंकि गुण-नुवीन क्या प्रदेशस्य होनेसे दे (गुण-गुणी) <sup>प</sup>एक वेदनसे बेद्य हानेसे अमृत इच्यके भी अवचेतिक ही विद्यमुत्ता आजागणी।

(दूसरे शब्दमें ) पर्यायके लकाजसे गुणका सक्रण उत्थापित होनेने विकास मूर्त प्रव्यका गुण भी नहीं है। पर्यायका लक्षण कावाश्विकक्ष (धनित्वर्ष ) की प्राप्त प्रकार सक्षण निरमत्वर्ष है इससिये (शब्दमें )धनित्यत्वसे निरमत्वर्ष के अपनित्यत्वसे निरमत्वर्ष के अपनित्यत्वसे निरमत्वर्ष के अपनित्यत्व

र विचित्रता — विविधता ( राज्य मानामण्ड, अमानामण्ड, मानोगिल, वैश्वसित्त व्यक्ति क्षेत्र अवस्थि हैं । 
२. एक वेदनसे वेदा — एक ज्ञानसे जात होने वोम्य ( नैनाधिक स्वप्तां व्यक्तमान ग्रुव व्यक्ति के 
प्रदानमान अप्रमाद है। ग्रुव-गुनीके ग्रेश अभिन होते हैं, इससित्वे विच्न इतिकृत्ये क्षाव के 
हैं। इससि गुर्दिक मी जात होना चाहिए। सन्त को विक्ती जा सम्बद्ध है इससित्वे व्यक्तमान की 
कोशित्तको ज्ञात होना चाहिए। किन्तु वह दो विक्ती जी इतिकृत्ये काव होना चहि है। इससित्वे 
क्षाव नामानासि वस्तिक इन्योंका ग्रुव वह दो विक्ती जी इतिकृत्यों काव होना चहि है। इससित्वे

स्पर्शादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृढतरं ग्राह्मम् । न च पुद्गलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्ध-स्येव स्पर्शनादीन्द्रियविषयत्वम् । अषां घ्राणेन्द्रियाविषयत्वात्, ज्योतिषो घ्राणरसनेन्द्रियाविषय-त्वात्, मरुतो घ्राणरसनचन्तुरिन्द्रियाविषयत्वाच । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमप्-ज्योतिर्मारुतः, सर्वेषुद्गलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकैरेव पुद्गलैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामप्ज्यो-

होनेसे (ग्रर्थात् शब्द कभी कभी ही होता है, ग्रौर नित्य नही है, इसलिये ) शब्द गुण नही है । जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे (शब्दको ) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका ग्रौर उनके स्पर्शादिक गुणोका ही है, शब्द पर्यायका नही,—इसप्रकार भ्रतिदृद्ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिये ।

ग्रीर, "यदि शब्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्कधकी भाँति स्पर्शनादिक इन्द्रियोका विषय होना चाहिये, ग्रर्थात् जैसे पृथ्वीस्कधरूप पुद्गलपर्याय सर्व इन्द्रियोसे ज्ञात होती है उसीप्रकार शब्दरूपपुद्गल पर्याय भी सभी इन्द्रियोसे ज्ञात होनी चाहिये" (ऐसा तर्क किया जाय तो) ऐसा भी नही है, क्योंकि पानी (पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी) घ्राणेन्द्रियका विषय नहीं है; श्रिग्न घ्राणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रियका विषय नहीं है, ग्रीर वायु घ्राण, रसना, तथा चक्षुइन्द्रियका विषय नहीं है। ग्रीर ऐसा भी नही है कि—पानी गध रहित है (इसलिये नाकसे ग्रग्नाह्य है), ग्रीन गध तथा रस रहित है (इसलिये नाक तथा जीभसे श्रग्नाह्य है); ग्रीर वायु गध, रस तथा वर्ण रहित है (इसलिये नाक, जीभ तथा ग्राँखोसे श्रग्नाह्य है); क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शाद्वि चतुष्कयुक्त स्वीकार किये गये है। क्योंकि जिनके

१ चतुष्क = चतुष्टय, चारका समूह। [ समस्त पुद्गलों में — पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सबही में स्पर्शादि चारों गुण होते हैं। मात्र अन्तर इतना ही है कि पृथ्वी में चारों गुण व्यक्त हैं, पानी में गध अव्यक्त हैं, अग्नि में गध तथा रस अव्यक्त हैं, और वायु में गध, रस तथा वर्ण अव्यक्त हैं। इस बातकी सिद्धिके लिये युक्ति इसप्रकार हैं — चन्द्रकान्त मिण्लप पृथ्वी में से पानी करता है, अरिणकी-लकड़ी-मेंसे अग्नि प्रगट होती है और जो खानेसे पेटमें वायु उत्पन्न होती है। इसलिये—(१) चद्रकांत-मिण्में,(२) अरिण-लकड़ी में, और (३) जो में रहनेवाले चारों गुण (१) पानी में, (२) अग्नि में, और (३) वायु में होने चाहिये। मात्र अन्तर इतना ही है कि उन गुणों मेंसे कुछ अप्रगटरूपसे परिण्णित हुये हैं। और फिर, पानी मेंसे मोती रूप पृथ्वी काय और अग्नि मेंसे काजलरूप पृथ्वी कायके उत्पन्न होने पर चारों गुण प्रगट होते हुये देखे जाते हैं। ]

— प्रवचनार् —

ومري

तिकदरमक्तामारम्भवर्षनात् । व च क्रक्तिकदमक्ति वैचित्रवास्त्वर्थं नित्पद्रध्यस्वकातिवाताव । क्रोऽस्तु क्ष्यः स्थापकोतो केस्ट्रस्यामा गुणान् गुणानि----

रश्य

1

भागासस्सवगाहो धम्मदव्यस्स गमनहेदुर्च ।

भम्मेदरदव्यस्त दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ १ कालस्त बट्टणा से गुणोवश्चोगो ति श्रम्पसो मिसरी दुः खुरा संखेवादी गुणा हि मुचित्यहीणाणं ॥१३४॥ अगरी

न्याकास्त्रसम्बन्धाः वर्गत्रस्यस्य गमनदेतुत्त्वस् । वर्गेतरह्व्यस्य तु गुनः युनः स्वानकारचनः ॥ १३३ ॥ कातस्य वर्गना स्यात् गुण उपयोग इति नारमनी सन्तिः। बेचाः तंत्रेपाव्युणा हि सृतिंत्रहीनानास् ॥ १३४ ॥ बुनकस् ।

स्पर्शादिबतुष्क व्यक्त हैं ऐसे (१) बन्दुकान्तमिकको, (२) ध्रास्त्रको, धौर (१) बी को को पूद्मल उत्पन्न करते हैं उन्हेंकि द्वारा (१) बिसकी वंच बच्चत हैं। पंगिको (२) विसकी गंव तथा रस अध्यक्त है ऐसी अग्निकी, धौर (१) किस प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य वर्ष प्रमुख्य के ऐसी उत्पन्न को वेसी क्षारी हैं।

भौर कहीं (किसी पर्यायमें) किसी 'गुगकी कावाजित्क परिवासी विजित्रताके कारण होनेवाली व्यक्तता मा अव्यक्तता तित्य पुष्पत्वभावका अधिक नहीं 'करती । (अर्थात अतिरापित्गानिक कारण होनेवाली गुजकी अवटता और 'अप्रगटता नित्य पुष्पत्वभावके साथ कहीं विरोधको प्राप्त नहीं होती ।)

इसलिये शब्द पुरुषलकी पर्याय ही है ।। १३२ ।। श्रव शेप श्रमूर्त दुब्योंके गुज कहते हैं ---

गाचा १३३ ३४

सन्ववार्षः—[आकावस्वावधादः] धाकाशका धवगाह [वर्षास्थस्य स्वस्तः देत्तां ] वर्षदृष्पका गमनहेतुत्व [तु पुनः] ग्रीर [ वर्षेतरहृष्यस्य गुनः ] शवर्षे दृष्यका नुन [स्वातकारणता ] स्वानकारणता है।[कावस्य ]कामका पुन [स्रोव स्वाह् ]वर्तना है [जात्मका गुनः] भारमाका मुन [त्रवरोगः हति वर्षित ] उपमोन विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रच्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमन-परिणामिनां जीवपुद्गलानां गमनहेतुत्वं धर्मस्य, सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्गलानां स्थानहेतुत्वमधर्मस्य, अशेषशेषद्रच्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्वं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसंत्तेषाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव सकलद्रच्यसाधारणाव-गाहसंपादनमसर्वगतत्वादेव शेषद्रच्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत-

कहा है । [ मूर्तिप्रहीणानां गुणाः हि ] इसप्रकार अमूर्त दृव्योके गुण [ संनेपात् ] सक्षेपसे [ ज्ञेषाः ] जानना चाहिये ।

टीका:—युगपत् सर्वद्रव्योके साधारण अवगाहका हेतुत्व आकाशका विशेष गुण है। एक ही साथ सर्व गतिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके गमनका हेतुत्व धर्मका विशेष गुण है। एक ही साथ सर्व स्थितिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके स्थिर होनेका हेतुत्व अधर्मका विशेषगुण है। (कालके अतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योकी प्रति-पर्यायमे समयवृत्तिका हेतुत्व (समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व) कालका विशेष गुण है। चैतन्य परिणाम जीवका विशेष गुण है। इसप्रकार अमूर्त द्रव्योके विशेष गुणोका सक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्योको जाननेके लिग (चिह्न, लक्षण, साधन) प्राप्त होते है, अर्थात् उन उन विशेष गुणोके द्वारा उन उन अमूर्त द्रव्योका अस्तित्व ज्ञात होता है—सिद्ध होता है। (इसीको स्पष्टता पूर्वक समकाते है —-)

वहाँ एक ही कालमे समस्त द्रव्योको साधारण प्रवगाहका सपादन (ग्रवगाह हेतुत्वरूप लिंग) ग्राकाशको बतलाता है, क्योकि शेष द्रव्योके सर्वगत न होनेसे उनके वह सभव नहीं है।

इसीप्रकार एक ही कालमे गित परिणत समस्त जीव-पुद्गलोको लोक तक गमनका हेतुत्व धर्मको बतलाता है, क्यों कि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं इसिलये उनके वह सभव नहीं है, जीव समुद्धातको छोडकर अन्यत्र लोकके असल्यातवें भाग मात्र है, इसिलये उसके वह सभव नहीं है लोक अलोककी सीमा अचिलत होनेसे वह अग्रकाशके सभव नहीं है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे अधर्मके वह सभव नहीं है।

, (काल भ्रौर पुद्गल एकप्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमे निमित्त नहीं हो सकते, जीव समुद्घातको छोडकर भ्रन्य कालमे लोकके भ्रसख्यातवे भागमे

१ अवगाह = लीन होना, मजित होना, अवकाश प्राप्त फरना। (एक ही कालमें सर्व द्रव्योंको सामान्य अवकाशकी प्राप्तिमें आकाशद्रव्य निमित्तमूत है।)

समस्त्रजीतपुरस्यामास्त्रोच्यहनवदेशुरूवाचेष्ठस्यासम्बद्धाः सममात्रास्त्रस्यास्त्रस्य सोक्स्योक्सीयगोऽपविश्वसम्बद्धाः मधितमवति । तथैक्यस्येगः सपुरक्योः, स्वपुचारास्त्रम्यः शोक्सर्यक्षेत्रम्यसमात्रस्यास्त्रस्य

ही रहता है, इसिनने वह मी सोक तक वसनमें निमित्त वहाँ के साकाश गतिमें निमित्त हो तो बीव धीर पूष्यमाँकी वित सबीक वित स्वीक वित सबीक वित सबीक वित सबीक वित सबीक वित सबीक वित सबीक वित सुन के सिन्दी है, सबमें इच्य तो बतिसे विवस्त विवस्त वित सुन है, गतिमें निमित्त नहीं हो सकता। इसप्रकार गतिहेतुत्व कुण वर्मनामक वतलाता है।)

इसीप्रकार एक ही कासमें दिवाल परिचल समस्त बीव-पुरूववाँकी रियालिका हेतुस्य प्रधमेंको बललाला है, क्योंकि कास और पुरूवक प्रधमेंको है, जोव समुद्रवालको छोड़कर प्रस्वव बीकके मात्र है इसिलये उसके वह समय नहीं है, जोव समुद्रवालको छोड़कर प्रस्वव बीकके मात्र है इसिलये उसके वह समय नहीं है, जोक और प्रजोककी सीमा प्राकाशके वह समय नहीं है और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे वर्मके वह संक्व

इसीप्रकार (कालके स्रतिरिक्त ) शेव समस्त हस्योंके प्रतिक समयवृत्तिका हेतुत्व कालको बतनाता है क्योंकि उनके 'समविक्ति कारणान्तरसे साध्य होनेसे (सर्थात् उनके समयसे विक्रिस्ट्यरिकार सम्ब होती है इसिसे ) स्वतः उनके वह (समयवृत्ति हेतुस्व ) समवित नहीं है ।

इसीप्रकार बतस्य परिणाम जीवको बसलाता है क्योंकि वह केरण के इसलिये सेच इब्योंके वह समय नहीं है।

इसप्रकार गुण विश्लेषसे ब्रव्यविशेष जानना चाहिये।

नावार्ष:— असा कि पहले नतामा गया है — स्पर्श रस गंज वर्णसे पूर्वण प्रश्मोंका मस्तित्व ज्ञात होता है। यहाँ समूर्त क्रव्योंका स्रस्तत्व उनके विशेष सक्षणोंसे प्रगट किया गया है।

र फानचे व्यक्तिएक इञ्चेंकी परिवृत्ति 'एक समयमें नह परिवृत्ति हुई है' इसकहार समयसे विशिष्ट के वर्षात् व्यवहारके क्सर्में समयकी अपेवा वाली है, इसक्रिये क्सर्में इस्य काल रूक्त-तिनित्त होना वार्ति है।

काशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मस्य चासंभवद्धर्ममधिगमयति । तथा अशेपशेपद्रव्याणां प्रतिपर्याय समयवृत्तिहेतुत्वं कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेपद्रव्याणामसंभवन् जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषा- द्द्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥ १३३ । १३४ ॥

अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेषं प्रज्ञापयति— जीवा पोरगलकाया धम्माऽधम्मा पुणो य ञ्यागासं । सपदेसेहिं ञ्यसंखादा णित्थि पदेस त्ति कालस्स ॥ १३५॥

> जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मो पुनश्चाकाशम् । स्वप्नदेशैरसंख्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥ १३५ ॥

चैतन्य परिणामरूप लक्षण अनुभवमे आता है इसलिये अनन्तजीव द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है। जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे अवगाह (अवकाश) को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य लोकालोकव्यापी आकाश है। जीव और पुद्गल गित करते हुये मालुम होते है, इसलिये जैसे मछलीको गित करनेमें निमित्तभूत जल है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोको गित करनेमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकव्यापी धर्मद्रव्य है। जैसे मनुष्यको स्थितिमें निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोकी स्थितिमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये। वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्मद्रव्य है। जैसे कुम्हारके चक्रके चलनेमे कील निमित्तभूत है उसीप्रकार (कालके अतिरिक्त) सर्व द्रव्योके परिणमनमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य असंख्यात कालाणु है, जिनकी पर्यायें समय, घडी, दिन, वर्ष इत्यादिरूपसे व्यक्त होती है।

इसप्रकार गुणभेदसे दृव्यभेद निश्चित हुग्रा ।। १३३-१३४ ।। श्रव, द्रव्यका प्रदेशवत्व ग्रीर श्रप्रदेशवत्वरूप विशेष (भेद) बतलाते हैं — गाथा १३५

अन्वयार्थः—[जीवाः] जीव [पुद्गलकायाः] पुद्गलकाय, [धर्माधर्मी] धर्म, श्राधर्म [पुनः च] श्रीर [आकाशं] श्राकाश [स्वप्रदेशीः] स्वप्रदेशोकी श्रपेक्षासे

१ प्रदेशवस्त्र = प्रदेशवानपना।

त्रदेशपनित दि श्रीन्त्र्यस्यार्गांच्यांकासामि त्रदेशमात्रसात् । मस्ति च संवर्गिस्तार्गोरिषि हृष्येण त्रदेशमात्रसाद्रवदेशस्येऽणि स्रतास्त्रद्वस्यस्य, साध्यक्रोधस्यात्यसंक्ष्येषत्रदेशस्यस्यस्यस्य वर्षस्य, स्योगप्रदेशस्यस्यस्याद्यपरित, सर्वेष्यात्यस्यस्यस्य स्वारक्ष्यस्य स्वारक्षयस्य स्वारक्ष्यस्य स्वारक्षयस्य स्वरक्षयस्य स्वारक्षयस्य स्वरक्षयस्य स्वरक्यस्य स्वरक्यस्य स्वरक्षयस्य स्वरक्यस्य स्वरक्षयस्य स्वरक्षयस्य स्वरक्यस्य स्वरक्यस्य स्वरक्यस्य स्वरक्षयस्य स्वरक्षयस्य स्वरक्यस्य स्य

988

वय कारी प्रदेशिनोऽत्रदेशायायस्थितः इति प्रशास्त्रति—

लोगालोगेसु एमी भन्माभन्मेहि बाददो लोगो । सेसे पद्धव कालो जीवा पुत्र पोग्गला सेसा ॥ १२६ ॥

[अर्थन्याताः] प्रसस्यात ग्रयांत् धनेक हैं [क्षास्त्र ]कालके [स्टेकाः ही [असन्ति] नहीं हैं !

टीक्स'--जीव, पृद्गल धर्म घलम, और बाकास अनेक प्रदेशनाचे 💐 प्रदेशनान् हैं। नालाणु प्रदेशमात्र (एक प्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है।

(उपरोक्त बातको स्पष्ट करते हूँ —) सकोच विस्तारके होने वर की सिकाकानातुल्य समस्य प्रवेशाको नहीं छोड़ता इतिसये वह प्रवेशवाल है, इस सप्ति प्रथम प्रवेशास प्रवेशासात्र (एकप्रदेशी ) होनेसे सप्रवेशी है स्वास्ति की कि सम्पात समस्यात सीर अनत्त्रप्रदेशावाली पर्यायाँकी स्वेशासे प्रवेशासा होनेसे प्रवेशासात है, सक्त साक्रमायी समस्य प्रवेशीके 'प्रस्तारक' स्वाप प्रवेशासात है सक्तान्य स्वाप समस्य प्रवेशीके 'प्रस्तारक' स्वाप प्रवेशासात है सक्तान्य स्वाप समस्य प्रवेशीके 'प्रस्तारक' स्वाप प्रवेशासात है सक्तान्य स्वाप प्रवेशासात है । स्वाप प्रवेशासात हो । स्वाप प्रवेशासात है । स्वाप प्रवेशासात हो । स्वाप प्याप हो । स्वाप प्रवेशासात हो । स्वाप प्रवेशासात हो । स्वाप प्रवेश

इमिन्ये नामप्रस्य धप्रश्मी है भीर श्रम प्रध्य प्रश्मवान है ॥ १३४ ॥ भव यह नननान हैं नि प्रवेशी और सप्रश्मी बस्य नहीं रहते हैं —

t were a dere, forme t

लोकालोकयोर्नभो धर्माधर्माभ्यामाततो लोकः। शेपौ प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेपौ ॥ १३६॥

वाकाशं हि तावत् लोकालोकयोरिष पड्द्र च्यसमवायासमवाययोरिविभागेन ष्ट्रत्वात् । धर्माधर्मो सर्वत्र लोके तिविमित्तगमनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाद्वहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासंभवात् । कालोऽषि लोके जीवपुद्गलपरिणामच्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात् , स तु लोकेकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तित एव लोके पद्द्रच्यसमवायात्मकत्वान्लोकस्य । किन्तु जीवस्य प्रदेशसंवतिवस्तारधर्मत्वात् पुद्गलस्य मन्धर्हतुभृतिस्नग्धरूक्षगुण्धर्मत्वाच द्वदेकदेशसर्वलोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रच्यापेसया एकदेश अनेकंद्रच्यापेसया पुनरञ्जन- चूर्णपूर्णसम्बद्धकन्यायेन सर्वलोक एवति ॥ १३६ ॥

## गाथा १३६

अन्वयार्थः—[नभः] ग्राकाश [लोकालोकयोः] लोकालोकमे है, [लोकः] लोक [धर्माधर्मम्याम् आततः] धर्म ग्रीर ग्रधर्मसे व्याप्त है, [शेपौ प्रतीत्य] शेष दो द्रव्योका ग्राश्रय लेकर [कालः] काल है, [प्रनः] ग्रीर [शेपौ] व शेष दो द्रव्य [जीवाः पुद्रलाः] जीव ग्रीर पुद्रगल है।

टीका:—प्रथम तो, ग्राकाश लोक तथा ग्रलोकमे है, क्योंकि वह छह द्रव्योंके समवाय ग्रीर ग्रसमवायमे विना विभागके रहता है। धर्म ग्रीर ग्रधमं द्रव्य सर्वत्र लोकमे है, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी गित ग्रीर स्थित होती है ऐसे जीव ग्रीर पुद्गलोकी गित या स्थित लोकसे वाहर नहीं होती, ग्रीर न लोकके एक-देशमें होती है, (ग्रर्थात् लोकमें सर्वत्र होती है)। काल भी लोकमें है, क्योंकि जीव ग्रीर पुद्गलोके परिणामोके द्वारा (कालकी) समयादि पर्याये व्यक्त होती है, ग्रीर वह काल लोकके एकप्रदेशमें ही है, क्योंकि वह ग्रप्रदेशी है। जीव ग्रीर पुद्गल तो ग्रुक्तिसे ही लोकमें है, क्योंकि लोक छह द्रव्योंका समवायस्वरूप है।

श्रीर इसके श्रितिरिक्त (इतना विशेष जानना चाहिये कि ), प्रदेशोका सकोचिवस्तार होना जीवका धर्म है, श्रीर बधके हेतुभूत स्निग्ध-रूक्ष (-चिकने-रूखे) गुण पुद्गलका धर्म है, इसलिये जीव श्रीर पुद्गलका समस्त लोकमे या उसके एकदेशमे रहनेका नियम नहीं है। श्रीर, काल, जीव तथा पुद्गल एक द्व्यकी श्रपेक्षासे लोकके एकदेशमे रहने हैं, श्रीर श्रनेक द्व्योंकी श्रपेक्षासे श्रजनचूर्ण (काजल) से भरी हुई डिबियाके न्यायानुसार समस्त लोकमे ही है।। १३६ ॥

111

मद प्रदेशकात्राप्रदेशकात्त्रीकामकात्वा<del>धायति --</del> जध ते जमपदेसा तथपदेसा हरति अपदेसो परमाण् तेज पदेसुन्भवो अ**नियो**्र∦

वया है। तमानदेशस्त्रका नदेशा कान्य केन्द्र नगरेचः परमाञ्चरतेन त्रवेचीज्ञवी सन्तिवः ॥ ११७।

युत्रविष्यते हि स्वयनकाशस्य प्रवेशकायनेकाञ्चन्याध्यस्यविति । प्रदेशस्त्रवाचेन्द्रभागानिति प्रदेशकान्त्राच्यां सपरासमाहे । क्यो गण्यमानस्याकायस्यानन्तां त्रसादनन्तवयेषस्यं त्रवेदाख्यस्याने वांचेय बीवानामसंस्थेवांबरवातः प्रत्येख्यसंक्ष्येवप्रदेखन्तवः । वदा

धव यह कहते हैं कि प्रवेशवस्य भीर अप्रवेशवस्य किस प्रकारसे

#### वाचा १३७

मन्दर्शार्थ:-- [ ववा ] जैसे [ ते बना बदेवाः ] वे प्राच्यावप्रदेवा ( उसीप्रकार [ वेनानां ] सेव द्रम्मॉके [ प्रदेशाः भवनित ] प्रदेश हैं । सर्वात् प्रदेश परमानुरूपी मजसे नापे जाते हैं उसीप्रकार क्षेत्र हम्बोंके प्रदेश जी नापे बाते हैं। [शरनाक्षः] परमान् [अवदेशः] सप्रदेशी है, [तेन] क्ली त्रिवेशोद्धवः वन्तिदः । प्रवेशोद्धव कहा है ।

टीका'---( भगवत् कृत्वकृत्वाचार्यं ) स्वयं ही ( १४० वें ) सूत्र हार्य कि माकासके प्रदेशका सक्षण एकामुख्याच्यात्व ( सर्वात् एक परवानुके वह प्रदेशका तक्षण है ) है, और महाँ ( इस सूत्र वा वाशानें ) विवनकार प्रदेश हैं उसीप्रकार सेव दृब्योंके प्रदेश हैं इसप्रकार प्रदेशके सकावणी हैं कही जाती है। इससिये जसे एकानुस्वाप्य (जो एक परवाज्ये न्वान्त 🗗 मर्गके द्वारा गिने जाने पर भाकाशके मनना सब होनेते सामास समासान उमीप्रकार एकानुन्याप्य (--एक परमानुसे न्याप्त हो उत्तना) संबन्धे 🛒 👫 आनेपर वर्म, धवर्म धौर एक जीवके धत्तक्यात ग्रह होनेसे वे-मार्चेक है। भीर असे 'सबस्थित प्रमाणवाने धर्म तथा सबने ससस्यात्रकेती 🕏 व्यक्ति

र अपरिवार जनाय-निका परिवास, विशेष आहा ( को तथा अपनी । Store Free R ( )

संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शुष्कार्द्रत्वाभ्यां चर्मण इव जीवस्य स्वांशान्यबहुत्वाभावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलकृशशिशुकुमारशरीरव्यापित्वादित्त स्वसंवेदनसाध्येव । पुद्गलस्य तु द्रव्येणैकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्यु - द्भवहेतुभृततथाविधिस्नग्यस्क्षगुणपरिणामशक्तिस्वभावात्प्रदेशोद्भवत्वमस्ति । ततः पर्यायेणानेक-प्रदेशत्वस्यापि संभवात् द्वचादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥ १३७ ॥

अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति—

समञ्जो दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दन्वजादस्स । वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदन्वस्स ॥१३८॥

सकोच-विस्तारके कारण 'ग्रनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गीले चमडेकी भांति-निज ग्रशोका ग्रल्पबहुत्व नही होता इसलिये ग्रसख्यातप्रदेशित्व ही है।

(यहाँ यह प्रक्त होता है कि ग्रमूर्त जीवका सकोच-विस्तार कैसे सभव है ? उसका समाधान किया जाता है —)

श्रमूर्तके सकोच-विस्तारकी सिद्धि तो ग्रपने ग्रनुभवसे ही साध्य है, क्योकि ( सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि ) जीव स्थूल तथा कृश शरीरमे तथा बालक ग्रीर कुमारके शरीरमे व्याप्त होता है ।

पुद्गल तो द्रव्यत एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशादिके उद्भवके हेतुभूत तथाविध ( उस प्रकारके ) स्निग्ध-रूक्ष गुणरूप परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका उद्भव है। इसलिये पर्यायत अनेक प्रदेशित्वका भी सभव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशित्वसे लेकर सख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशित्व भी न्याययुक्त है।। १३७।।

म्रब, यह नियम बतलाते है कि 'कालाणु भ्रप्रदेशी ही है' —

१ अनवस्थित = अनियत, अनिश्चित, ( सूखे-गीले चर्मकी भॉति जीव परचेत्रकी अपेचासे संकोच-विस्तारको प्राप्त होनेसे अनिश्चित मापवाला है। ऐसा होने पर भी जैसे चमड़ेके निज अश कम-बढ़ नहीं होते उसीप्रकार जीवके निज अश कम-बढ नहीं होते, इसलिये वह सदा नियत असख्यप्रदेशी ही है।)

२ द्विप्रदेशी इत्यादि. स्कन्घोंकी उत्पत्तिके कारणभूत जो स्निग्ध-रूच गुण हैं उनरूप परिणमित होनेकी शक्ति पुद्गलका स्वभाव है।

#### समयसकादेकः प्रदेशनायकः व्यक्तिस्ततः स क्तेते प्रदेशमान्त्रकःवस्य ॥

नप्रदेश एवं समयो हुन्तेण प्रदेशमातत्वात् व च तत्व हुन्यक्तरें यतस्तरन तिरन्तरं

#### गामा १३८

कन्यवार्थः—[समयः तु ] काल तो [कार्यकः] प्रप्रवेषी है द्रष्यकातस्य ] प्रदेशमात्र पृष्णल-परमाणु [कार्यकः द्रष्यस्य वर्षेष ] प्रदेशको [क्विप्यतः] मदगतिसे उल्लावन कर रहा हो तब [कः कर्षे है, सर्वात् निमित्तभूततया परिणमित होता है।

टीका:—कास इन्यतः प्रवेचनाच होनेसे सप्रवेशी ही है। सौर
भौति पर्यागत भी सनेकप्रवेशित्व नहीं है, क्योंकि परस्पर सन्तरके विना
विस्तृत प्रवेशमात्र ससस्यात कालद्रव्य होने पर भी परस्पर सपके न होनेके
साकासप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालद्रव्यकी वृत्ति तभी होती है (
कामाणुकी परिजति तभी निमित्तभूत होती है) जब "प्रवेचनान "
(कामाणु ) से स्थाप्त एक साकाशप्रदेशको मन्वगतिसे उस्लवन करता हो।

सार्वार्थ:—लोकाकाशके ससस्यातप्रदेश हैं। एक एक प्रवेशकें रहें कालागु रहा हुसा है। वे कालाजु स्नित्य-क्लागुनके समावके कारण रलाँकी राज्य भाति पृथक पृथक ही रहते हैं पुद्गल परमाजुसीकी भाति परस्पर मिनने नहीं है।

जब पुद्रालपरमाणु प्राकाशके एक प्रवेशको मन्द्रपछिछे उत्तर्वक (प्राप्ति एक प्रदेशके दूसरे भनन्तर-निकटतम प्रवेशपर मन्द्रपछि बाता है) ज उत्तर (उत्स्पित किये जानेवाल) प्रदेशमें रहनेवाला कालाणु उत्तरे निविध्य

अनक्षके कांटी है।)

१ प्रस्तार – विस्तार । ( मर्थनबात कालहरूब समस्त लोकाकारूमँ की हुवे हैं। कार्क कार्य ब्यनर मही है, क्योंकि मर्थक आकारमहंत्रमें एक एक कारहरूब रह है।) मरीममात्र – एकमरारी ( बच एकमरेरी प्रसा बरमालु किसी एक कार्यक्रिकी कार्यक्रिकी कार्यक्रिकी कार्यक्रिकी कार्यक्रिकी कार्यक्रिकी कार्यक्रिकी

प्रदेशमभिन्याप्य तस्थुपःप्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिन्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या न्यतिपतत-एव वृत्तिः ॥ १३८ ॥

अथ कालपदार्थस्य द्रन्यपर्यायौ प्रज्ञापयति-

वदिवददो तं देसं तस्सम समञ्जो तदो परो पुन्वो । जो अत्थो सो कालो समञ्जो उपपरणपद्धं सी ॥ १३६ ॥

व्यतिपततस्तं देशं तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः । योऽर्थः स कालः समय उत्पन्नप्रध्वंसी ॥ १३९॥

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिन्याप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्याति-क्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समी यः कालपदार्थसक्ष्मचृत्तिरूपसमयः

रहता है। इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गलपरमाणुके एकप्रदेश तकके गमन पर्यंत ही सहकारीरूपसे रहता है, ग्रधिक नही। इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः भी ग्रनेकप्रदेशी नहीं है। १३८॥

श्रब काल पदार्थके द्रव्य श्रीर पर्यायको बतलाते है -

## गाथा १३९

अन्वयार्थः—[तं देशं व्यतिपततः] परमाणु एक ग्राकाशप्रदेशका (मन्दगतिसे) उल्लघन करता है तब [तत्समः] उसके बराबर जो काल (लगता है) वह [समयः] 'समय' है, [ततः पूर्वः परः] उस (समय) से पूर्व तथा पश्चात् ऐसा (नित्य) [यः अर्थः] जो पदार्थ है [सः कालः] वह कालद्रव्य है, [समयः उत्पन्न-प्रध्वंशी] 'समय' उत्पन्नध्वसी है।

टीका:— किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा श्राकाशका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दगितसे (श्रितिकम-उल्लंघन) करता है तब उस प्रदेशमात्र भ्रितिक्रमणके परिमाणके बराबर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मवृत्तिरूप 'समय' है, वह उस काल पदार्थकी पर्याय है। श्रीर ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी

१. अतिक्रमण = उल्घन करना।

२ परिमाण = माप

٠.

स तस्य कास्त्रहार्यस्य वर्षायस्ततः वर्षायस्यानास्युर्वेकस्युन्तिकस्यान्यः ततु द्रव्यम् । एवमनुस्त्याविष्यस्तो द्रव्यसम्यः, उत्त्यवय्यातीः यमाकाद्रवदेवस्यानं वस्यान्यवानुपवयेः । न वैकसमनेन सांवस्यं विविद्याविपरिणामाद्विष्टावमाद्यस्थानस्यः । वयादि — वया देकसरमाद्यस्तिमाणोऽनन्त्यस्याकस्यम्यः वस्याणोरवंकस्यात

ेबृत्तिरूपसे वर्तित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रयट होता है ऐका इसप्रकार इव्यसमय (कालइव्य) प्रनुत्पन्न-प्रविनच्ट है भीर पर्यावस्ववव है, (प्रयात् समय' पर्याय उत्पत्ति विनाखवानी है।) यह समय यदि ऐसा न हो तो ग्राकासके प्रवेशका निरस्तव न बने।

भीर एक समयमें परमाणु लोकके भन्त तक बाता है किर की भग्न नहीं होते, क्योंकि जैसे (परमाणुके) विशिष्ट (बास प्रकारका) परिणाम होता है उसीप्रकार (परमाणुके) विशिष्ट गतिपरिणाम होता है समझते हैं — जसे विशिष्ट भवगाहपरिणामके कारण एक परमाणुके बराबर भनन्त परमाणुकोंका स्कथ बनता है तथापि वह स्कंब परमाणुके भग्नोंको सिद्ध नहीं करता बयोकि परमाणु निरुष है उसीप्रकार जैसे एक अवस्थियाप्त एक भ्राकाशप्रदेशके अतिक्रमणके मापके बराबर एक 'समब'ने परमाणु विशिष्टगतिपरिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक बाता कि (उस परमाणुके द्वारा उस्क्षित हानेवाले) असल्य कालाणु 'समब'ने स्वयंक क्योंकि सिद्ध नहीं करते वर्गोंकि समय निरुष है।

आवार्ष — परमाणुको एक प्राकाणप्रवास दूसरे तिक्टवर्ती (धन्तर प्रिण)
प्राकामप्रवा पर मन्त्रगतिम जानम जितना काम सगता है उसे समय क्रांत है।
कह समय काम्यव्या सूरमातिसूत्रम पर्याय है। काम्यव्या नित्य है 'समय' क्रांत है।
हाता है धौर मध्य हाता है। जम प्राकाणप्रवध प्राकाण दुस्पका छोटेने छोडा कर्ष है
हाता के प्राप्त नहीं हात उसी प्रकार समय काम्यवस्था छोटोने छाटी निरंग क्षांत्र है
उसके भाग नहीं हाते। यदि समयक भाग हो तो परमाणुक द्वारा एक समवक्षे

१ द्वान -- बनना भा परिवर्तन है ( काम पदाब बननाम सम्बन्ध पृथको परिवर्तनम् रामा प्रति पाएका परिवर्तनम्परे परिवर्तनम् होता है। इस्तिवेष प्रसद्धा क्रिकाव करार है।)

तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुच्याप्तैकाकागप्रदेशातिक्रमणपरिमाणाविच्छिन्नेनैकममयेनैक-स्माल्लोकान्ताद्द्वितीयं लोकान्तमाकामतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंशत्शद-संख्येयांश्चतं न साध्यन्ति ॥ १३९ ॥

अथाकारास्य प्रदेशलक्षणं स्त्रयति-

# ञ्चागासमणुणिविद्वं ञ्चागासपदेससरणया भणिदं। सन्वेसिं च ञ्चणूणं सकदि तं देदुमवगासं ॥ १४० ॥

उल्लघन किये जानेवाले श्राकाशप्रदेशके भी उतने ही भाग होने चाहिये, किन्तु वह श्राकाशप्रदेश तो निरश है, इसलिये 'समय' भी निरश ही है।

यहाँ प्रक्त होता है कि "जब पुद्गल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 'समय'मे लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौदह राजू तक ग्राकाशप्रदेशोमे श्रेणिवद्ध जितने कालाणु हैं उन सवको स्पर्श करता है। इसलिये ग्रसख्य कालाणुग्रोको स्पर्श करनेसे 'समय'के ग्रसख्य ग्रश होना चाहिये"। इसका समाधान यह है —

जैसे ग्रनन्त परमाणुग्रोका कोई स्कध ग्राकाशके एक प्रदेशमे समाकर परिमाणमे (कदमे ) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुग्रोके विशेष (खास ) प्रकारके ग्रवगाहपरिणामके कारण ही है, (परमाणुग्रोमे ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारकी ग्रवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है, ) इससे कही परमाणुके ग्रनन्त ग्रश नहीं होते, इसीप्रकार कोई परमाणु एक समयमें ग्रसख्य कालाणुग्रोको उल्लघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है, सो वह परमाणुके विशेष प्रकारके गितपरिणामके कारण ही है, (परमाणुमे ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गितपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है, ) इससे कही 'समय'के ग्रसख्य ग्रश नहीं होते ।। १३६ ।।

ग्रब, ग्राकाशके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं —

१ आकाशमें भी अवगाहगुणहेतुत्वके कारण ऐसी शक्ति है कि उसका एक प्रदेश भी अनन्त परमाणुओंको अवकाश देनेमें समर्थ है।

वयमदार —

माकावमञ्जनिवेदमाकावप्रदेवसंक्ष्मा क्रिक्स । • • सर्वेद्यं वाणुनां वक्ष्मोति तदातुमक्काक्ष्म् ॥ १४० स

भाकाशस्यैकाञ्चरमान्योऽत्यः किलाकाश्यरेशः, स सन्त्रेकोऽवि परमसौहरूपपरिचतानन्वरसाञ्चरकत्वानां चावकाश्यावसमर्थः । मस्ति सकरपनमान्यावस्य, सर्वेषामचूनामवकाश्यानस्यारमञ्जालुपवयोः । वदि स्पृतिति मतिस्यराङ्गुनीयुगर्शं नमस्ति प्रसार्थं निकृत्यतां किलेकं वेशं वेरिकमिक्तांसारिमार्गोक्टरम्यसेन किं सा निकासानिमार्गोक्टरम्यसेन ।

#### नाना १४

क्रिक्श मन्त्रपार्थं — [ मन्नुनिनिष्ट सकार्यं ] एक परमाणु जितने माक्स्यार्थं के हैं उतने माक्स्यार्थं के साम्यार्थे के साम्यार्थ के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थ के साम्यार्थ के साम्यार्थ के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थ के साम्यार्थ के साम्यार्थ के साम्यार्थ के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थे के साम्यार्थ के साम्यार्थे के साम्यार्थ के साम्यार्थ के साम्यार्थे के साम्य

परिजिमत मनन्त परमाणुमोंके स्क्रमोंको भवकाश देनेमें समझे है। भाकाश भविषान (भाका एक प्रस्मा है फिर भी उसमें (प्रदेशहरू) भशकास्म हो स्क्यी है क्योंकि मिर्फ ऐसा न हो तो सबं परमाणुमोंको भवकाश देना वहीं वस सकेगा।

ऐसा होने पर भी यदि धाकाशक धश नहीं होते ( धर्काष्ट्र ध्रामक्तान नहीं की जाती ) ऐसी (किसीकी ) मान्यता हो तो धाकाशमें दो उनिवार्ष ध्रीकाकर बताइये कि दो उनिवार्ष का एक क्षेत्र है या प्रनेक ? यदि एक है तो ( प्रवन्त होता है कि —) (१) धाकाश धर्माण धर्मावाला ध्रियाग एक हव्य है इतिवर्ष के प्रमुत्तियों का एक क्षेत्र है या (२) भिन्न प्रशोवाला ध्रियाग एक हव्य है इतिवर्ष वे प्रमुत्तियों ? (१) यदि धाकाश धर्मिक प्रशावाला ध्रियाग एक हव्य है इतिवर्ष वे ध्रमुत्तियाना एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाय तो जो ध्रश एक ध्रमुतिका क्षेत्र है वही ध्रश प्रसुत्तिका भी है इत्रिकी वोर्में एक ध्रशका ध्रमाव होगमा। इत्रकार दो इत्यादि (एकते ध्रिक ) धंशों का ध्रमाव होने से ध्राकाश प्रसाणकी

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः चेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वचाद्यंशाना-मभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । मिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्य-स्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सवि-भागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैक-द्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

अथ तिर्यगूर्घ्वप्रचयावावेदयति—

# एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । दव्वाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ १४१ ॥

भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुम्रा (इसलिये यह तो घटित नही होता), (२) यदि यह कहा जाय कि 'म्राकाश भिन्न म्रशोवाला म्रविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो म्रगुलियोका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्योकि) म्रविभाग एक द्रव्यमे म्र श-कल्पना फलित हुई।

यदि यह कहा जाय कि (दो अगुलियोके) 'अनेक क्षेत्र है' (अर्थात् एकसे अधिक क्षेत्र है, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'आकाश सिवभाग (खड खडरूप) अनेक द्रव्य है इसिलये दो अगुलियोके अनेक क्षेत्र हैं या (२) आकाश अवभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अगुलियोके अनेक क्षेत्र हैं ? (१) यदि आकाश सिवभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अगुलियोके अनेक क्षेत्र हैं ऐसा माना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रव्यत्व आजायगा, (इसिलये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेसे दो अगुलियोका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एकद्रव्यमे अशकल्पना फलित हुई।। १४०।।

म्रब, 'तिर्यक्प्रचय तथा 'ऊर्ध्वप्रचय बतलाते है --

१. तिर्यक् = तिरछा, आडा, चेत्रापेचासे ( प्रदेशोंका फैलाव )।

२ ऊर्ध्व = ऊँचा, कालापेचासे ।

भाकाषमञ्जनिविद्यमान्त्रकारोकसंख्या समित्रम् सर्वेशं पाणुनां वक्तोति तहातुमक्ताकस् ॥ १४०

वाकावरनेकाकुरमात्यों ज्या किलाकावय देवा, स कन्येकेडिये परसरीक्ष्मपत्रिकानन्तपरमाधुरकानानां वावकावदानसम्बद्धाः । वस्ति सक्तम्पनमाद्धावरम्, सर्वेवामण्नामकावदानस्यान्यवानुवनयेः । वस्ति स्पृतिति नतिस्तदाकुगुरीसुमर्थं नमिति प्रसार्थं निकायतां विकेतं वेर्षं वेरिकामिनांवाविमामेकद्वस्यरोन किं या मिनांवाविकामेकद्वस्यरोन ।

#### नाना १४०

कृत्ववार्थः — [ मञ्चितिक्ष आकार्थं ] एक परमाणु चितते है उतर्न प्राकाशको [ माक्सकार्यक्रमंडका ] धाकाशप्रवेशके नामसे [ स्वीतिक्ष गया है। [च] धोर [तत् ] वह [ सर्वेशं असूनां ] समस्त परमाणुप्रांको [ इस्तं क्योति ] प्रवकाश वेनेको समर्थं है।

टीकार—प्राकाशका एक परमाणुसे क्याप्य प्रशासकाशप्रदेश है, कीर एक ( साकाशप्रदेश ) भी खेल पीच इस्योंक प्रदेशोंको तका परम परिममित भनन्त परमाणुभीके स्कंधोंको अवकाश देनेमें समर्थ है। साकाश क्या है किर भी उसमें (प्रदेशरूप) संशक्तरना है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सब परमाणुभीको अवकाश देना है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सब परमाणुभीको अवकाश देना मार्थ सन सकेगा।

ऐसा होने पर भी यदि धाकाहाके शंश नहीं होते ( सर्थार कंकर नहीं की जाती ) ऐसी ( किसीकी ) मान्यता हो तो श्राकाहारों वो उपित्रवी के बताइये कि 'यो उपित्रवी के बताइये कि 'यो उपित्रवी' के स्था प्रतेक ? यदि एक है तो ( क्या है कि —) (१) श्राकाहा प्रभिन्न प्रशांवाला प्रविभाग एक हवा है क्या कि प्रमुख्योंका एक क्षेत्र है या (२) मिन्न प्रशांवाला प्रविभाग एक क्ष्य है क्या है कि —) ११ मिन्न प्रशांवाला प्रविभाग एक क्ष्य है कि स्था है स्था ११ मिन्न प्रशांवाला प्रविभाग एक क्ष्य है कि प्रमुख्य है कि

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः चेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वचाद्यंशाना-मभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । मिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्य-स्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सवि-भागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैक-द्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

अथ तिर्यगुर्घ्वप्रचयावावेदयति —

# एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । दव्वाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ १८१ ॥

भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुम्रा । (इसलिये यह तो घटित नही होता), (२) यदि यह कहा जाय कि 'म्राकाश भिन्न म्रशोवाला म्रविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो म्रगुलियोका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) म्रविभाग एक द्रव्यमे म्र श-कल्पना फलित हुई।

यदि यह कहा जाय कि (दो ग्रंगुलियोके) 'ग्रनेक क्षेत्र है' (ग्रंगित् एकसे ग्रंधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'ग्राकाश सिवभाग (खड खडरूप) ग्रनेक द्रव्य है इसिलये दो ग्रंगुलियोके ग्रनेक क्षेत्र है या (२) ग्राकाश ग्रविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो ग्रंगुलियोके ग्रनेक क्षेत्र है ? (१) यदि ग्राकाश सिवभाग ग्रनेक द्रव्य होनेसे दो ग्रंगुलियोके ग्रनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो ग्राकाश जो कि एक द्रव्य है उसे ग्रनन्तद्रव्यत्व ग्राजायगा, (इसिलये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि ग्राकाश ग्रविभाग एक द्रव्य होनेसे दो ग्रंगुलियोका ग्रनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) ग्रविभाग एकद्रव्यमे ग्रंशकल्पना फलित हुई।। १४०।।

ग्रब, 'तिर्यक्प्रचय तथा 'ऊर्ध्वप्रचय बतलाते है --

१. तिर्यक = तिरछा, आडा, दोत्रापेत्तासे ( प्रदेशोंका फैलाव )।

२ ऊर्ध्व = ऊँचा, कालापेचासे।

\*\*\*

एको वा ही बहुबा संकवातीकारतकोऽमन्द्रम्य । हुट्यानां च बहेचाः सन्ति हि सबया हति कारणव ॥ ५

प्रदेशप्रकृतो हि विभैद्याकतः समयविश्विद्यक्तिकृतकारम्भीवकः ।

हम्येणानेकप्रदेशस्त्रविद्युचैकप्रदेशस्त्रस्त्रवित्र दिवहुत्रदेशसम्बद्धिः वि<del>र्वद्ययकाः</del> कासस्य क्यस्या स्वयस्या चैकप्रदेशस्त्रत् । ठर्णप्रवयस्तु विकोदिस्तर्कितः सर्वहरमानायनिवारित एव । मर्पं तु विक्षेत्रः सम्बद्धिकृतिकस्त्रा

#### गाचा १४१

्कन्यपार्थः—[हुब्याको च] हब्योंके [यकः] एक, [डी] दो, [ बहुतसे, [सक्वातीताः] यसस्य, [बा] धववा [ततः कन्नताः च] धतन्य [ प्रदेश [सन्ति दि]हैं। किस्कर्स्य] कालके समयाः इति | 'समय' हैं।

दीका-प्रदेशोंका प्रचय ( सपूह) तिर्यकप्रचय भीर समबनिक

वित्तियोंका समृह कथ्वप्रचय है।

वहाँ धाकाश अवस्थित (निश्वम स्वित् ) अनन्तप्रवेशवाका है वर्ष त्या अधर्म अवस्थित अस्वय प्रवेशवाक्षे हैं श्रीव अनवस्थित अस्वयप्रवेशी है, और अववा अवस्था अनेक प्रवेशित्वकी शक्तिये पुक्त एकप्रवेशवाक्षा है तथा प्रवीसत हो अववा बहुत (सस्यात अस्वयात और अनन्त ) प्रवेशवाक्षा है इस्तिये उनके विश्ववायक है परन्तु कालके (विर्वेकप्रवय है परन्तु कालके (विर्वेकप्रवय ) नहीं है क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति (की प्रवेका) से एक प्रवेशवाला है।

ऊर्जप्रचय तो सबं इक्योंके झितवायं ही है क्योंकि इन्यकी वृश्ति ग्रीलं कोटियोंको ( मूठ वर्तमान भीर भविष्य-ऐसे तीनों कालोंको ) स्पर्ण करती है इसिनमें भ रासि गुक्त है। परन्तु इतना धन्तर है कि 'समयविश्वास्ट वृश्तियोंका प्रचव ( कालको छोड़कर ) तेथ इच्योंका उठ्यंप्रचय है और समयोंका प्रचय कालडव्यका उठ्यंप्रचय है क्योंकि सेव इच्योंकी वृश्ति समयसे भ्रावन्तिरस्त (भ्रात्य) है इस्तिये वह

१ वृत्ति – वर्षन्तः) परिवृत्तिः। पर्याचः वरमादः व्यवः अभिवाः अस्वितः ।

२. सम्बर्गितिक — समक्षे विशिष्ठः समक्षे निर्मित्तमृतः होनेसः व्यवहारसे विश्वर्णे सम्ब<sup>र्णाः</sup> व्यवेषा होती है।

समयप्रचयः एव कालस्योध्वेप्रचयः। शेषद्रव्याणां वृत्तेर्हि समयादर्थान्तरभूतत्वादस्तिसमयविशिष्ट-त्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभूतत्वात्त्वास्ति ॥ १४१ ॥

अथ कालपदार्थोध्वेप्रचयनिरन्वयत्वसुपहिनत-

उप्पादो पद्धं सो विज्जिद जिद जस्स एकसमयिम्ह । समयस्स सो वि समञ्जो सभावसमबद्विदो हवदि ॥१४२॥

> उत्पादः प्रध्वंसी विद्यते यदि यस्यैकसमये। समयस्य सोऽपि समयः स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यंशः तिस्मिन् कस्याप्यवश्यग्रत्पादप्रध्वंसौ संभवतः, परमाणोर्व्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात् । तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव किं यौगपद्येन किं क्रमेण, यौगपद्येन चेत् नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात् । क्रमेण चेत् नास्ति क्रमः, वृत्त्यंशस्य स्क्ष्मत्वेन विभागाभावात् । ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसर्वव्यः, स च समयपदार्थ एव । तस्य खल्वेकस्मिन्निप वृत्त्यंशे समुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्

(वृत्ति) समय विशिष्ट है, ग्रीर कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वत समयभूत है, इसलिये वह समयविशिष्ट नहीं है ॥ १४१ ॥

म्रब, कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय ैनिरन्वय है, इस बातका खडन करते है —
गिथा १४२

अन्वयार्थः—[ यदि यस्य समयस्य ] यदि कालका [ एक समये ] एक समयमे [ उत्पादः प्रष्वंशः ] उत्पाद ग्रीर विनाश [ विद्यते ] पाया जाता है, [ सः अपि समयः ] तो वह भी काल [ स्वभावसमवस्थितः ] स्वभावमे ग्रवस्थित ग्रर्थात् ध्रुव [ भवति ] होता है।

टीका:—समय काल पदार्थका वृत्यश है, उस वृत्यशमे किसीके भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश सभवित हैं, क्योंकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा (समयरूपी वृत्यश) उत्पन्न होता है, इसिलये वह कारणपूर्वक है। (परमाणुके द्वारा एक आकाशप्रदेशका मदगितसे उल्लघन करना कारण है, और समयरूपी वृत्यश उस कारणका कार्य है, इसिलये उसमे किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश होता होना चान्यि।)

१ निरन्वय = अन्वय रिहत, एक प्रवाहरूप न होनेवाला, खिंहत, एकरूपता सहशतासे रिहत।

२ वृत्यश = वृत्तिका अश, सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिएति अर्थात् पर्याय ।

इत्यंत्रे त्यूइत्यंत्रविक्रास्त्रेतेत्यक्षः । स वर क्रमेष विक्रियतेन प्रध्यंतः । यमेन्द्रत्यम्भवनेक्षिणक्षी वृत्यंक्षे निरामयार्थं, वटः पूर्वेचरवृत्यंत्रविक्रियान्यां , नुरामयाम्बर्ध्यकरकोतः स अनेत् । यम्बेक्सिक् क्ष्यंक्षे विद्यम् ॥ १४२ ॥

( किसी पदार्षके उत्पाद-विनाश होनेकी क्वा धाक्यक्यों पर बुत्यसको ही उत्पाद विनाश होते हुवे मानर्ने तो क्वा शर्मि समाधान करते हैं--)

यदि उत्पाद कोर विनाध बृत्यशके ही साने वार्ने तो, (
कि:—)(१) वे (उत्पाद तथा विनाध ) युगपद है या (२)
यदि 'युगपत्' कहा जाय तो युगपतपना चटित नहीं होता, न्योंकि
एकके दो विरोधी वर्ग नहीं होते । (एक ही समय एक वृत्यंकके प्रकाद
कारकी मीति उत्पाद घोर विनाध—दो विरुद्ध वर्ग नहीं होते !)(२)
है' ऐसा कहा जाय तो, कम नहीं बनता, धर्मात् कम भी वटता नहीं है
बृत्याके सुक्म होनेसे उसमें विमायका धर्मात है । इसित्रे ।
उत्पाद तथा विनाध होना घर्मवय होनेसे ) कोई 'वृत्यमान् यववस्त हैंक्स
पौर नह (वृत्तमान् ) काम पदाच ही है । उसके (उस काक्यवान्यों)
एक बृत्यामें मी उत्पाद और विनाध सम्ब है, क्योंकि विस वृत्यमान्यों
बृत्यामें उस वृत्यमकी प्रपेशासे विनाध है । सर्वात्—काक्यवार्यके विवास है ।
पर्यायकी प्रपेशासे उत्पाद है वही पूर्व पर्यायकी घरेसासे विनाध है ।

यदि इसप्रकार उत्पाद और विनाध एक बृत्यशर्में भी समिति हैं हो के पदार्थ निरम्बय कसे हो सकता है कि जिससे पूब और पहचात बृत्यंक्यी करें सुगपत् विनास और उत्पादको प्राप्त होता हुआ भी स्वभावसे अविनम्द और जहाँ होनेसे वह (कास पदार्थ) अवस्थित न हो ? (कास पदार्थके एक बृत्यसमें वी उत्पाद सी विनास सुगपत् होते हैं इससिये वह निरम्बय अवित् सहित नहीं है इससिये वह निरम्बय अवित स्वस्थ प्रव है।)

इसप्रकार एक बृत्यवानें नासपदार्थ उत्पाद-व्यय ग्रीव्यवासा है । तिक हमा॥ १४२ ॥

१ वृत्तिमान् -- वृत्तिकाताः, वृत्तिको पारक करनेकाता प्रशासः ।

जैनशास्त्रमाला ]

अथ सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादच्ययध्रौच्यवत्त्वं साधयति---

# एगम्हि संति समये संभविठिदिणाससिंगणदा अद्वा। समयस्स सञ्वकालं एस हि कालाणुसब्भावो॥ १४३॥

एकस्मिन् सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः। समयस्य सर्वकालं एष हिंकालाणुसद्भावः॥ १४३॥

अस्ति हि समस्तेष्विप वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पाद्व्ययधौव्यत्वमेकस्मिन वृत्त्यंशे तस्य दर्शनात्, उपपित्तमञ्चेतत् विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्तेः । अयमेव च समयपदार्थस्य सिद्धचित सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धचतस्तदा त अस्तित्वमन्त-रेण न सिद्धचतः कथंचिदिष ॥ १४३॥।

अथ कालपदार्थस्यास्तित्वान्यथातुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्वं साधयति—

ग्रब, (जैसे एक वृत्यशमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रीव्यवाला सिद्ध किया है (उसीप्रकार) सर्व वृत्यशोमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रीव्यवाला है, यह सिद्ध करते है —

# गाथा १४३

अन्वयार्थः—[एकस्मिन् समये] एक एक समयमे [संमवस्थितिनागसिताः वर्षाः] उत्पाद, ध्रौव्य ग्रौर व्यय नामक ग्रथं [समयस्य] कालके [सर्वकालं] सदा [सिति] होते हैं। [एषः हि] यही [कालाणुसद्भावः] कालाणुका सन्द्राव है, (यही कालाणुके ग्रस्तित्वकी सिद्धि है।)

टीका:—काल पदार्थके सभी वृत्यंशोमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते है, क्योकि (१४२ वी गाथामे जैसा सिद्ध हुम्रा है तदनुसार) एक वृत्यशमे वे (उत्पाद-व्ययध्रौव्य) देखे जाते हैं । म्रौर यह योग्य ही है, क्योकि विशेष म्रस्तित्व सामान्य म्रस्तित्वके बिना नहीं हो सकता । यही कालपदार्थके सद्भावकी (म्रस्तित्वकी) सिद्धि है। (क्योकि) यदि विशेष म्रस्तित्व भ्रौर सामान्य म्रस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे म्रस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते ॥ १४३ ॥

ग्रब, कालपदार्थका ग्रस्तित्व ग्रन्यथा (ग्रन्यप्रकारसे) नही बन सकता, इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं —

जस्स ण संति पदेसाः पदेसमेचं व सुवर्णं जाण तमत्वं अत्वतरसूदमत्वीदो भ्रं वस्त न सन्ति प्रदेशा प्रदेशनां वा क्यांती स्वार्क् रें क्रिं सुवर्गं अनीदि सर्वांत्रकारसूरवास्त्वास् ॥१४४॥ र्

मस्तित्वं हि तानतुत्वादण्यपश्चीन्वीक्यास्थितः द्वविः। व व्यक्ष प्रत्यमाणा कारुस्य संस्कृति, यदा प्रवेशासावे दृषिभद्दावः। व तृ व्यक्ष दृष्ट्वं विद्यस्य स्वति । व प्रविदेशे केरसा कारुं समित्ववर्षितः दृष्टेर्षः वचेः। उपपची वा कमहत्वादण्यपश्चीन्वीक्यात्वक्षस्य । कस्य प्रदेशां कर्मात्वर्षे प्रत्यमाणाः विद्यस्य स्वति कार्यस्य । वस्य प्रत्यम्य । वस्य प्रत्यम्य स्वति कार्यस्य स्वति कार्यस्य । वस्य प्रत्यम्य । वस्य प्रत्यम्य स्वति कार्यस्य । वस्य प्रत्यस्य स्वति कार्यस्य स्वति कार्

#### नाचा १४४

कन्दार्ष:—[यस्य] जिस पवार्षके [प्रदेशाः] प्रवेश [ व्रदेशकर्षः प्रथमा एकप्रवेश भी [तस्वतः ] परमार्थत [ इत्तुष् व संति ] कात नहीं होते, [ कु उस पवार्षको [ सून्यं बानीहि ] शून्य जानो [ बस्तित्वात् वयोक्तरपूरम् ] क्यों के प्रधित्वये प्रधान्तरसूर्ण ( ग्रन्थ ) है।

टीका ।— प्रवास तो प्रस्तित्व उत्पाद व्यय धौर श्रीक्यको ऐक्सक्यवृत्ति हैं। वह प्रदेशके बिना ही कालके होती है यह कथन समित नहीं है क्योंकि क्रिकेट प्रमादमें वृत्तिनान्का प्रभाद होता है। (धौर) वह तो छून्य ही है क्योंकि खरिकेट नामक वृत्तिसे प्रधन्तिरमूट (धन्य) है।

भीर (यदि यहाँ यह तर्ह किया जाय कि 'मात्र समय पर्यायस्पृत्ती हैं
माननी चाहिये वृत्तिमान् कालाजु पवार्यकी क्या भावश्यकता है ? तो द्वच्चा
समाधान इसप्रकार है –) मात्र वृत्ति (समयक्य परिचति ) ही काल नहीं हो द्वच्ची,
क्योंकि वृत्तिमान् के निना वृत्ति नहीं हो सकती। यदि (यह कहा जाय कि वृत्तिमान्
के बिना मी ) वृत्ति हो सकती है तो (प्रस्त होता है कि-वृत्ति तो उत्पादस्पन
प्रोध्यकी एकतास्वरूप होनी चाहिये ) भ्रकेशी वृत्ति उत्पाद स्थय प्रोध्यकी एकतास्व कंसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि—'भ्रमादि मनन्त धनन्तर (-परस्पर दुत्पद्यमानांशस्य वासंभवितात्मलाभत्वात्प्रध्वंसोत्पादैक्यवर्तिष्ठौच्यमेव कुतस्त्यम् । एवं सित नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लासित क्षणभङ्गः, अस्तप्रपिति नित्यं द्रच्यं, उदीयन्ते क्षणक्षियणो भावाः । ततस्तत्त्वविप्तवभयात्कश्चिद्वश्यमाश्रयभृतो वृत्तेवृत्तिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्व-यव्यतिरेकानुविधायित्वासिद्धेः । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिवन्धनं लोकाकाश-तुल्यासंख्येयप्रदेशत्वं नाभ्यपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमित-क्रामतः परमाणोः पर्यायसमयः प्रसिद्धधित । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्त्या तित्सिद्धः । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशैकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमितकामतः परमा-

श्रन्तर हुये बिना एकके बाद एक प्रवर्तमान ) अनेक अशोके कारण एकात्मकता होती है इसलिये, पूर्व पूर्व अशोका नाश होता है, और उत्तर उत्तर अशोका उत्पाद होता है तथा एकात्मकतारूप ध्रीव्य रहता है, - इसप्रकार मात्र ( स्रकेली ) वृत्ति भी उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है' तो ऐसा नही है। (क्योकि उस श्रकेली वृत्तिमे तो ) जिस श्र शमे नाश है श्रौर जिस श्र शमे उत्पाद है वे दो श्र श एक साथ प्रवृत्त नही होते, इसलिये ( उत्पाद ग्रीर व्ययका ) ऐक्य कहाँसे हो सकता है ? तथा नष्ट ग्र शके सर्वथा ग्रस्त होनेसे ग्रीर उत्पन्न होनेवाला ग्र श ग्रपने स्वरूपको प्राप्त न होनेसे (अर्थात् उत्पन्न नही हुम्रा है इसलिये) नाश भ्रौर उत्पादकी एकतामे प्रवर्तमान ध्रौव्य कहाँसे हो सकता है ? ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता (उत्पादव्ययध्रीव्यता) नष्ट हो जाती है, क्षणभग (बौद्धसम्मत क्षणविनाश) उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रव्य ग्रस्त होजाता है, ग्रोर क्षणविध्वसी भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिये वतत्विप्लवके भयसे ग्रवश्य ही वृत्तिका ग्राश्रयभूत कोई वृत्तिमान् ढूँढना-स्वीकार करना योग्य है। वह तो प्रदेश ही है ( ग्रर्थात् वह वृत्तिमान् सप्रदेश ही होता है), क्यों अप्रदेशके अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधायित्व असिद्ध है। (जो ग्रप्रदेश होता है वह ग्रन्वय तथा व्यतिरेकोका ग्रनुसरण नही कर सकता, ग्रर्थात् उसमे ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय नही हो सकते।)

१ एकात्मकता = एकस्वरूपता (काल द्रव्यके विना भी अनादि कालसे अनन्त काल तक समय एकके वाद एक परस्पर अन्तरके विना ही प्रवर्तित होते हैं, इसलिये एक प्रवाहरूप वन जानेसे उसमें एकरूपत्व आता है—इसप्रकार शकाकारका तर्क है।)

२ तत्वविप्तव = वस्तुस्वरूपमें अधाधुन्धी।

णोस्तिसिहिरिति चेन्नैवं । वक्तेक्कृतेः सर्वकृतिकात् । वर्केक्विकि स्माने कृत्येवः स समयो न द्व तर्वकृतेक्वयः । विकासिक्वयः स्वयोक्तेक्वयः स्वयोक्तिक्वयः वर्वते वर्तते तर्वोऽन्येन स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्यः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्ययः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्ययः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्वयः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयः स्वयोक्तिक्यः स्वयोक्तिक्यः स्वयः स

( प्रक्त' ) जब कि इसप्रकार काल सप्रवेश है तो उसके , मोकाकाश तुल्य असक्यप्रवेश क्यों न मानने चाहिये ?

( उत्तर ) ऐसा हो तो पर्यायसमय सिक्ष नहीं होता, स्वालिये मानना योग्य नहीं है। परमाणुके द्वारा प्रवेशमात्र क्ष्य समयका ( अर्थात्-परमाणुके द्वारा एकप्रवेशमात्र कालालुके निकटके दूसरे प्रवेसनात्र क सक मदगतिसे गमन करने पर ) पर्यायसमय प्रसिक्ष होता है। विष लोकाकासतुस्य असस्यप्रवेशी हो तो पर्यायसमयकी सिक्ष कहाँसे होती ?

यदि इध्यसमय धर्मात् काक्षपदार्थं लोकाकास जितने धर्मा एक इस्य हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रवेश उस्त्रित होनेपर सिक्रि हो जायगी ऐसा कहा जाय तो वह ठीक नहीं है क्योंकि (वर्णों दोव माते हैं)—

(१) [ प्रध्यके एकवेशकी परिणतिको सम्पूर्ण हब्यकी परिवारि यानकर्ष प्रसग भाता है। ] एकप्रवेशकी वृत्तिको सम्पूर्ण हब्यकी वृत्ति सावनेमें विरोव है। सम्पूर्ण काल पदाधका जो सुरुम वृत्यश है वह समग्र है परस्तु उसके एकवेवका ब्रह्म वह समग्र नहीं।

(२) तियकप्रचयको कार्यप्रचारकमा प्रसंग धाता है। वह इसप्रकार है कि —प्रमम, कालब्रब्य एकप्रवेशसे वर्ते फिर दूसरे प्रदेशसे वर्ते धीर फिर ब्रब्ध प्रदेशसे वर्ते (ऐसा प्रसंग धाता है) इसप्रकार तियकप्रचय कर्ष्यप्रचय वनकर ब्रब्धक प्रदेशमात्र स्थापित करता है। ( अर्थात् तियंकप्रचय ही क्रव्यंप्रचय है ऐसा मालके प्रसंग धाता है इसिलये ब्रब्धक्रसेमात्र ही सिद्ध होता है।) इसिलये तियंकप्रचयको कर्ष्यप्रचयत्व म सानने ( चाहने ) वालेको प्रथम ही कालब्रब्धको प्रदेशमात्र निवयं करना चाहिये।। १४४॥

(इसप्रकार जेयतरवप्रजापनमें इब्यविशेषप्रजापन समाप्त हुआ।)

अथैवं ह्रोयतत्त्वमुक्त्वा भ्रानह्रोयविभागेनात्मानं निश्चिन्वन्नात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

सपदेसेहिं समग्गो लोगो अद्वेहिं णिद्विदो णिची । जो तं जाणदि जीवो पाणचदुकाभिसंबद्धो ॥ १४५ ॥

सप्रदेशैः समग्रो लोकोऽर्थैर्निष्ठितो नित्यः। यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्कामिसंगद्धः॥ १४५॥

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते नित्वतरः । एवं शेषद्रच्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रच्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानज्ञेयविभागः । अथास्य जीवस्य सहजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूतत्या

ग्रव, इसप्रकार ज्ञेयतत्वको कहकर, ज्ञान ग्रीर ज्ञेयके विभाग द्वारा ग्रात्माको निश्चित करते हुये, श्रात्माको ग्रत्यन्त विभक्त (भिन्न) करनेके लिये व्यवहारजीव-त्वके हेतुका विचार करते है —

### गाया १४५

अन्त्रयार्थः—[मप्रदेशैः अर्थैः] सप्रदेश पदार्थांके द्वारा [निष्ठितः] समाप्तिको 'प्राप्त [मप्रगः लोकः] सम्पूर्ण लोक [नित्यः] नित्य है, [तं] उसे [यः जानाति] जो जानता है [जीवः] वह जीव है,—[प्राणचतुष्काभिपंबद्धः] जो कि (ससार दशामे) चार प्राणोसे सयुक्त है।

टीका:—इसप्रकार जिन्हे प्रदेशका सद्भाव फिलत हुम्रा है ऐसे म्राकाश-पदार्थसे लेकर काल पदार्थ तकके सभी पदार्थोंसे समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक है उसे वास्तवमे, उसमे क्षेत्र तपाती होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी म्रचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नही। इसप्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही हैं भ्रौर जीवद्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है,—इसप्रकार ज्ञान भ्रौर ज्ञेयका विभाग है।

१ छह द्रव्योंसे ही सम्पूर्ण लोक समाप्त हो जाता है, अर्थात् उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा कुछ नहीं है।

२ अत'पाती = अन्दर आ जानेवाला, अन्दर समाजानेवाला (-जीव लोकके भीतर आ जाता है)

१४० — जनस्तार —

सर्वेदानपायिनि निवनबीतस्ये उत्यपि प्रापनगुष्कामिर्वेस्कृतं अन्वत्यतीत्रस्यकृतिविकन्योऽस्यि ॥ १४४ ॥

नव के प्राचा इत्याकेद्वति--

इ दियपाणो य तथा बलपाबो तह य बाउपाची व है। बालपालपाणो जीवार्स होति पावा ते ॥ १४६ ॥

इन्द्रियप्राच्य तथा वस्त्राणस्तवः चारुआण्यः । बान्दावशाणो बीचानौ स्वस्ति शायास्ते ॥ १९६ स

मन, इस बीवको, सहबक्यसे (स्वयावसे ही) प्रवट सनस्यावस्त्री जिसका हेतु है भौर तीनों कालमें सवस्थायित्व (टिकना) विसका सक्य है से वस्तुकास्वरूपमूत होनेसे सर्वेदा स्रविनाशी निवचस्वीवत्व होनेपर मी स्वारानस्त्री सनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गल सन्तेषके द्वारा स्वय दूवित होनेसे स्वये प्राणिंसे स्युक्तता है जो कि व्यवहारजीवत्वका हेतु है भौर विभक्त करने योग्य है 1

मानार्थः — घट प्रव्योंका समुदाय लोक है। जीव उसे (अपनी) अजिल्ला कानवाक्तिसे जानता है इसलिये जीवके स्वितित्त्त लेव बच्च क्रेय हैं भीर जीव काल स्था क्रेय हैं। वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता ऐसा मिश्यवजीवत्व जीवके सदा ही है। उस (निश्चय जीवत्व) का कारण स्वामाविक धनन्त्रकालकि है। ऐसा निश्ययजीवत्व जीवके सदा होने पर भी वह ससार दशामें स्वय पूर्वकके सबधसे दूषित होनेसे कार प्राणिस समुक्त है और इसलिये उसके व्यवहार जीवत्व भी है। उस व्यवहार जीवत्वकी कारणकप जो चार प्राणिस समुक्तता है। उसके जीवको भिन्न करना काहिये।। १४५।।

भव प्राण कौनसे हैं सो बतलाते हैं ---

#### बाबा १४६

जन्यपार्थः—[इन्द्रिय प्राणः थ]इन्द्रिय प्राण [तथा स्तप्राणः]बलप्राण [तथा च जापुप्राणः]धायुप्राण [च]ग्रीर [जानवानप्राणः]ववारोण्डवास प्राण [ते]यह(चार)[जीवानां]वीवोके [शणाः]प्राण [स्वन्तिः]हैं। स्पर्भनरसन्द्राणचन्नुः श्रोत्रपश्चकमिन्द्रियप्राणाः, कायवाड्मनस्तर्यं वलप्राणाः, भवधारण-निमित्तमायुःप्राणः । उदञ्चनन्यञ्चनात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ १४६ ॥

अथ प्राणानां निरुवत्या जीवत्वहेतुत्वं पौद्गलिकत्वं च स्त्रयति---

पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीविस्मदि जो हि जीविदो पुन्वं। सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदन्वेहिं णिन्वत्ता।। १४७॥

प्राणेश्वतुर्भिजीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् । स जीवः प्राणाः पुनः पुद्रलद्रच्यैर्निर्वृत्ताः ॥ १४७ ॥

प्राणमामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः। एवमनादिसंतानप्रवर्त-

रीका:—स्पर्गन, रसना, घ्राण, चक्षु ग्रीर श्रोत्र,—यह पाँच इन्द्रियप्राण है, काय, वचन, ग्रीर मन,—यह तीन वलप्राण है, भव धारणका निमित्त (ग्रर्थात् मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका निमित्त ) ग्रायुप्राण है, नीचे ग्रीर ऊपर जाना जिसका स्वरूप है ऐसी वायु ( व्वास ) व्वासोच्छ्वास प्राण है ॥ १४६ ॥

श्रव, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोको जीवत्वका हेतुत्व श्रीर उनका पौद्गलिकत्व सूत्र द्वारा कहते हैं —

## गाथा १४७

अन्वयार्थः — [ यः दि ] जो [ चतुर्मिः प्राणैः ] चार प्राणोसे [ जीवित ] जीता है, [ जीविव्यित ] जियेगा, [ जीवितः पूर्व ] ग्रौर पहले जीता था, [ सः जीवः ] वह जीव है। [ पुनः ] फिर भी [ प्राणाः ] प्राण तो [ पुद्दलद्रव्यैः निर्वृत्ताः ] पुद्गल द्रव्योसे निष्पन्न ( रचित ) है।

टीका:—( व्युत्पत्तिके अनुसार ) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियेगा, श्रीर पहले जीता था वह जीव है। इसप्रकार (प्राणसामान्य) अनादि सतानरूप (प्रवाहरूप) से प्रवर्तमान होनेसे (ससार दशामे) त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण-सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वह उसका स्वभाव नही है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यसे रचित है।

मानवना त्रिसमनानस्यत्यात्माणस्यमान्यं बीक्स्य बीक्स्यकेटसस्य

त्वमबाप्नोति पुरस्कृष्यनिर्वयसम् ॥ १४७ ॥

मय प्राणानां वीह्रक्रिकलं साववति---

जीवो पाणिणवदो वदो मोहादिएहिं कम्पेहिं। उवसु जं कम्मफलं बज्मदि अवसेहिं कम्पेहिं॥

> बीवः प्राथनिवद्दो बद्दो मोदाबिकैः कर्मविः। उपर्यक्षानः कर्मकर्तं कच्चतेऽन्यैः कर्मविः॥१९४ ॥

यदो मोहादिकिः चौह्रक्रिकर्म किंद्रलावीनः शामनिक्दो व्यक्ति । निक्द्रलास्त्रीहरिकर्कम कर्यद्वरद्वरज्ञानः पुनरप्तन्तैः चौह्रक्रिकर्ममिर्वप्रदे । व्यक्त कार्यस्तास्त्रीहरिकर्कम करणस्त्राच चौहरिका एव शामा निक्रिकरो ॥ १४८ ॥

नव प्राणानां ग्रीप्रक्रिककर्गकारणसङ्ख्यीकगरी-

स्नदार्थः — यद्यपि निश्चयसे जीव सदा ही प्रावपाणसे जीता है ससारदागों व्यवहारसे उसे व्यवहारजीवत्वके कारणभूत दिवादि क्रिक्ति कि जीवित वहा जाता है। ऐसा होनेपर भी वे हव्यप्राण धारमाका स्वक्य कि मिन्न कि मिन्न कि मिन्न ही है क्योंकि वे पुद्गाम हव्यसे निर्मित हैं॥ १४७॥

भ्रव प्राणोनी पौद्गलिकता सिद्ध करते हैं— शाचा १४८

या**व**ा १४८

मन्यपर्थं — [ नोहादिकैः कर्मनिः ] गोहादिक कर्मोष्टे [ दशः ] वैदा हैं होनेसे [ बीर' ] थीर [ नाणनिवदः ] प्राणसि सबुक्त होता हुवा [ वर्षक्तं वर्षकः ] क्रमप्रसमा भागता हुवा [ नन्यै कर्मनिः ] ग्रम्य कर्मोसे [ वश्वते ] वन्त्रवा है |

रोका:—(१) मोहादिक पौद्गासिक कमोंसे बंबा हुआ होनेके बीच आर्थी समुक्त हाता है भीर (२) प्राणान समुक्त होनेक कारण पौद्यासिक कर्मकाकी (नेकी राती हुपी और माह रागहणपूषक) जोनता हुखा पुण भी सन्य पौद्यासिक कर्मी बगता है प्रमानिये (१) पौद्यासिक कर्मके कार्य होनेके और (१) पौद्यासिक समके सारण होनेने प्राण पौद्यासिक ही निविचत होने हैं ॥१४०॥

घर प्राथिक पौर्वनिक कर्वका कारकर प्रवट करी 🐎—

# पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं । जदि सो हवदि हि वंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ १४६ ॥

प्राणावाधं जीवो मोहप्रद्वेपाभ्यां करोति जीवयोः । यदि स भवति हि वन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभिः ॥ १४९ ॥

प्राणिहिं तावजीवः कर्मफलमुपभुंक्ते, तदुपभुञ्जानो मोहप्रद्वेपावाप्नोति ताभ्यां स्वजीवपर-जीवयोः प्राणावाधं विद्धाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाष्य कदाचिद्नावाष्य स्वस्य भावप्राणानुपरक्तत्वेन वाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि वष्नाति । एवं प्राणाः पौद्गलिककर्म-कारणतामुपयान्ति ।। १४९ ।।

## गाथा १४९

अन्वयार्थ:—[यदि] यदि [जीवः] जीव [मोहप्रद्वेपाभ्यां] मोह श्रौर द्वेपके द्वारा [जीवयोः] (स्व तथा पर) जीवोके [प्राणावाधं करोति] प्राणोको वाधा पहुँचाते हैं, [सः हि] तो पूर्वकथित [ज्ञानावरणादिकर्मभिः वंधः] ज्ञानावरणादिक कर्मोके द्वारा वध [मवति] होता है।

टीका:—पहले तो प्राणीसे जीव कर्मफलको भोगता है, उसे भोगता हुम्रा मोह तथा द्वेषको प्राप्त होता है, म्रौर उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणीको बाधा पहुँचाता है। वहाँ कदाचित् दूसरेके द्रव्य प्राणीको बाधा पहुँचाकर म्रौर कदाचित् बाधा न पहुँचाकर, म्रपने भाव प्राणीको तो उपरक्ततासे (म्रवश्य ही) बाधा पहुँचाता हुम्रा जीव ज्ञानावरणादि कर्मोको बाँधता है। इसप्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मोंके कारणत्वको प्राप्त होते हैं।। १४६।।

१ बाधा = पीड़ा, उपद्रव, विघ्न।

२ उपरक्तता = मिलनता, विकारिता, मोहादिपरिणामरूप परिणमित होना। [ जैसे कोई पुरुष तप्त लोहेके गोलेसे दूसरेको जलानेकी इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वय अपनेको ही जलाता है, फिर दूसरा जले या न जले—इसका कोई नियम नहीं है। इसीप्रकार जीव मोहादि-परिणामरूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसवेदनज्ञानस्वरूप निज शुद्ध भावप्राणोंको ही हानि पहुँचाता है, फिर दूसरेके द्रव्यप्राणोंकी हानि हो या न हो,—इसका कोई नियम नहीं है।

थव पुरस्तापकन्तिवृत्तिकृतन्त्रकृत्वाद्वापति-

मादा कम्ममलिमसो धरेदि पाचे पुनो पुनो ग चयदि जान ममर्च देशपाचेस विस्तेत

> जारमा कर्ममधीमतो चारचि शाचान पुषा पुणानमार हे 🤝 न स्थवति नाननमार्गः वेदशयानेत विरुद्धि ॥१४०॥ ६

नेपमात्यवा ग्रीहरिक्काणानां संतानेन बहुचिर करना ममानकस्वारकरकान्तरङ्गो हेता ॥ १४० ॥

नव पुरस्यानसंत्रविनिष्ठविदेशुक्तरङ्ग बाह्यति--

भव पौद्गलिक प्रानोंकी सर्तात (प्रवाह-परम्परा ) की प्रवृत्तिका सूत्र द्वारा कहते हैं ---

#### माचा ११०

मन्त्रपार्व — [ सनत् ] जब तक [ देरवसानेषु निरमेषु ] बेहप्रमान कर्मी [ समस्य ] समस्यको [ व स्थवति ] नहीं छोडता [ कर्मन्त्रीमका मन्त्र ] सम्यक्त ] सम्यक्ति मिलन प्रात्मा [ बुना बुना ] पुन पुन [ कम्यन्त्र शामान ] सम्यक्तमा अर्थना

टीका — जो इस झारमाकी पौत्गतिक प्राणोंकी सतानक्य प्रवृत्ति है जिसका मूल (निवित्त ) क्याँकि प्रमारपहेतु घरीराविका ममत्वक्य उपरक्तत्व है जिसका मूल (निवित्त ) क्याँकि पौदगतिक कर्म है।

आधार्ष — जम्म प्राणीकी परम्परा चसते रहनेका करतरंत कारण जनकी पुर्तमकर्मके निर्मित्तसे होनेवाला जीवका विकास परिणमन है। जबतक जीव देवति विवर्षके मसरवक्ष विकास परिणमनको नहीं छोड़ता तब तक उनके निविद्यों पुन पुन पुर्तमकर्म जेंबते रहते हैं और उससे पुन पुन प्रस्थ बाजोंका खन्मण होता रहता है।। १४० ॥

मब पौर्गतिक प्राणींकी सततिकी निवृत्तिका सन्तरङ्ग हेतु समझते 🖫

# जो इंदियादिविजई भवीय उवञ्चोगमण्पगं भादि । कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा ञ्चणुचरंति ॥१५१॥

य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति । कर्मभिः स न रज्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ १५१॥

पुद्गलप्राणसंततिनिष्टचेरन्तरङ्गो हेतुर्हि पौद्गलिककर्ममूलस्योपरक्तत्वस्याभावः। स तु समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यानुष्टचिविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयानुष्टचिव्याष्ट्रचस्यस्फटिकमगोरिवा-

## गाथा १५१

अन्वयार्थः — [यः] जो [इन्द्रियादिविजयीभृत्वा] इन्द्रियादिका विजयी होकर [उपयोगं आत्मकं] उपयोगमात्र आत्माका [ध्यायित] ध्यान करता है, [सः] वह [कर्मभिः] कर्मोके द्वारा [न रज्यते] रिजत नही होता, [तं] उसे [प्राणाः] प्राण [कथं] कैसे [अनुसर्ण कर सकते है? (अर्थात् उसके प्राणोका सम्बन्ध नहीं होता।)

टीका:—वास्तवमे पौद्गलिक प्राणोके सतितकी निवृत्तिका ग्रन्तरङ्ग हेतु पौद्गलिक कर्म जिसका कारण (-निमित्त) है ऐसी 'उपरक्तताका ग्रभाव है। ग्रीर वह ग्रभाव, जो जीव समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योके ग्रनुसार परिणतिका विजयी होकर, (ग्रनेक वर्णींवाले) ग्राश्रयानुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त (भिन्न २ जुदा) (पृथक् ग्रलग) हुये स्फटिक मणिकी भाँति, ग्रत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र ग्रकेले ग्रात्मामे सुनिश्चलतया वसता है, उस (जीव) के होता है।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—ग्रात्माकी ग्रत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य है।

भावार्थः जैसे अनेक रगयुक्त आश्रयभूत वस्तुके अनुसार जो (स्फटिक मणिका) अनेकरगी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप-

१ उपरक्तता = विकृतपना, मिलनपना, रिजतपना, उपरागयुक्तपना, [ उपरागके अर्थके लिये गाया १२६ की फुटनोट देखों ]

२ आश्रय = जिसमें स्फटिकमिए रखा हो वह वस्तु।

त्यन्तविद्वहृष्योगमात्रयात्यातं युविषाः केववमधिकतः स्वतः । वृद्धाः <sup>१</sup> ऽत्यन्तविमकतिह्ये व्यवहारवीयत्यदेवनः दुव्रव्याणः वृद्धाःभीकन्ताः ॥ १६६ ॥ व स्य प्रस्तानस्योऽस्यन्तिमकत्यदिक्षये

प्रवर्णवित-

अत्यित्तिणिच्छिदस्स हि अत्यस्सत्यंतरिम संस्दो । अत्यो पञ्जाओ सो संठाणादिष्य मेवेहिं ॥ १५२ ॥

> बस्तिस्वनिधितस्य धर्षस्यार्थान्तरे संयुक्तः । वर्षाः पर्यायः सः सस्थानादित्रमेदैः ॥ १४२ ॥

स्वसम्भाम्तरस्वमारितस्विविष्यस्थैकस्वार्वस्य स्वयमाय्तरस्यारिकसिकि कर्मन्वस्मित्रके विविद्यस्याया संगावितास्यसम्बोऽवींऽनेकस्वन्यास्यकः स्वायः । त क्या क्रान्तर्यः स्वायः । त क्या क्रान्तरः स्तिताका समाव है उसीप्रकार स्वनेकप्रकारके कर्म व इन्तिसाविके समुद्धार के (सारमाका) प्रनेक प्रकारका विकारी परिणमन है, उससे सर्वेषा व्याप्त है सारमाके (ओ एक उपयोगमान सारमामें सुनिव्यनत्या वसता है उसके ) क्यारक

ताका भ्रमान होता है। उस भ्रमावसे पौव्गलिक प्राणोंकी परम्परा श्र**टक वाटी है**। इसभ्रकार पौदगलिक प्राणोंका उच्छेद करने योग्य है।। १४१॥

म्रव फिर भी, मारमाकी भरयन्त विसक्तता सिद्ध करनेके किवे व्यवसार जीवरवकी हेतुभूत गतिविधिन्ट (वेव-मनुष्यावि ) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं:──

#### गामा १४९

अन्तपार्च — [ वास्तत्त्वनिविष्ठस्य वर्षस्य हि ] बास्तत्त्वसे विष्ठित्त्व वर्षः ( द्रष्य )ना [ वर्षान्तरे संगृतः ] यन्य धर्षमें उत्त्वज्ञ [ वर्षः ] यमं ( नाम ) [ वर्षायः ] वह पर्योग है [ संस्वानादित्र मेदैः ] कि जो सस्यानादि वेदों विष्ठ होती है।

टीका'—स्वमकाजभूत स्वमप-मस्तित्वके निष्यत एक मर्ब ( हवा )कर स्वमकामभूत स्वमपमस्तित्वत ही निष्यत प्रत्य मर्वो विश्विष्ट ( विश्व-विश्व ) क्यके उत्पन्न होना हुमा मर्च ( भाव ) मनेक हत्यात्मक पर्यात है जो कि वास्पर्यों सेसे पुर्वत्वकी मन्य पुर्वगमर्थ मन्य पुर्वगसारमकपर्याव उत्पन्न होती हुई केनी वासी पुद्गलान्तर इव जीवस्य पुद्गले संस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एव । उपपन्नश्चै-वंविधः पर्यायः। अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केत्रलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्विल-सस्यान्तरवभासनात् ॥ १५२॥

अय पर्यायव्यक्तीर्दर्शयति—

# णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं श्रगणहा जादा । पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३॥

नरनारकतिर्यक् सुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः। पर्याया जीवानासुद्यादिभिनीमकर्मणः॥ १५३॥

है उसीप्रकार जीवकी, पुद्गलमे सस्थानादिसे विशिष्टतया (सस्थान इत्यादिके भेद सिहत) उत्पन्न होती हुई अनुभवमे अवश्य आती है। और ऐसी पर्याय योग्य घटित है, क्योकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्योकी सयोगात्मकतया भीतर ज्ञात होती है।

भावार्थ:—यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-ग्रस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता है तथापि, जैसे पुद्गलकी अन्य पुद्गलके सबधसे स्कथरूप पर्याय होती है उसीप्रकार जीवकी पुद्गलोंके सबधसे देवादिक पर्याय होती है। जीवकी ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादिपर्याय अयुक्त नहीं है, क्योंकि भीतर देखने पर, अनेक द्रव्योका सयोग होने पर भी, जीव कही पुद्गलोंके साथ एकरूप पर्याय नहीं करता, परन्तु वहाँ भी मात्र जीवकी (पुद्गलपर्यायसे भिन्न) अस्खलित (अपनेसे च्युत न होनेवाली) एक द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है।। १५२।।

भ्रव पर्यायके भेद बतलाते हैं --

# गाथा १५३

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुरा:] मनुष्य, नारक, तियँच श्रीर देव, [नाम-कर्मणः उदयादिभिः] नामकर्मके उदयादिकके कारण [जीवानां पर्यायाः] जीवोकी पर्याये है,—[संस्थानादिभिः] जो कि सस्थानादिके द्वारा [अन्यथा जाताः] श्रन्य- श्रन्य प्रकारकी होती है।

, +

नारकारितर्यक् मनुष्यो देव शिव किन वर्षाया जीवाकार् । ते व्याह्म कारणत्येनानेका व्यासंयोगात्मकत्याम् इक्ताक्षासायित्वर्षाः वातवेदकाः रिव संस्थानाविभितन्ययेव भूता भवन्ति ॥ १४३ ॥

मवात्मनो इन्यह्र व्यसंश्रीर्णत्वे उत्पर्व निवायक्रमस्तित्वं

त सन्भावणिवद दन्वसहावं तिहा समन्सादं । जाणदि जो सवियण ण महदि सो **अस्मदवियम्हि क्ष** 

र्व सद्भावनिवर्द द्रश्यस्वभावं त्रिया समाक्यातम् । सानाति यः सविद्धानं न अधाति सोऽन्यसम्बे ॥ १४४ ।।

पत्कन्त स्वसंस्थात् स्वस्यासित्ववर्षे विद्यानकमान्यात व **व्या** प्रवास स्वसंस्थातिक । स्वासी प्रव्यासमान्यात व स्वतः स्वसंस्थातिक स्वतः स्वसंस्थातिक स्वतः स

टीक्स — नारक तिसँच मनुष्य और देव, — बीवॉकी पर्यावें हैं। वे कि कमरूप पुरालके विपाकके कारण प्रतेक द्वव्योंकी सयोगारमक हैं इसित्वें के सुपति और अगार इत्यादि अग्तिकी पर्यायें पूरा और इसी इत्यादि धाकारी धान्य-भन्य प्रकारकी होती हैं उत्तीप्रकार जीवकी नारकादि पर्वायें संस्थानाविके द्वारा भाषान्य प्रकारकी होती हैं। १५३॥

प्रश्न चारमाकी अन्य ब्रध्यक साथ संयुक्तता होने पर भी अर्थ पिर्वासक भरितरकको स्व-पर विभागके इतके रूपमें समक्षात हैं —

गाचा १५६

मन्त्रपार्थः—[य] जो जीव [त] उत्त ः(पूर्वोक्तः) [सन्त्रविकार्यः]
प्रस्तिस्य नित्पन्नः [त्रिषा मनारूपातः] तीन प्रकारसे कवितः, [सविकार्यः] पेर्वोवाने
[ह्रव्यस्वमावः] ह्रव्यस्वमाववःो [सानातिः] जानताः है [सः]वह [कन्य हुन्ये]
प्राप्त ह्रव्यस्य नि सुद्यपतिः] मोहका प्राप्तः नहीं होता ।

रीका:—जा द्रव्यको निविधत करनेवाला स्वलदाणभूत स्वरूपधास्तिल कहाँ गया है वह वास्तवस द्रव्यका स्वभाव ही है क्योकि द्रव्यका स्वभाव धास्तिस्व

र अब निरचायक – प्रव्यका निरचय करनेवाला; (प्रव्यका मिल्क्य करनेका सावन जी लाज्य भिन्न है वह स्वयरका भर् करन में सावनप्रत है, इसप्रकार इस गावामें समभी हैं।)

च त्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूदः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोद्य स्वपरिवभागहेतुर्भवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरिवभागसिद्धये प्रतिपदमवधार्यम् । तथाहि — यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेपत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वो- चरव्यतिरेकस्पर्शना चेतनत्वेन स्थितियीवुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य न स्वभावोऽहं स खल्वयमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शनाचेतनत्वेन स्थितियीवुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपान्यात्मकं च स्वरूपान

निष्पन्न (ग्रस्तित्वका वना हुग्रा) है। द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे तथा ध्रीव्य-उत्पाद-व्ययरूपसे वित्रातमक भेद भूमिकामे ग्रारूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुग्रा, परद्रव्यके प्रति मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इसलिये स्वरूपग्रस्तित्व ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर ग्रवधारित करना (लक्ष्यमें लेना) चाहिये। वह इसप्रकार है—

(१) चेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य (२) चेतनाविशेषत्व (चेतनाका विशेषपना) जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप—अस्तित्व), तथा (१) 'पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो धौव्य और (२-३) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मै वास्तवमे यह अन्य हूँ, (अर्थात् मैं पुद्गलसे ये भिन्न रहा।) और (१) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, (२) अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूपअस्तितत्व) तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो धौव्य और (२-३) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह

१ त्रयात्मक = तीनस्त्ररूप, तीनके समृहस्वरूप (द्रव्यका स्वभाव द्रव्य, गुण और पर्याय,—इसप्रकार तीन भेदोंवाला तथा धौव्य, उत्पाद और व्यय,—ऐसे तीन भेदोंवाला है।)

२ पूर्व अर्थात् पहलेका, और उत्तर अर्थात् बादका। (चेतन पूर्व और उत्तरकी-दोनों पर्यायोंको स्पर्श करता है, इस अपेचासे धौन्य है, बादकी अर्थात् वर्तमान पर्यायकी अपेचासे उत्पाद है और पहलेकी पर्यायकी अपेचासे ज्यय है।)

रितत्कम् यस्य हु स्वभावः प्रज्ञासस्य स चन्नवनन्त्रः। शास्ति 🖣 मासः । १४४ ॥

> मधारमनोऽस्यन्तविमकरवाय वरङ्गवर्धवीगकारणस्वकरमाकोत्ववि श्रणा उवशोगणा उवशोगीसालदंसणं मनिदी सो वि सुद्दो असुद्दो वा उवधोगो अप्पणी स्वार नारमा उपयोगारमा उपयोगी झानवर्षनं अनिदाः। सोऽवि ज्ञसोऽप्रसो वा तवसीव भारमनो अवति ।। १४४ ।।

त्रयात्मक स्वरूपप्रस्तिस्व जिस पुव्गलका स्वमाव है वह बास्तवमें ( सुभने है। (इसलिये) मुक्ते मोह नहीं है, स्वपरका विभाग है।

भावार्ष:--- मनुष्य देव इत्यादि धनेकह्रव्यात्मक पूर्यायोमें भी जीवका रहरी भस्तित्व भौर प्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तित्व सर्ववा निम निम है। वृष्यक्री देसने पर वहाँ जीव भीर पुद्गलका स्वरूपास्तित्व ( धर्मात अपने अपने अस्यपुर्वासी भीर श्रीम्य-उत्पाद-व्यम ) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है । स्वपरका भेद इरहेके लिये जीवको इस स्वरूपास्तित्वको पद पद पर लक्ष्यमें सेना योग्य है। यदा 🗝 💘 जाननेमें माता हुवा ) चेतन इव्य-गुण-पर्याय भीर चेतन ब्रौब्य-उत्पाद व्यय विकल्प स्वमाव है ऐसा मैं इस (पुरुगल) से मिश्र रहा और यह अनेतन इक्य-पुर-नर्वान तमा भ्रमेतन प्रौच्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है ऐसा पुद्रम्स मुक्की जिल 🐠 इसलिये मुक्ते परके प्रति मोह नहीं है स्व-परका भेद है। ११४॥

भव भारमाको भरयन्त विमक्त करनेके लिये परद्रव्यके समोगके कारचन स्बरूप कहते हैं ---

#### गांचा १४४

अन्वपार्चः -- [ बात्मा उपयोजातमा ] भारमा उपयोगारमक है [ उपयोग उपयोग [ ज्ञानक्वर्न मनित'] ज्ञान-दशन कहा गया है [ अपि ] ग्रीर [ ज्ञानका ] धारमाका [सः **रुपनोग** ] वह उपयोग [श्वयः अञ्चमः वा ] सून प्रवता प्र**त्**व विद्वि होता है।

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणप्रपयोगिवशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः स्वमावरचै-हन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारिनराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यस्य अथायप्रपयोगो द्वेघा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्लेशरूपत्वेन द्वैविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽशुमश्च ॥ १४४ ॥

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति —

उवञ्चोगो जिद हि सुहो पुगणं जीवस्स संचयं जादि । असुहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ १५६ ॥

> उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति । अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ १५६ ॥

टीका:—वास्तवमे ग्रात्माका परद्रव्यके सयोगका कारण 'उपयोगिवशेष है। प्रथम तो उपयोग वास्तवमे ग्रात्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यानुविधायी, (उपयोग चैतन्यका ग्रनुसरण करके होनेवाला) परिणाम है। ग्रीर वह ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्य 'साकार ग्रीर 'निराकार—उभयरूप है। ग्रब इस उपयोगके दो भेद हैं,—शुद्ध ग्रीर ग्रशुद्ध। उसमेसे शुद्ध निरुपराग (निर्विकार) है, ग्रीर ग्रशुद्ध सोपराग (सिवकार) है। वह ग्रशुद्धोपयोग शुभ ग्रीर ग्रशुभ—दो प्रकारका है, क्योंकि उपराग विशुद्धिरूप ग्रीर सक्लेशरूप दो प्रकारका है। (ग्रर्थात् विकार मन्दकषायरूप ग्रीर तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है।)

भावार्थः — ग्रात्मा उपयोगस्वरूप है। प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं — शुद्ध ग्रीर श्रशुद्ध। ग्रीर फिर ग्रशुद्धोपयोगके दो भेद है, शुभ तथा ग्रशुभ ॥१५५॥ श्रब यह कहते है कि इसमे कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है —

## गाथा १५६

अन्वयार्थः—[ उपयोगः ] उपयोग [ यदि हि ] यदि [ शुमः ] शुभ हो तो [ जीवस्य ] जीवके [ पुण्यं ] पुण्य [ संचयं याति ] सचयको प्राप्त होता है, [ तथा वा

१ जपयोगिवशेष = जपयोगका भेद, प्रकार या अमुक प्रकारका जपयोग। (अशुद्धोपयोग परद्रव्यके सयोगका कारण है, यह १४६ वीं गायामें कहेंगे।)

२ साकार=आकार या भेदयुक्त, सविकल्प, विशेष।

३. निराकार = आकार रहित, भेदरहित, निर्विकल्प, सामान्य।

उपयोगो हि बीचस्य क्रमुज्यसंगीनकारणनहृदः । त हुं इ.माइमस्तेनोपार्के विष्णः । कृष्यवासस्तेनोपार्के विष्णस्य वरहण्यस्य पति । यदा तु द्विविषस्यात्पस्याद्वस्थामानः क्रियते तदा स्वयुप्योगः हृद्ध पुनरकारणमेव परहण्यसंगीमस्य ॥ १४६ ॥

नव श्रमोपनोमस्तर्भं त्ररूपनति--

जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव झसगारे १ क्र जीवेसु साणुकपो उवझोगो सो सुद्दो तस्स ॥ १५७ स यो कालावि जिलेन्द्रान परववि विद्वास्त्वीयानामस्य ।

बीचेत्र सानुकम्य उपयोगः स इमस्तक्य ।। १४७ ।।

महमा] और यदि मधुन हो तो [पापं] पाप समय होता है ! [क्योर नमायें] आप दोनोंके प्रभावमें [मयः नास्ति] समय नहीं होता।

टीका:— जीवका पराज्यके समोगका कारण श्रमुद्ध उपयोग है। जीर क् विसुद्धि तथा सक्तेशक्य उपरागके कारण श्रम और प्रमुद्धक्यसे द्विविक्ताको जान्य होता हुमा जो पुण्य और पापरूपसे द्विविक्ताको प्राप्त होता है ऐसा को पराज्य कर्के स्योगके कारणरूप काम करता है। उपराग मन्दक्यायरूप और तीक्क्यायरूप के प्रकारका है, इसिसमें मगुद्ध उपयोग भी शुभाशुभके नेवसे दो प्रकारका है। उपराम सुभोपयोग पुण्यरूप पराज्यके स्योगका कारण होता है और सबुभोपयोग पराज्यके स्योगका कारण होता है। किन्तु जब दोनों प्रकारके सबुशोपयोग सभाव किया जाता है तब वास्तवमें उपयोग श्रुद्ध ही रहता है और वह राज्यके स्योगका सकारण ही है। ( प्रणीत् श्रुद्धोपयोग पराज्यके स्वोगका कारण गृहीं है।)। १४६॥

भव गुभोपयोगका स्त्रक्य कहते हैं ---

सामा १५७

मन्यपार्थ — [यः] यो [ मिनेन्द्रान् ] जिनेन्द्रांको [ सामार्थ ] व्यवस्थ है [ सिद्धान् यथेद मनामारान् ] सिद्धों तथा धनगारों ( शाचार्थ उ राष्ट्रास्त्र ) की [ परवि ] सद्धा करता है [ मीवेषु सद्धान्त्रमः ] और श्रीविक मिक्क क्ष्युक्तान्त्रक है, [ तस्य ] उसके [ त ] यह [ धुना उपयोगः ] सुध उपयोगः है ।

विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुष्टित्तरत्वेन परिग्रहीत शोभ-नोपरागत्वात् परमभद्दारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराईत्सिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रचृत्तः शुभ उपयोगः ॥ १४७॥

अथाशुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति—

विसयकसाञ्चोगाढो दुस्सुदिदुचित्तदुहुगोहिजुदो । उग्गो उम्मग्गपरो उवञ्चोगो जस्स सो श्रसुहो ॥ १५८ ॥

विषयकषायावगाढो दुःश्रुतिदुश्चित्तदृष्टगोष्टियुतः । उत्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽग्रुमः ॥ १४८ ॥

विशिष्टोदयदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुष्टचिपरत्वेन परिग्रहीताशोभनोपरा-

टीकाः—विशिष्ट क्षयोपशमदशामे रहनेवाले दर्शनमोहनीय ग्रौर चारित्र-मोहनीयरूप पुद्गलोके अनुसार परिणितमे लगा होनेसे शुभ 'उपरागका ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परमभट्टारक महादेवाधिदेव, परमेश्वर—ग्रहँत, सिद्धकी ग्रौर साधुकी श्रद्धा करनेमे तथा समस्त जीवसमूहकी ग्रनुकम्पाका ग्राचरण करनेमे प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है।। १५७।।

ग्रब ग्रशुभोपयोगका स्वरूप कहते है --

#### गाथा १५८

अन्वयार्थः—[ यस्य उपयोगः ] जिसका उपयोग [ विषयकषायावगादः ] विषय-कषायमे अवगाढ ( मग्न ) है, [ दुःश्रुतिदृश्चिचदृष्टगोष्टियुतः ] कुश्रुति, कुविचार भ्रीर कुसगितमे लगा हुआ है, [ उग्रः ] उग्र है तथा [ उन्मार्गपरः ] उन्मार्गमे लगा हुआ है, [ सः अग्रुभः ] उसका वह अग्रुभोपयोग है।

टीका:—विशिष्ट उदयदशामे रहनेवाले दर्शनमोहनीय ग्रौर चारित्रमोहनीय-रूप पुद्गलोके अनुसार परिणतिमे लगा होनेसे अशुभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर-श्रहैंत सिद्ध ग्रौर साधुको छोडकर

१ उपरागका अर्थ गाथा १२६ के टिप्पणमें देखें।

#### दुरावयदुष्टसेननोद्रतायरचे च प्रदुषोऽऋजोवयोजः॥ १८८ ॥

\*\*\*

वय परप्रव्यस्योतस्यरणविनायगम्बरवति—

मसुहोवभोगरहिदो सुहोबजुत्तो न अन्यदनिवर्गिः होज्जं मज्यस्योऽहं णामप्यगमप्यग स्तर्ण॥ १५६

> अद्वमोपयोगरहितः हुनोस्तुको व कम्प्रम्ये । अध्यक्षकान्त्रः ज्ञानक्षकास्त्रकं व्याचानि ॥ १४९ ॥

यो दि ज्ञानां पर्युष्पर्वनोयकर्त्यन्तेकास्याकोऽस्त् त्वर्गानाः व **व्या वर्गानी** इत्राविधाननस्युष्पाञ्चर्यविकारतारोग प्रकृति व दुनरम्बस्मात् । वरोऽस्त्रेनस्वर्गीस्थाने के प्रध्यस्यो अगस्य । एवं वर्षवादं समुख्याञ्चर्यिकत्रस्याकास्य हुकेसहस्य व्यवस्थितः

प्रत्य-उत्मागकी श्रद्धा करनेमें तथा विषय कथाय, कुश्रयण, कुश्रियार, कुश्रेय 🥦 उप्रताका प्रायरण करनेमें प्रवृत्त है, वह श्रश्रुभोपयोग है ॥ १४८ ॥

प्रव. परटक्यके स्रयोगके कारण (प्रकृतोपयोग )के विमानका सम्बद्धाः

भव, परस्थ्यके स्थोगके कारच (भन्नुद्धोपयोव)के विमानका सम्बद्धाः बतसाते हैं----

#### नावा १४९

भन्यार्थः—[कन इस्ते ] घन्य इन्यर्से [बस्त्रसः ] मध्यस्य [बस्त्री] होता हुमा [नदस् ] मैं [अञ्चलेषनेत्रस्व ] भगुभोपयोग रहित होता हुमा, (तया) [ह्रनोपनुक न ] सुभाप योग )युक्त नहीं होता हुमा [क्रानत्त्रस्य] ज्ञानार्यण्य [सरक्यं] धारमाको [स्यायानि ] ध्याता हूँ।

टीका'—जो यह (१४६ वीं गाधानें) परतथ्यके संयोगके कारणक्यों न्यां नया अधुद्धीपयोग है वह वान्तवर्ग मन्यनीत उदयवतामें रहनेवाले परतव्यानुवार परिनितिके साथीन होनेस ही प्रवतित होना है किन्तु अन्य कारणके नहीं। इसनिये वह वै नमस्न परतव्यों मध्यस्य होऊँ। और इसप्रकार मध्यस्य होना हुमा वै पर-प्रवानुनार परिचित्के काचीन न होनेस चुन अववा अधुय-अधुदोपयोगसे बुक्त होन्द नाव स्वत्रवानुनार परिचितिको बहुन करनेसे जिसको सुदोपयोग सिद्ध हुमा है ऐसे निर्मुक्तो भूत्रा केवलस्वद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात् प्रसिद्धशृद्धोपयोग उपयोगात्मनात्मन्येव नित्यं निश्वलमुपयुक्तस्तिष्टामि । एप मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ।। १५९ ॥

अथ शरीरादावि परद्रव्ये माध्यस्थं प्रकटयित-

णाणं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसिं। कत्ता ण ण कारियदा अणुमंता णेव कत्तीणं॥ १६०॥

नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेपाम्। कर्ता न न कारियता अनुमन्ता नैव कर्तुणाम्।। १६०।।

शरीरं च वाचं च मनश्र परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्रिद्यि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यद्दमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्त्रह्मपाधारभृतमचेतन-द्रव्यमस्मि, तानि खल्लु मां स्वह्मपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्त्रह्मं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खल्लु मां कारणमन्तरेणापि कारणवंति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्य-यमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्त्रतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खल्लु मां

उपयोगरूप निजस्वरूपके द्वारा श्रात्मामे ही सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूँ। यह मेरा परद्रव्यके सयोगके कारणके विनाशका श्रभ्यास है।। १५६।।

ग्रव, शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं —

### गाया १६०

अन्वयार्थ:—[ अहं न देह: ] मै न देह हूँ, [ न मन: ] न मन हूँ, [ च एव ] ग्रीर [ न वाणी ] न वाणी हूँ, [ तेषां कारणं न ] उनका कारण नही हूँ [ कर्ता न ] कर्ता नही हूँ, [ कर्त्रणां अनुपन्ता न एव ] ( ग्रीर ) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ।

टीका:—मैं शरीर, वाणी ग्रौर मनको परद्रव्यके रूपमे समभता हूँ, इसलिये मुभे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सबके प्रति ग्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ। यथा —

वास्तवमे मै शरीर, वाणी श्रौर मनके स्वरूपका ग्राधारभूत श्रचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं स्वरूपाधार (हुवे) विना भी वे वास्तवमे श्रपने स्वरूपको धारण करते हैं। इसलिये मैं शरीर, वाणी श्रौर मनका पक्षपात छोडकर श्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ। कर्तरसन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽर्धः
न प से स्वतन्त्रकरीरवाङ्गननक्षरकाचेतन द्रव्यवधीक्षयस्त्रस्ति, वानि व्यद् वक्षमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽर्धः स्वः । न प से स्वतन्त्रकरीरवाङ्गननक्षरकाचेतन्त्रस्थानुवादस्थनस्ति, वानि व्यद्धः क्षीः क्षातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽर्धः सम्बद्धाः ॥ १६० ॥

> नव बरीरतास्पनतां परास्थलं विभिनोति— ्देहो य मणो वाणी पोग्गलदव्वप्पग ति खिहिट्टा । पोग्गलदव्वं हि पुखो पिंढो परमाणुदब्वाखं ॥ १६१ ॥

मीर मैं शरीर वाणी तथा मनका कारण सकेतन क्रव्य नहीं हूँ। मैं कारक (हुने) विना भी वे बास्तवमें कारणवान हैं। इसकिये उनके कारणवान सकार छोडकर यह मैं भरपन्त मध्यस्य हूँ।

भीर में स्वतत्र ऐसे शरीर वाणी तथा मनका कर्ता अथेतन इस्व नहीं हैं मैं कर्ता (हुये ) बिना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं। इससिये उनके करू (वर्षा पक्षपात कोडकर यह मैं सर्यन्त मध्यस्य हैं।

भीर मैं स्वत त्र ऐसे घरीर वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) को ध्रेकेल इक्य है उसका प्रमोजक नहीं हूँ। मैं कारक प्रयोजक विना भी ( धर्वाद् मैं उनके कर्ताका प्रमोजक उनके करानेवाला हुये विना भी ) वे वास्तवमें किये वाले इसलिये यह मैं उनके कराके प्रयोजकरकता प्रसारत छोड़कर भरयन्त सम्मस्त हैं।

भौर मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर वाणी तत्रा मनका कारक **वो अवेतन इन्त्र** है, उसका अनुमोदक नहीं हूँ। मैं कारक-अनुमोदक विमा भी (उनके करीका अनुमोदक हुये बिना भी) वे वास्तवर्भे किये जाते हैं। इसकिवे उनके करीके अनुमोदकरूपका पक्षपात छोड़कर यह मैं अस्यन्त मध्यस्व हैं।

भव शरीर, वाणी और मनका परअव्यत्व निविषक्ष करते हैं---

देहश्र मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाक् च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्यं पुर्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुर्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यस्वलक्षणभृतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् । तथाविधपुद्गलद्रव्यं त्वनेकपरमाणुद्रव्याणा-मेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभृतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वेऽपि कथंचिदेकत्वेनावभासनात् ।। १६१ ॥

अथात्मनः परद्रच्यत्वाभावं परद्रच्यकर्तृत्वाभावं च साधयति--

णाहं पोग्गलमइश्रो ण ते मया पोग्गला कया विंडं। तम्हा हि ए देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥

नाहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गलाः कृताः पिण्डम् । तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

#### गाथा १६१

अन्वयार्थः—[देहः च मनः वाणी] देह, मन श्रीर वाणी [ पुद्गल द्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यात्मक [ इति निर्दिष्टाः ] है, ऐसा (वीतरागदेवने ) कहा है [ अपि पुनः ] श्रीर [ पुद्गल द्रव्यं ] वे पुद्गल द्रव्य [ परमाणुद्रव्याणां पिण्डः ] परमाणुद्रव्योका पिण्ड है।

टीका:—शरीर वाणी ग्रीर मन तीनो ही परद्रव्य हैं, क्यों कि वे पुद्गल द्व्यात्मक हैं। उनके पुद्गलद्व्यत्व हैं, कि वे पुद्गल द्व्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्ति-त्वमे निश्चित (रहे हुये) है। उस प्रकारका 'पुद्गलद्व्य ग्रनेक परमाणुद्व्योका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्यों कि ग्रनेक परमाणुद्व्योके स्वलक्षणभूत स्वरूपा-स्तित्व ग्रनेक होने पर भी कथचित् (स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृत बघ परिणामकी ग्रपेक्षासे एकत्वरूप ग्रवभासित होते है। १६१।।

ग्रब श्रात्माके परद्व्यत्वका श्रभाव श्रीर परद्व्यके कर्नु त्वका श्रभाव सिद्ध करते हैं —

#### गाथा १६२

अन्वयार्थः—[ यहं पुद्गलमयः न ] मैं पुद्गलमय नही हूँ, श्रीर [ ते पुद्गलाः ]

यदेक्त्यकरणनिर्वारितं पुर्गम्यस्थयमध्याँक्वास्मयोद्धैवं वर्धरं मस्म, ममापुर्वकमयस्य पुर्गस्थयकर्यारत्वविरोवात् । व वाचि वर्धः कर्ष्ययोककारोण वर्धनुमन्तुहारेण वा वरीतस्य कर्माह्मस्यन्

भारती। १६२ ॥

RXE

जब क्यं परमाष्ट्रात्याणां विष्यवर्षां वरिश्वतिरिति तैवेद्वत्याहरिकः

ब्यापदेसी परमाण् पदेसमेत्ती य स्थमसद्दी जी ।

णिदो वा द्वत्त्रस्ती वा तुपदेसादित्तमण्डवदि ॥ १६३ मिंदि

जबदेवः परमाद्यः बदेवनात्रम स्वयवस्ती वा ।

स्तित्वी वा क्यो वा विवदेवादित्यस्त्यत्वि ॥ १६३ ॥

वे पूद्गल [सया] मेरे डारा[पिण्डं न इन्ताः]पिण्डक्य नहीं किये की [तस्मात् दि] इसकिये[न्डंन देदः]मैं वेह नहीं हूँ [बा]तबा[कस्य कर्ता] उस देहकाकर्तानहीं हूँ।

दीका:—प्रवम तो जो यह प्रकरणसे निर्वारित पृष्णकारमक खरीर क्यान्त परदृष्य है,— जिसके शीतर वाणी और मनका समावेश होजाता है —वह मैं निर्वे क्योंकि मुक्त अपुद्गलारमकका पृद्गलारमक शरीरक्य होनेमें विरोध है। धीर क्यान्त उस (शरीर) के कारण डारा कर्ता डारा कर्ता के प्रयोधक डारा वा कालि अनुसेदक डारा सरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं सनेक परमाणु कुम्बेकि प्रवस्ति प्रविक्त परिणामका सकर्ता हूँ (इसलिये) भेरे अनेक परमाणु कुम्बेकि प्रवस्ति पर्यावक्रम परिणामका सकर्ता हूँ (इसलिये) भेरे अनेक परमाणु कुम्बेकि प्रवस्ति पर्यावक्रम परिणामारमक शारीरका कर्ता होनेमें सर्वेशा विरोध है।। १६२।।

भव इस संदेहको दूर करते हैं कि 'परमाणुकुमोंकी पिष्ण पर्यामरूप परिवर्षि कसे होती है ? —

#### गामा १९३

कन्यपार्थः — [ वरमाधुः ] परमायु [ व॰ अप्रदेखः ] जो कि सप्रदेख के [प्रदेखमात्रः ] प्रदेशमात्र है [ व ] घोर [ स्वयं अक्कारः ] स्वयं प्रशब्द है, [ दिवन्यः वा क्रमः वा ] वह रिनाम प्रमाया क्या होता हुया [ ग्रिमदेशादित्वम् अञ्चलवि ] विप्रदेशादित्वका सनुभव करता है। परमाणुर्हि द्वचादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्वयमनेक-परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्तयसंभवादशब्दश्च । यतश्चतुःस्पर्शपश्चरसद्विगन्धपश्चवणीनामवि-रोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्रदेशा-दित्वानुभृतिः । अथैवं स्निग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ॥ १६३॥

अथ कीहशं तित्स्नग्धरूक्षत्वं परमाणोरित्यावेदयति-

## एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खतं । परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥

एकोत्तरसेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वम् । परिणामाद्धणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ।। १६४ ।।

टीका:—वास्तवमे परमाणु द्विग्रादि (दो-तीन ग्रादि) प्रदेशोके ग्रभावके कारण ग्रप्रदेश है, एक प्रदेशके सद्भावके कारण प्रदेशमात्र है, ग्रीर स्वय ग्रनेक परमाणु द्व्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका ग्रसभव होनेसे ग्रशब्द है। (वह परमाणु) ग्रविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पाँच रस, दो गध ग्रीर पाँच वर्णोके सद्भावके कारण स्निग्ध ग्रथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्याय- परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी ग्रनुभूति होती है। इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है। १६३।।

श्रव यह बतलाते है कि परमाणुके वह स्निग्ध रूक्षत्व किसप्रकारका होता है —

### गाथा १६४

अन्वयार्थः—[अणोः] परमाणुके [परिणामात्] परिणमनके कारण [एकादि] एक (अविभागी प्रतिच्छेद) से लेकर [एकोचरं] एक-एक बढते हुये [यावत्] जब तक [अनन्तत्वम् अनुभवति] अनन्तत्वको (अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद-त्वको) प्राप्त हो, तब तक [स्निग्धत्वं वा रुक्षत्वं] स्निग्धत्व अथवा रुक्षत्व होता है, ऐसा [भणितम्] (जिनेन्द्देवने) कहा है।

१ एक परमागुकी दूसरे एक परमागुके साथ पिण्डरूप परिग्रित द्विप्रदेशित्वकी अनुभूति है, एक परमागुकी अन्य दो परमागुओंके साथ पिण्डरूप परिग्रित त्रिप्रदेशित्वका अनुभव है। इसप्रकार परमागु अन्य परमागुओंके साथ पिण्डरूप परिग्रिमित होनेपर अनेक प्रदेशित्वका अनुभव करता है।

२६० — प्रमाणकार --

परमानोर्डि वाग्दस्ति गरिनामः तस्य दुपायकादाधित्कवैनित्र्यं ि

क्यापि स्मिन्यत्वं वा कप्रत्यं या अवशि ॥ १६४ ॥

मवात्र कीरवारिस्तन्वकसत्वात्त्रित्वत्विस्तावेववति---

णिद्धा वा जुक्सा वा अणुपरिवामा समा व विसक

समदो दुराधिगा जदि बज्मन्ति हि

रिनन्या वा कक्षा वा अञ्चलिकामाः समा वा विषया वर हे समतो प्रथमिका यदि वण्यन्ते दि स्वादिवरिवीकाः ॥ १६४ ॥

टीका:—प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है क्योंकि वह ( वस्तुका स्वमाव होनेसे उल्लघन नहीं किया जासकता। धौर उस परिणामके जो 'कादाजिक 'विजित्रता धारण करता है ऐसा एकसे केकर एक-एक जानें मनन्त भविभागीप्रतिच्छेदों तक भ्याप्त होनेवाला स्निग्वस्य सम्बा क्यास्य परमाणु होता है क्योंकि परमाणु भनेक प्रकारके गुणोवाला है।

मार्बावं:—परमाणु परिजमन बाता है इसकिये उसके सिमान्य करतत्व एक प्रविभागी अतिच्छेदसे लेकर धनन्त धविभागी प्रतिच्छेदों उक वरण्या की प्राप्त हाते हैं।

भ्रम यह बतलाते हैं कि कसे स्निग्धरण स्थारवसे पिण्यता होती है -----

अञ्चलकार्थः — [अञ्चलिकासाः] परमाणु-परिजास [स्थितकाः **स स्थाः व**ि स्थितकाः हो सामन्द्र हा सिना वाविषया वा]सम (अञ्चलको )हाँ वा विषय (विष्

१ कारावितक -किमी समय हो गमाः व्यक्तिकः अधिकः

६ विचित्रता - अनेकत्रकारताः, विविधताः, कारेकक्षतता (चिक्रमाना और क्ष्माच्य कीरता - वारता कृतिक अनेकक्षता - नरवमता, तारतान्तावारक करता है)।

समतो द्वचिकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्ध इत्युत्सर्गः, स्निग्धरूक्षद्वचिकगुणत्वस्य हि परिणामकत्वेन वन्धसाधनत्वात् । न खन्वेकगुणात् स्निग्धरूक्षत्वाद्धन्ध इत्यपवादः एकगुण-स्निग्धरूक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन वन्धस्यासाधनत्वात् ।। १६५ ॥

वथ परमारातां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति—

# णिद्धत्त ऐण दुगुणो चदुगुणिषद्धेण बंधमणुभवदि । जुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्मदि पंचगुणजुत्तो ॥१६६॥

वाले ) हो [ यदि समतः द्वचिषकाः ] यदि समानसे दो अधिक अञ वाले हो तो [ वष्यन्ते हि ] बधते है, [ आदि परिहीनाः ] जघन्याश वाले नही बधते ।

टीका:- समानसे दो गुण (ग्रज्ञ) ग्रिधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बध होता है, यह उत्सर्ग (सामान्य नियम) है, क्योकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकताका होना परिणामक (परिणमन करानेवाला) है, इसलिये बधका कारण है।

यदि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बध नही होता, यह ग्रपवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके परिणम्य परिणामकताका ग्रभाव होनेसे बधके कारणत्वका ग्रभाव है।। १६४।।

ग्रब यह निश्चित करते है कि परमाणुग्रोके पिण्डत्वमे यथोक्त ( उपरोक्त ) हेतु है —

१ परिण्म्य = परिण्मन करने थोग्य। [दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश रूचता वाले परमाणुके साथ बधकर स्मध्य बननेपर, दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश रूचतारूप परिण्मित होजाता है, अथवा दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधकर स्मध्य वनने पर, दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश स्निग्धतावाल परमाणु बारह अश स्निग्धतावाल परमाणु बारह अश स्निग्धतावाल परमाणु परिण्मित होजाता है, इसलिये कम अशवाला परमाणु परिण्म्य है और दो अधिक अशवाला परमाणु परिण्मिक है। एक अश स्निग्धता या रूचता वाला परमाणु (सामान्य नियमानुसार) परिण्मिक तो है ही नहीं, किन्तु जधन्यमावमें वर्तित होनेसे परिण्म्य भी नहीं है। इसप्रकार जयन्यभाव बधका कारण नहीं है।]

प्रवेचनकार् —

२६१

स्तिम्बर्तनेन विशुणन्त्रपूर्णभरितनेन क्षणन्तुकारी । इत्येण वा त्रिशुणियोऽसूर्यभ्यते वक्षयुष्तुका ॥ १६६ क

यवोदितहेतुरुमेव परमाण्ना पिण्डलमक्यार्थे स्तिन्दयोः इयो रुप्तरोहेयोः स्तिन्दरुप्तक्षयोगं सरमाणोर्वन्यस्य असिहेः। उर्वे हु

#### नावा १६६

अन्यपारं:—[स्निव्यत्वेन द्विगुका] स्निव्यक्यसे दो ध्रधवाता वर्णेक्ट्री [ बतुर्गुक्तिन्मेन ] चार मध वाले स्निव्य (ध्यवा क्या) परमाकृते साव [ क्यां बतुम्बति ] व्यक्ता धनुभव करता (प्राप्त होता) है।[वा] ध्यवा [ क्यां विगुणितः श्रद्धा ] क्यक्पसे तीन ध्रधवाला परमाणु [ वंद्युक्तुका ] पौच ध्रवत्यक्ती साथ गुक्त होता हुमा [ क्यते ] व्यता है।

रीकाः — यथोक्त हेतुसे ही परमाणुस्नोंके पिष्डत्व होता है. —वह निक्ति करना चाहिये क्योंकि दो सौर चार गुणवाले तथा तीन सौर पौच पुण्याने के लिख्य परमाणुस्नोंके स्ववा दो रूआ परमाणुस्नोंके स्वया दो स्नित्व-क्सपरमाणुस्नोंके (-एक स्नित्य सौर एक क्या परमाणुके) वसकी प्रसिद्धि है। कहा सी है कि —

''जिहा चिह्नेज बन्हति हुक्ता छुक्ता य बोग्यसा । जिह्नहुक्ता य बन्हति ह्याहतीय बोध्यसा ॥'' ''जिह्नस्म चिह्नेज दुराहिएज छुक्त्सस्य छुक्तेज दुराहिएज ।

िचाइस्म व्यक्तिय दुराहरून शुक्तस्य शुक्तस्य दुराहरून। निदस्य शुक्तिय द्वेदि वैदो प्रहण्यक्तने विसमे समे वा ॥"

[ ग्रम — पृष्पण 'कपी' और 'भ्रक्ष्णी' होते हैं। उनमेंसे स्निग्य प्रुपण्य स्निग्यके साथ वधते हैं रूस पुद्गक कक्षके साथ वधते हैं। स्निग्य ग्रीर रूख वी वंधते हैं।

१ किसी एक परमामुकी अधेबासे विसारश्यातिका समान अंशोंबाला बुसरा परवातु कर्मी कहताता है, और रोव साव परमामु करकी अधेबासे (बाहपी) करताते हैं। जैसे-पांच लंग सिम्बताबासे परमामुको पांच और सक्वामाला बुसरा परमामु (क्पी) है और रोव सव परमामु करते जिल्ले (क्पी) हैं। इसका वर्ष वह हुआ कि—विसारकारिके समान अंशवाले परमानु वरसर (क्षी) हैं। वरका वर्ष वह हुआ कि—विसारकारिके समान अंशवाले परमानु वरसर (अहपी) हैं।

णिद्धेण बन्झंति जुक्ला जुक्ला य पोग्गला । णिद्धजुक्ला य बन्झंति रूत्रारूवी य पोग्गला ॥"
"णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण जुक्लस्स जुक्लेण दुराहिएण । णिद्धस्स जुक्लेण हवेदि बंधो
जहण्णवज्ञे विसमे समे वा ॥" ॥ १६६॥

अथात्मनः पुद्रलपिण्डकर्तृत्वाभावमवधारयति—

# दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा । पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥१६७॥

जघन्यके अतिरिक्त सम अशवाला हो, या विषम अशवाला हो, स्निग्धका दो अधिक अशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ, रूक्षका दो अधिक अशवाले रूक्ष परमाणुके साथ, और स्निग्धका (दो अधिक अशवाले) रूक्ष परमाणुके साथ बध होता है।]

भावार्थः—दो अशोसे लेकर अनन्त अश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु उससे दो अधिक अश स्निग्धता या रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधकर स्कध बनता है। जैसे — २ अश स्निग्धतावाला परमाणु ४ अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधता है, ६१ अश स्निग्धतावाला परमाणु ६३ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधता है, ५३३ अश रूक्षतावाला परमाणु ५३५ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधता है, ७००६ अश रूक्षतावाला परमाणु ७००० अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधता है। इन उदाहरणोके अनुसार दो से लेकर अनन्त (अविभागीप्रतिच्छेदो) अशो तक समभ लेना चाहिये।

मात्र एक ग्र शवाले परमाणुमे जघन्य भावके कारण बधकी योग्यता नहीं है, इसलिये एक ग्र शवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु तीन ग्र शवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ भी नहीं बधता।

इसप्रकार, (एक अ शवालेके अतिरिक्त) दो परमाणुओके बीच यदि दो अ शोका अन्तर हो तब ही वे बधते हैं, दो से अधिक या कम अ शोका अन्तर हो तो बध नहीं होता। जैसे — पाँच अ श स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात अ शोवाले परमाणुके साथ बधता है, परन्तु पाँच अ शोवाला परमाणु आठ या छह अ शोवाले (अथवा पाँच अ शोवाले) परमाणुके साथ नहीं बधता।। १६६।।

म्रब, भात्माके, पुद्गलोके पिण्डके कर्तृ त्वका म्रभाव निश्चित करते हैं.-

#### द्विमरेवादयः स्कमाः धामा वा सद्शाः प्रविधीतस्त्रेचीयाययः स्वस्तरिकारीद्वीतस्त्रे ॥ १६४

प्यम्भी सञ्चन्यायमाना विषयेषास्यः स्वान्या स्वीन्यविदेशा विविद्याकारभारणयकिषणानुपृद्धितविषित्रतंस्यानाः सण्यो स्याविर्माविरोआवस्यवक्तिययमासाय प्रवित्यप्रोत्रोषावस्यः स्ववरिणानीस्य येते द्वसम्बद्धातनन्यासस्यप्रस्तानां न विष्यकार्यां दृश्योऽस्ति ॥ १९७ ॥

> म्बारमका पुरुषस्थानेत्रतामसम्बद्धसम्बद्धाः स्रोगाढगाढणिनिदो पुग्गलकायेहिं सञ्बदो लोगो । सुद्धमेहिं चादरेहि य अप्याओग्गोहिं जोगोहिं ॥ १६८ ॥

#### गामा १६७

भन्नवार्ष — [हप्रदेशहदण स्थंजाः ] हिप्रदेशादिक ( दो से नेकर सक्तर्यक्रितं वाले ) स्कथ [युस्माः वा बादराः ] जो कि सुक्त प्रवता बादर होते हैं जिल्हा [सस्यानाः ] सस्यानों (भाकारों ) सहित होते हैं वे [युविश्वस्योक्ष्यक्रितं पृथ्वी, बल तेज भीर वायुक्प [स्वक्षरिवातैः बादन्ते ] सपने परिजासीसे होते हैं।

टीका—इस (पूर्वोक्त) प्रकारसे यह उत्पन्न होनेवाके विश्वकारिक स्कम—विनने विधिष्ट अवगाहनकी शक्तिके वस सुक्ताता और स्कृतशक्त के प्रमुल किये हैं, भीर विनने विधिष्ट आकार वारण करनेकी सक्तिके वस होकर विविश्व सरसान शहण किये हैं वे—अपनी योग्यतानुसार 'स्पर्वाविवनुककं आविविव और तिरोभावकी स्वशक्तिके वस होकर पृथ्वी जल शक्ति और वासुक्य करने परिचारमें ही होते हैं। इससे निविश्वत होता है कि व्रि-अण्कावि धनन्तानन पुष्टवर्षोक्त विश्वकर्ता झारमा नहीं है। इससे निविश्वत होता है कि व्रि-अण्कावि धनन्तानन पुष्टवर्षोक्ति विश्वकर्ता झारमा नहीं है। इससे निविश्वत होता है कि व्रि-अण्कावि धनन्तानन पुष्टवर्षोक्ति

भव मह निविधत करते हैं कि भारमा पृदुगस्पिण्डका सानेवासा नहीं है—

१ राजीरिण्युष्ण — स्वर्ते, रस, गंच जोर वर्षे । ( शर्जीरिकी मगदवा और समादवा अर्जन्सकी अस्ति है । )

अवगाढगाढनिचितः पुद्गलकायैः सर्वतो लोकः । सुक्षमैर्वादरैवाप्रायोग्यैयोग्यैः ॥ १६८ ॥

यतो हि स्रक्ष्मत्वपरिणतैर्वादरपरिणतैश्रानितस्रक्षमत्वस्यूलत्वात् कर्मत्वपरिणमनशक्तियो-गिभिरतिस्रक्ष्मस्यूलतया तदयोगिभिश्रावगाहिविशिष्टत्वेन परस्परमवाधमानैः स्वयमेव सर्वत एव पुद्गलकायैर्गाढं निचितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुद्गलिपण्डानामानेता पुरुपोऽस्ति ॥ १६८ ॥ अथात्मनः पुद्गलिपण्डानां कर्मत्वकर्तृत्वाभावमवधारयति—

> कम्मत्तणपाञ्चोग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पपा। गच्छति कम्मभावं ए हि ते जीवेण परिएमिदा ॥ १६९॥

कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य । गच्छन्ति कर्ममावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ १६९ ॥

## गाथा १६८

अन्वयार्थः—[लोकः] लोक [सर्वतः] सर्वत [स्रक्ष्मैः वादरैः] सूक्ष्म तथा वादर [च] ग्रीर [अप्रायोग्यैः योग्यैः] कर्मत्वके ग्रयोग्य तथा योग्य [पुद्गलकायैः] पुद्गल स्कधोके द्वारा [अवगाढगाढनिचितः] (विशिष्ट प्रकारसे) ग्रवगाहित होकर गाढ (-धनिष्ट) भरा हुग्रा है।

टीका:—सूक्ष्मतया परिणत तथा बादररूप परिणत, ग्रतिसूक्ष्म ग्रथवा ग्रति-स्थूल न होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा ग्रति सूक्ष्म ग्रथवा ग्रति स्थूल होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित—पुद्गल स्कधोके द्वारा, ग्रवगाहकी विशिष्टताके कारण परस्पर बाधक हुये विना स्वयमेव सर्वत लोक गाढ भरा हुग्रा है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गलिपण्डोका लानेवाला ग्रात्मा नही है।

भावार्थः—इस लोकमे सर्वत्र जीव है और कर्मबघके योग्य पुद्गल वर्गणा भी सर्वत्र है। जीवके जैसे परिणाम होते हैं उसीप्रकारका कर्मबघ होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रात्मा किसी बाहरके स्थानसे कर्मयोग्य पुद्गल लाकर बघ करता है। १६८।

अब यह निश्चित करते है कि आत्मा पुद्गलिपण्डोको कर्मरूप नही करता —

गाथा १६९

अन्वयार्थः-[ कर्मत्वप्रायोग्याः स्कंघाः ] कर्मत्वके योग्य स्कथ [ जीवस्यपरिणितं

नहीं है।

यतो हि तुम्यचेत्राचयस्त्रीचरिणामभात्रे क मन्तरेणापि कर्मत्वरिणमनचन्त्रियोधिका वृद्धस्यस्याः स्वयंका ततोऽवयार्यते न युद्धस्यविज्ञानां कर्मत्वकर्तां वृक्तोऽस्ति ॥ १९९ ॥

नवायते न पुत्यक्षविष्यानां कमत्वकतां वुक्ताञस्त ॥ १९९ ॥ -भवारमनः कमेरवपरिषतपुष्रमस्त्रक्यासमक्तरीरकर्ततायकमववारवि--स्ट

ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुषो वि जीवस्स । संजायते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ १७० ॥ वे वे क्रांतनका प्रक्रमणा अन्ति वीवस्य ।

संवायन्ते देश देशन्तरसंकर्म प्राप्य ।। १७० ।।
प्राप्य ] जीवकी परिणतिको प्राप्त करके [कर्ममार्थ सम्बन्धि ] कर्मभावको प्राप्य है
है. [न कि ते बोवेन परिणमिताः ] जीव उनको परिणमाता नहीं है ।

टीका — कर्मकप परिणमित होनेकी धक्तिवाले प्रवृत्त स्कंब, तुल्ब ( स्कंब) क्षेत्रावगाह जीवके परिणाममात्रका — वो कि बहिरण साधन है, उसका — क्षेत्रकर, जीव उनको परिणमाने वाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावते परिणमाने होते हैं। इससे निध्यत होता है कि पृद्गल पिष्डोंको कर्मक्य करनेवाला क्षेत्रकर

मादाके'—समान क्षेत्रमें रहतेवाले जीवके विकारी परिवासको निविच्याने करके कामगवर्गणायं स्वयमेव प्रापती प्रत्यरगधारिक्षे ज्ञानावरणावि कमेक्य परिवासकी होवाती हैं, जीव उन्हें कमक्य परिणमित नहीं करता ॥ १६६ ॥

ध्रव धारमाक कमरूप परिणत पुद्गलक्ष्रव्यासमक श्वरीरके क्यू त्वका वर्षान निविचत करते हैं (भ्रयात् यह निविचत करते हैं कि कर्मक्षपरिणतपुर्वका

निरिचत करते हैं (प्रधात यह निरिचत करते हैं कि कर्मक्ष्यपरिचत पुर्वस्त्र करते हैं कि कर्मक्ष्यपरिचत पुर्वस्त्र कर

यावा १७० अञ्चयार्च —[कर्मल्यताः] कर्मक्ष्य परिचत [ते ते] वे वे [द्वरक्षण्ड] पुद्यत पिन्छ [देहम्बर संबर्ध नान्य] वेहाल्यरक्ष्य परिवर्तनको नान्य करके [क्षाः नहीं पुन पुन: [बोनस्य] जीवके [देहाः] सरीर [संबाधनो ] होते हैं। ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्म-त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रच्यात्मकशरीरकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १७० ॥

अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति—

## ञ्चोरालिञ्चो य देहो देहो वेजन्विञ्चो य तेजइञ्चो । ञ्चाहारय कम्मइञ्चो पुग्गलदन्वप्पगा सन्वे ॥ १७१ ॥

औदारिकश्च देही देही वैक्रियिकश्च तैजसः। आहारकः कार्मणः पुद्गलद्रच्यात्मकाः सर्वे ॥ १७१॥

यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि । ततोऽवधार्यते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ।। १७१ ।।

टीका:—जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गल पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते है, वे जीवके अनादिसतितरूप प्रवर्तमान देहान्तर (भवातर) रूप परिवर्तनका आश्रय लेकर (वे वे पुद्गलपिण्ड) स्वयमेव शरीर (शरीररूप, शरीरके होनेमे निमित्तरूप) बनते है। इससे निश्चित होता है कि कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है।

भावार्थ: — जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं। वे पुद्गल ही अन्य भवमे शरीरके बननेमे निमित्तभूत होते हैं, श्रीर नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते है इसलिये शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है।। १७०।।

ग्रब ग्रात्माके शरीरत्वका श्रभाव निश्चित करते है ---

### गाथा १७१

अन्वयार्थः—[औदारिकः च देहः] ग्रौदारिक शरीर, [वैक्रियिकः देहः] वैक्रियिक शरीर, [तेजसः] तेजस शरीर, [आहारकः] ग्राहारक शरीर [च] ग्रौर [कार्मणः] कार्मण शरीर—[सर्वे] सब [पुद्गलद्रव्यात्मकः है।

टीका:—श्रौदारिक, वैकियिक, ग्राहारक, तेजस श्रौर कार्मण-सभी शरीर पुद्गलद्रव्यात्मक हैं। इससे निश्चित होता है कि ग्रात्मा शरीर नही है।। १७१॥

#### नव कि तर्हि शीरस्य

वेद पति---

Pie

#### मरसमरूवमगंधं भव्यतं चेदनायुष्पमसः । जाग मर्लिगगगहर्यं जीवमनिदिक्कांत्रयं ॥ १७

भरसमस्यमगण्यमञ्जू वेतमञ्जूषमण्यम् । स्रातीससिक्तमञ्जू जीवमनिर्दिशसंस्थानम् ॥ १७९ ॥

वास्त्रनो दि रस्त्रमन्त्रयुगाकारस्यक्तरात्स्यर्युगम्यस्यकारस्यक्तरस्य वर्णानिक्षयः स्थानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य वर्णानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य वर्णानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य क्रिक्षयः स्थानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य क्रिक्षयः स्थानस्य क्रिक्षयः । स्थानस्य क्रिक्षयः स्थानस्य क्रिक्षयः स्थानस्य क्रिक्षयः स्थानस्य स्थानस्य क्रिक्षयः स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्था

तब फिर जीवका, खरीरादि सर्वपरङ्ख्योंसे विभावका साधनभूत, असीकारण स्वलकाण क्या है, सो कहते हैं  $\longrightarrow$ 

#### नावा १७३

अन्यपार्थः— [ जीवस् ] जीवको [ नरसस् ] रसरहित [ नक्ष्यः ] एन रहेर-[ क्यांचय् ] गन्यरहित [ नव्यक्ष्यं ] धन्यकः [ चेवनागुक्यं ] चेवनानुक्युकः [ मदस्यम् ] कथ्यरहित, [ मसिनबह्यम् ] लिंग द्वारा यहण न होने योमा, जीर [ जनिर्दिहसस्थानस् ] जिसका कोई सस्थान नहीं कहा थया है ऐसा [ बानीसे ] जानों।

टीका'—धारमा (१) रसमुणके धमावरूप स्वभाववाला होनेसे (१) कपमुणके धमावरूप स्वमाववाला होनेसे (३) गश्रमुणके धमावरूप स्वमाववाला होनेसे (३) गश्रमुणके धमावरूप स्वमाववाला होनेसे (४) स्थानुणकप व्यक्तताने धमावरूप स्वमाववाला होनेसे (४) स्थानुणकप व्यक्तताने धमावरूप स्वमाववाला होनेसे तथा (६) इन सवने कारण (धर्मात् रस रूप-पण इस्वाधिक धमावरूप स्वमावक कारण) सिगने द्वारा प्रश्नाह होनेसे धोर (७) सर्व सस्वाधिक धमावरूप स्वमाववाला होनेसे धारमाको पुव्यक्तप्रध्य विभागका साधनभूत (१) धम्मस्य (२) धन्मपत्व (१) धगमस्य (२) धम्मपत्व (१) धगमस्य (१) धम्मस्य (१)

लक्षणतां विश्राणं शेपद्रव्यान्तरिवभागं साध्यति । अलिङ्गप्राद्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणिमत्युक्तं तद्वहुतरार्थप्रतिपचये । तथाहि (१) न लिंगैरिन्द्रियग्राहिकतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपित्तः । (२) न लिंगैरिन्द्रियग्राह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविपयत्वस्य । (३) न लिंगादिन्द्रियगम्याद्धूमादग्नेरिव ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वकानुमानाविपयत्वस्य । (४) न लिंगादेव परेः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वाभावस्य । (५) न लिंगादेव परेषां ग्रहणं
यस्येत्यनुमातृमात्रत्वाभावस्य । (६) न लिंगात्स्वभावेन ग्रहणं यरयेति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्य । (७) न
लिंगेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहणं श्रेयार्थालम्वनं यस्येति वहिरर्थालम्बनज्ञानाभावस्य । (८) न

होनेसे स्वलक्षणत्वको घारण करता हुआ, आत्माका शेष अन्य द्रव्योसे विभाग (भेद) सिद्ध करता है।

जहाँ 'ग्रिलिगग्राह्य' कहना है वहाँ जो 'ग्रिलिगग्रहण' कहा है, वह बहुतसे म्रयोंकी प्रतिपत्ति (प्राप्ति, प्रतिपादन ) करनेके लिये है। वह इसप्रकार है — (१) ग्राहक (ज्ञायक), जिसके लिगोके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण (जानना) नही होता वह म्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 'म्रात्मा म्रतीन्द्रियज्ञानमय है' इस भ्रर्थकी प्राप्ति होती है। (२) ग्राह्य (ज्ञेय), जिसका लिगोके द्वारा ग्रर्थात् इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं हैं इस अर्थकी प्राप्ति होती है। (३) जैसे धुयेसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसीप्रकार लिंग द्वारा, अर्थात् इन्द्रियगम्य ( इन्द्रियोसे जानने योग्य चिह्न ) द्वारा जिसका ग्रहण नही होता वह अलिगग्रहण है। इसप्रकार 'त्रात्मा इन्द्रियप्रत्यक्ष-पूर्वक अनुमानका विषय नही है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (४) दूसरोके द्वारा— मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा अनुमेय मात्र (केवल अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (५) जिसके लिंगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह भ्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'श्रात्मा श्रनुमाता मात्र (केवल श्रनुमान करनेवाला ही ) नहीं है, ऐसे ग्रर्थंकी प्राप्ति होती है। (६) जिसके लिगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह भ्रलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'ग्रात्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' ऐसे भ्रर्थकी प्राप्ति होती है। (७) जिसके लिंग द्वारा अर्थात् उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है ग्रर्थात् ज्ञेय पदार्थींका ग्रालम्बन नहीं है, वह ग्रलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'म्रात्माके बाह्य पदार्थोका म्रालम्बनवाला ज्ञान नहीं है', ऐसे मर्थकी प्राप्ति होती है।

सिंगस्योगयोगाकनसम्भागतः ब्रहणं स्वयमहर्गं वस्तेत्वनदार्वक्रवसम्बद्धाः । वयोगारूपसम्बद्धाः त्रद्रवं वरेण दरणं वस्तेत्वाद्वार्यद्वासत्त्वस्य । (१०) व 🕬 समये प्रदर्ण पूर्व हरोक्समी वस्तेति श्रुद्धोननीयस्वसनस्य । (११) व सिमहत्त्रनीयाः दुग्रहणं पौह्नसिककर्मोदानं यस्वेति हुम्पकर्मासंपृक्तकस्य । (११) व स्विमेन्य हुन्दिकेनीः विषयाणप्रायमोगो वस्त्रेति विषयोगमोकत्वामानस्य । (१३) व विभारमनो वैन्युपार्वि सम्बद्धाः इहणं बीवस्य बारण वस्त्रेति शकार्तवानुविधायित्वात्रवस्य । (१४) व **विवस्य वैद्यावानि**क त्रहर्ण वस्तेति स्रीकिकसाधनगणस्यामानस्य । (१४) व क्रिनेस**नेसनाधारेण स्ट<sup>वी</sup> क्रीय**-

( = ) जो सिंगको ग्रर्थात् उपयोग नामक सक्षमको बहुन नहीं करता अ**र्वा**ष् (कहीं बाहरसे ) नहीं लाता सो प्रांत्रगत्रहम है इसप्रकार 'बात्मा को कहीं कहीं साया जाता ऐसे ज्ञानवाला है' ऐसे अर्चकी प्राप्ति होती है।

( १ ) लिगका ग्रमीत उपयोगनामक सक्षणका ग्रहण ग्रमीत परसे इरण नहीं हो सकता, सो मलिंग ग्रहण है इसप्रकार 'घारमका ज्ञान हरच नहीं किया वा सकता', ऐसे ममकी प्राप्त होती है।

( १० ) जिसे लिगमें शर्यात् उपयोगनामक लक्षणमें प्रहण धर्मात् सूर्वेकी वर्गि उपराग (मिसनता विकार) नहीं है वह प्रलिगबहम है इसप्रकार 'मारवा खुडोपयोग स्वमानी हैं ऐसे प्रमंकी प्राप्ति होती है। (११) तिन द्वारा सर्वीर् उपयोगनामक सक्षण द्वारा ग्रहण ग्रम्बात् पौद्गासिक कमका ग्रहण जिसके नहीं 🕏 वह धानिगप्रहण है इसप्रकार 'भात्मा द्रव्यकर्मसे धसयुक्त (भ्रसवड ) है' ऐके भर्षकी प्राप्ति होती है। (१२) जिसे लिगोंके द्वारा धर्मात इन्द्रियोंके द्वारा वहने मर्थात् विषयोंका उपभोग नहीं है सो भलिगग्रहण है इसप्रकार 'ग्रारमा विवयोंका उपमोक्ता नहीं है ऐसे अमकी प्राप्ति होती है। (१३) लिंग द्वारा धर्वात् मन समान इन्त्रियादि सम्राणके द्वारा ब्रहण अर्थात् जीवत्वको धारण कर रखना जिसके नहीं है वह मनिनमहण है इसमकार भारमा भुक्र भीर रजके अनुसार होनेवामा नहीं ै ऐसे प्रचंकी प्राप्ति होती है। (१४) सिंगका प्रचति मेहनाकार (पृरुपादिकी इन्द्रियका

व्याप्तिर्यस्वेति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वाभावस्य । (१६) न लिंगानां स्त्रीपुत्रपुंसकन्वेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुत्रपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । (१७) न लिंगानां धर्मध्वजानां त्रहणं यस्येति विहरङ्गधितिलिंगाभावस्य । (१८) न लिंगं गुणो ग्रहणमर्थाववोधो यस्येति गुण-विशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (१९) न लिंगं पर्यायो ग्रहणमर्थाववोधिवशेषो यस्येति पर्यायविशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (२०) न लिंगं प्रत्यभिज्ञानहेतुर्ग्रहणमर्थाववोधसामान्यं यस्येति द्रव्यानालीढशुद्धपर्यायत्वस्य ॥ १७२॥

## अथ कश्रममूर्तस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्वाभावाद्वन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति—

म्राकार )का ग्रहण जिसके नहीं है सो म्रालिंगग्रहण है, इसप्रकार म्रात्मा लौकिक-साधनमात्र नही है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१५) लिंगके द्वारा अर्थात् श्रमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात् लोकमे व्यापकत्व नही है सो अलिगग्रहण है, इसप्रकार 'भ्रात्मा पाखण्डियोके प्रसिद्ध साधनरूप भ्राकार वाला—लोक व्याप्तिवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१६) जिसके लिंगोका, अर्थात् स्त्री, पुरुष भीर नपुसक वेदोका ग्रहण नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'श्रात्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुप तथा नपुसक नहीं है', इस अर्थकी प्राप्ति होती है। (१७) लिंगोका अर्थात् धर्मचिह्नोका ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'म्रात्माके बहिरग यतिलिगोका स्रभाव है' इस स्रर्थकी प्राप्ति होती है। (१८) लिंग प्रयात् गुणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध (पदार्थज्ञान) जिसके नही है सो म्रालिगग्रहण है, इसप्रकार 'म्रात्मा गुण-विशेषसे म्रालिगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है', ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१६) लिग अर्थात् पर्यायरूप ग्रहण, श्रयात् ग्रयावबोध विशेष जिसके नही है सो ग्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 'ग्रात्मा पर्याय विशेषसे म्रालिगित न होनेवाला शुद्ध द्रव्य हैं ऐसे म्रर्थकी प्राप्ति होती है। (२०) लिंग ग्रर्थात् प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण ग्रर्थात् ग्रर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह ग्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 'ग्रात्मा द्रव्यसे नहीं ग्रालिगित ऐसी शुद्ध पर्याय है' ऐसे ग्रर्थकी प्राप्ति होती है ॥ १७२ ॥

ग्रव, ग्रमूर्त ग्रात्माके, स्निग्धरूक्षत्वका ग्रभाव होनेसे बध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं—

मुत्तो रूवादिगुणो वज्मादि फासोहिं श्राण्यमस्वेहिं। तब्बिवरीदो श्रापा बज्मादि किश्व पोगगसं कर्मा ॥१७३॥

> मूर्वो रूपादिगुणो बन्मते स्पर्वेरन्योन्दैः । तक्ष्मरति भारमा बन्नाति कर्य पीहले कर्म ॥ १७३ ॥

वाहरात जात्मा वजाति क्यं पहिल कर्म ।। १७१ ।।
पूर्वजीदि ताबद्धहरूमे स्वादिगुण्युक्तके व्योदिवसिन्यक्रकरस्विकेस्या विकास न्यवन्योऽनपार्यते एव । आस्पकर्मपुहस्वोस्त स क्यमववार्यते । वृर्वस्य कर्मगुहस्यक्रकरिक्कः पुक्तकेन प्योदिवस्यक्रमस्यर्थदेविकासंयर्थऽन्यपूर्वस्यास्यते क्यादिपुण्युक्तसम्बद्धः दिवस्यिक्यस्यस्यर्थविकासंयद्यवा वैकाक्षविकत्यात् ॥ १७१ ॥

नवैषमपूर्वस्थाप्यात्मनी कन्दो नवतीति सिद्धान्तपति-

रूवादिपर्हि रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि । दव्वाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणीहि ॥ १७४ ॥

#### मामा १७३

कन्यपार्थः—[सूर्तः] मूत (पुद्गतः) [कपादिगुनः] कपादिगुन्युकः होनेने [कन्योन्ये स्पर्धे ] परस्पर (बधयोग्य ) स्पर्धोते [बण्यते ] बनता है (परन्तु) [तद्विपरीतः आत्मा ] उससे विपरीत (धमूत ) आत्मा [पीद्रसिकं कर्म ] पीन्यक्तिः कमको [कर्षे ] कसे [बण्यति ] बाधता है ?

टीका'—मूत ऐसे दो पृद्गल तो स्पाविगुणपुक्त होनेसे बचोक निगन्द स्वादकप स्पर्शनिसेप (बस्योग्य स्पद्म ) के कारण उनका पारस्परिक बंच अवस्थ समभा जा सकता है किन्तु झारमा भीर कमपुद्गलका बच कसे समक्रा जा करूत है? व्योक्ति मूत कमपुद्गल क्पाविगुणपुक्त है इसलिये उसके बचोक निगन्द कतत्वप स्पर्शविग्यका ससभव होने पर भी समृत भारसाके क्पाविगुलकुक्ता नहीं है इसलिये उसके यथोक्त स्निग्यकारवण्य स्पाविग्रेगका झसभव होनेसे एक झंच विकास है! (भयोत बंचयोग्य दो झगोंमेंसे एक झन झयोग्य है—स्पचनुकराहित होनेसे वककी योग्यतावाला नहीं है।) ॥ १७३॥

भव यह सिबास्त निवित्त करते हैं कि झाल्याके अमूर्त होने पर भी इसप्रकार वच होता है— रूपादिके रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि । द्रव्याणि गुणांत्र यथा तथा नन्धम्तेन जानीहि ॥ १७४ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणांश्च परयति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्गलैः किल वध्यते । अन्यथा कथममूर्तो मूर्त परयति

## गाथा १७४

अन्वयार्थः—[ यथा ] जैसे [ रूपादिकैं: रहितः ] रूपादिरहित ( जीव ) [ रूपादीनि ] रूपादिको-[ द्रव्याणि गुणान् च ] द्रव्योको तथा गुणोको ( रूपी द्रव्योको ग्रीर उनके गुणोको )-[ परयित जानाति ] देखता है ग्रीर जानता है [ तथा ] उसीप्रकार [ तेन ] उसके साथ ( ग्ररूपीका रूपीके साथ ) [ वंधः जानीहि ] वध जानो ।

टीका:—जैसे रूपादिरहित (जीव) रूपी दृव्योको तथा छनके गुणोको देखता है तथा जानता है उसीप्रकार रूपादिरहित (जीव) रूपी कर्मपुद्गलोके साथ वँधता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी (देखने—जाननेके सवधमे भी) यह प्रवन ग्रनिवार्य है कि ग्रमूर्त मूर्तको कैसे देखता-जानता है ?

ग्रीर ऐसा भी नही है कि यह ( ग्ररूपीका रूपीके साथ वध होनेकी ) वात ग्रत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दार्ण्टान्तरूप बनाया है, परन्तु ग्रावालगोपाल सभीको प्रगट ( ज्ञात ) हो जाय इसलिये दृण्टान्त द्वारा समभाया गया है। यथा — वालगोपालका पृथक् रहनेवाले मिट्टीके वैलको ग्रथवा ( सच्चे ) वैलको देखने ग्रीर जानने पर वैलके साथ सबध नही है तथापि विषयरूपसे रहनेवाला वैल जिनका निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ वृपभाकार दर्शन-ज्ञानके साथका सबध बैलके साथके सबधरूप व्यवहारका साधक ग्रवश्य है, इसीप्रकार ग्रात्मा ग्ररूपित्वके कारण स्पर्शशून्य है, इसलिये उसका कर्मपुद्गलोके साथ सबध नही है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ रागद्वेषादिभावोके साथका सबध कर्मपुद्गलोके साथके बधरूप व्यवहारका साधक ग्रवश्य है।

भावार्थः—'ग्रात्माके ग्रमूर्तिक होनेपर भी वह मूर्तिककर्म-पुद्गलोके साथ कैसे बँधता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुये ग्राचार्यदेवने कहा है कि—ग्रात्माके ग्रमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थोको कैसे जानता है ? जैसे वह मूर्तिक पदार्थोंको जानता है उसीप्रकार मूर्तिक कर्मपुद्गलोके साथ बँधता है।

बानाति चेस्यशापि वर्यनुयोगस्यानिवार्यसात् । व रहान्तद्वारेणावासमोपासप्रकटिवत् । त्वाहि—चवा खळ्यस्य योगस्यस्यः सृद्दशीवर्षं वसीवर्षं वा वर्षयते बानत्व व वसीवर्षेत्र श्रद्धान्ति संस्थाः, वसीवर्षं निमिचोषपोमापिकवण्डीवर्षं चारदर्षं न्यानसंबंधो त्वा किस्स्यनो नीक्ष्यसेन स्पर्वस्थाना कर्षवृह्णे स्वास्ति संक्थाः, पुरुक्तिमिचोषपोमापिकवरानद्वेतादिकारसंबन्धाः वर्षपुरुक्तम्यन्वस्थानकारसंबन्धः

वास्तवमें प्रक्षी धारमाका श्रीपदार्थों साथ कोई स्वय व किंद्री प्रस्तीका क्यों के साथ सवस होनेका व्यवहार जी विरोधको प्राप्त नहीं है जो सि सह कहा जाता है कि 'धारमा पूर्तिक पदायको जानता है' वहां परधाके स्वय कार सारमाका पूर्तिक पदायको जानता है' वहां परधाके स्वय कार सारमाका पूर्तिक पदायके साथ कोई सवस नहीं है उसका तो मान कर किंद्रिया के साथ हो सवस है और उस पदायको जानता है' सा प्रमुत्तिक प्राराक कारण ही 'धमूर्तिक आरमा पूर्तिक पदायको जानता है' का प्रमुत्तिक प्राराक साथ स्वय के सारमाका प्राराक प्राराक साथ कि साथ कोई साथ को है अपने सारमाका प्राराक कार्यपुर्वकारिक साथ को है कि साम को है अपने सारमाका प्राराक कार्यपुर्वकारिक साथ को है अपने सारमाका कार्यों कि साथ के हैं ऐसे रागहेवादि आविक साथ है है 'इस प्रारामाका प्राराक कमपुर्वकारिक रागहेवादि आविक साथ है है 'इस प्रारामाका प्राराक कमपुर्वकार साथ वस है' ऐसा समुर्तिक नुष्टिकम व्यवहार सिद्ध होता है ।

यद्यपि मनुष्यको स्था पुत्र-सनादिक साथ बास्तवर्गे कोई सम्बन्ध वह दे उस मनुष्यको स्वया निम्न हैं तथापि स्त्री पुत्र सनादिक प्रति राम करने काने मनुष्यको रागका बन्धन होनेने और उस रागमें स्थीपृत्रकारिक विकार होनेने स्थवहारने यह सबस्य पहा जाता है कि इस मनुष्यको स्थीपृत्रकारिका बन्धन है इसीप्रकार, मणि शारमाका कमपुत्राजीक साथ बास्तवर्गे कोई बायन नहीं है वे धारमाके सबस्य निम्न हैं तथापि रागहेपादि आव करनेवाने बायवाने रागहेपादि आवा बन्धन होनेसे और उन आवॉर्म कमपुत्राज निम्म होनेस बायवारिक वह सबस्य कहा जासकता है कि इस धारमाको कमपुत्रकार्यकार

अय भाववन्धस्वरूपं ज्ञापपति-

उवञ्चोगमञ्जो जीवो सुज्मिदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । पपा विविध विसये जो हि पुणो तहि संवंधो ॥ १७५ ॥

> उपयोगमयो जीवो मुह्यति रज्यति वा प्रद्वेष्टि । प्राप्य विविधान् विषयान् यो हि पुनस्तैः संबन्धः ॥ १७५ ॥

अयमात्मा सर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः। तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेपं वा समुपैति स नाम तैः परप्रत्य-पैरिप मोहरागद्वेपेरुपरक्तात्मस्वभावत्वात्रीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वेरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥ १७५॥

ग्रव भाववधका स्वरूप वतलाते है —

### गाथा १७५

अन्त्रयार्थ:—[यः हि पुनः] जो [उपयोगमयः जीवः] उपयोगमय जीव [विविधान विषयान्] विविध विषयोको [प्राप्य] प्राप्त करके [मुद्धिति] मोह करता है, [रज्यिति] राग करता है, [वा] अथवा [प्रद्धेष्टि] द्वेप करता है, (वह जीव) [तं:] उनके द्वारा (मोह-राग-द्वेषके द्वारा) [सम्बन्धः] वन्धरूप है।

टीका:—प्रथम तो यह ग्रात्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्यों कि वह सविकल्प ग्रीर निर्विकल्प प्रतिभासस्वरूप है ( ग्रथित ज्ञान—दर्शनस्वरूप है । ) उसमे जो ग्रात्मा विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह, राग ग्रथवा द्वेप करता है, वह काला, पीला, ग्रीर लाल 'ग्राश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन ग्रीर ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भाँति—पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग ग्रीर द्वेपके द्वारा उपरक्त ( विकारी-मिलन-कलुषित, ) ग्रात्मस्वभाववाला होनेसे, स्वय ग्रकेला ही बधरूप है, क्योंकि मोह-राग-द्वेषादि भाव उसका दितीय है।। १७४ ।।

१ आश्रय = जिसमें स्फटिकमणि रखा हो यह पात्र।

२ द्वितीय = दूसरा [ 'बन्ध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बधस्वरूप कैसे हो सकता \_है ?' इस प्रश्नका उत्तर यह है कि —एक तो आत्मा और दूसरा मोहरागद्वेषादिभाव होनेसे, मोहरागद्वेषादिभावके द्वारा मिलनस्वभाववाला आत्मा स्वय ही भावबध है।]

#### मय माध्य-पद्धक्ति प्रव्ययन्त्रसम्बद्धं प्रक्रमयदि—

भावेण जेण जीवो पेन्छदि जानादि जागार विकेष रज्जदि तेणेव पुणो वज्मदि कम्म वि जबदेसो ॥

आपेन वेन बीपः परचित बानस्यामतं विवये । रज्यति तेनेप पुनर्यक्षते कर्मेस्युर्वेशः।। १७५ ॥

वनसम्भा क्रमानिराकारपरिनोक्तारपरिनोक्ताकारपरिनोक्ताकारमान्यां में गोहरूपेन रामस्पेन हेर्ग्स्पेन वा क्रमेन रूपपि वास्ति च हेर्गोन्सकार का । क्रमें स स्वत्र स्टिन्स्स्मात्वरपानीयो मानकार। जब पुन्तरेनीय वीहर्तिकं कर्न वन्तर स्व अवस्थानस्पानी इच्यास्त्रः ॥ १७६॥

मध पुरुक्तमीयवर्षुमयक्तमारक्ते **ज्ञानसरि**---

कन्यपार्थ — [बीका ] जीव [केन कावेन ] किस आयसे [ विषये कावें ] विषयागत पदावको [परविष बानाति ] देकता है भीर जानता है [केव वर्ष] उसीसे [रज्यति ] उपरक्त होता है [जूना ] भीर (उसीसे ) [कर्म वष्यवे ] कर्म बेंचता है — [इति ] ऐसा [उपदेश ] उपदेश है।

द्रीक्या- यह मारमा साकार और निराकार प्रतिभासस्वस्य (ज्ञान और वर्तनस्वस्य) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य) प्रवार्वसमूहको जिल्ल मोहरूप रागरूप या द्रेण्यूप मावसे देवता है भीर खानता है उसीसे उपरक्त होता है। जो यह उपराग (विकार) है वह वास्तवमें 'स्निग्धस्थात्वस्थानीय माववंध है। भीर उसीसे भवस्य पौद्गिनिक कर्म वेषता है। इसप्रकार यह ज्ञम्यवंधका निमित्त माववंध है। १७६॥

प्रव पुर्गल्डन वीवर्ध भीर सन दोगोंके अवका स्वरूप कहते हैं---

१ सिरमाक्क्षणभागीय — सिरमाचा और कक्काके सज्ञान । (वैसे प्रक्रमाँ निविद्य विकास क्ष्मचा वण्य के व्यक्तिमधर वीचर्य राष्ट्रकार विकार वावक्षण है)

फासहिं पुग्गलाणं वंधो जीवस्स रागमादीहिं। अरणोरणमवगाहो पुरगलजीवपागो भणिदो ॥ १७७ ॥

> स्वर्शे: पुद्रलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः। यन्योन्यमवगादः पुद्रलजीवात्मको भणितः ॥ १७७ ॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेपेरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः । यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्यः । यः प्रनः जीवकर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयवन्धः ॥ १७७ ॥

वय द्रव्यवन्धस्य भावबन्धहेतुकत्वमुजीवयति—

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया । पविसंति जहाजोग्गं चिट्टंति य जंति वज्मंति ॥ १७= ॥

> सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्रलाः कायाः । प्रविश्वन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति वध्यन्ते ॥ १७८ ॥

#### गाथा १७७

बन्त्रयार्थ:-[ स्पर्शैः ] स्पर्शोके साथ [पुद्रलानां वंधः ] पुद्गलोका बध, [ रागादिमि: जीवस्य ] रागादिके साथ जीवका वध, ग्रौर [ अन्योन्यम् अवगाह: ] अन्योन्य अवगाह [ पुद्गलजीवात्मकः भणितः ] पुद्गलजीवात्मक बघ कहा गया है।

टीका:-प्रथम तो यहाँ, कर्मोका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोके साथ एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गलबध है, ग्रीर जीवका ग्रीपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप पर्यायोके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबध है, ग्रौर जीव तथा कर्मपुद्गल-के परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर परस्पर ग्रवगाह है सो उभयबंघ है। [ अर्थात् जीव श्रीर कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममे निमित्तमात्र होवे, ऐसा जो ( विशिष्टप्रकारका-खासप्रकारका ) उनका एकक्षेत्रावगाह सबध है सो वह पुद्गलजीवात्मक बघ है। ]। १७७। भ्रब, यह बतलाते है कि द्रव्यबधका हेतु भावबध है —

#### गाया १७=

अन्वयार्थ:-[ सः आत्मा ] वह आत्मा [ सप्रदेशः ] सप्रदेश है, [ तेषु प्रदे-

मयमारमा सोकाकाकाकाकाक्ष्यमध्येकावातकावेका मय है व्यव मनोवर्गमारम्यनः परिस्तन्दो यथा नवति तथा वर्गपुरस्कायाः व्यवस्थः प्रविजनस्पि तिक्रस्यपि वय्कनस्यवि थ । वस्ति वैज्ञीवस्य बोहराकोपक्षे वर्षः थ । ततोऽनवार्यते इस्पवन्यस्य गायकायो हेतुः ॥ १७८ ॥

भव हम्मक्न्यदेतुत्केन रामपरिचायमात्रस्य मानकन्तरः निवयकन्यतः सावपत्रि

रत्तो वधदि कम्म मुचदि कम्मेहिं रागरहिदपा ।

एमो वधसमासो जीवाण आण जिच्छयदो ॥ १७६ में

रक्तो रच्नाति कर्न हुव्यते कर्नमी रागरहितस्या ।

प्रमुख्य समानो भीवानो आनीहि निष्करहा ॥ १७९ ॥

सेड्ड] उन प्रदेशों में [बुद्रस्थः कायाः] पृद्गलसमूह [प्रविक्तितः] प्रवेस करते हैं [यक्षायोग्यं विष्ठन्ति]यथायोग्य रहते हैं [यान्ति] जाते हैं [च] सौर]वन्तन्ते] बुधते हैं।

टीका'—यह घातमा लोकाकाशतुस्य धसस्यप्रदेशी होनेसे सप्रदेश है। उसके इन प्रदेशोंमें कायवरणा वचनवर्गणा भीर मनोवगणाका धालस्वनवाना परिस्पन्य (कम्पन ) जिस प्रकारसे होता है उस प्रकारसे कम्पुव्यक्षके समूह स्वयमेव परिस्पन्य वाले होते हुमे प्रदेश भी करते हैं रहते भी हैं, और जाते भी हैं भीर यदि बीक मोह-राग देकस्प माद हों तो वचते भी हैं। इसिंगिये निश्चित होता है कि अध्यवंचना हेत मावक्ष है। १७० ॥

भव यह सिद्ध करते हैं कि — राग परिणाममात्र को भावबन्य है सो प्रव्य बाधका हेत् होनेसे वही निश्चयवन्य हैं —

#### माचा १७९

मन्त्रपार्थ — [रकः ] रागी धातमा [कर्म बध्नाति ] कम बौधता है [रामरहिताला ] रागरहित धारमा [कमिम क्षण्यते ] कमोंसे मुक्त होता है — [दगः ] यह [बीबाना ] शीवोंके [बैधनमासः ] बन्धका सक्षेप [निरचयता ] निरचयते [ब्रानीस ] धानो ।

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, बध्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यवन्धस्य साधकतमत्वा-द्रागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥ १७९॥

अध परिणामस्य द्रव्यवन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयति—

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो । श्रमुहो मोहपदोसो सुहो व श्रमुहो हवदि रागो ॥ १८० ॥

परिणामाद्वन्धः परिणामो रागद्वेषमोहयुतः। अधुमौ मोहप्रद्वेषौ धुमो वाछुमो भवति रागः॥ १८०॥

टीका:—रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मसे बँधता है, वैराग्यपरिणत नहीं । रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत ही मुक्त होता है । रागपरिणत जीव सस्पर्श करने (सम्बन्धमे ग्राने) वाले नवीन द्रव्यकर्मसे, ग्रीर चिरसचित पुराने द्रव्यकर्मसे बँधता ही है, मुक्त नहीं होता । वैराग्यपरिणत जीव सस्पर्श करने (सम्बन्धमे ग्राने) वाले नवीन द्रव्यकर्मसे ग्रीर चिरसचित पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त ही होता है, बँधता नहीं है । इससे निश्चित होता है कि—द्रव्यबन्धका साधकतम (उत्कृष्ट हेतु) होनेसे रागपरिणाम ही निश्चयसे बन्ध है ॥ १७६॥

ग्रब, परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट करते हैं (ग्रर्थात् यह भेद सिहत प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यबन्धके उत्कृष्ट हेतुभूत रागसे विशेषतावाला होता है)—

### गाथा १८०

अन्वयार्थः—[परिणामात् बंधः] परिणामसे बन्ध है, [परिणामः रागद्वेष-मोहयुतः](जो) परिणाम राग-द्वेष-मोहयुक्त है। [मोहप्रद्वेषी अधुमी] (उनमेसे) मोह ग्रीर द्वेष ग्रद्युभ है, [रागः] राग [श्रुभः वा अधुभः] शुभ ग्रथवा ग्रद्युभ [भवति] होता है।

हृष्यवन्नोऽस्यि कावद्विविद्यस्थानात् । विविद्यस्यं हु वरिष्यासस्यः कृत्र हृत्याद्वमस्येन द्वैतातुष्यि । कृत्र मोद्योषभवस्येनाह्वस्यं, राज्यसस्यः हु च । विद्यविद्यंपन्नेवाङ्गस्येन राजस्य द्वैतिष्यात् स्वर्थि ॥ १८० ॥

-

। ।वश्चार संस्थान राजस्य वायम्यात् समाय ॥ १८० ॥ कव विजिन्नसरिजामविक्षेतमविक्षितमस्यात्मात्रं च कारवे **वार्यकृत्यम् वार्यके** 

सुह्परिणामो पुराण असुहो पाव ति मणियम्बरोस ।

परिणामो णगणगदो दुक्सक्सयकारणं समये ॥ १=१ क्ष इमरिकाम पुरुषमञ्जभ शास्त्रित जिल्लाकनेतु ।

वरिवानीऽजन्मयतो दुःखक्षपकारणं समवे ॥ १८१ ॥ द्विविदस्ताक्सरिजामः परहुष्यमञ्जयः स्वरूपमञ्जूषय । तम स्वरूपमञ्जूषः सीनस्यार

द्विनियस्ताकसरिकामः राज्ञस्यकृष्यः स्वत्यमञ्ज्ञस्य । तत्र स्यान्यकृष्यः स्वत्यस्यः द्विनियरिनामः, स्वत्रस्यप्रकृषस्य राज्ञस्यक्षस्य विकारिनामः । त्वीन्द्वे ही विकार

द्रीका:—प्रथम तो द्रव्यवन्य विशिष्ट परिणामसे होता है। परिणामके विशिष्टता राग द्रेष-मोहमयताके कारण है। वह खुमत्व धीर धसुमत्वके कारण द्वाका ध्रमुसरण करता है। (धर्मात् वो प्रकारका है) उसमें मोह-वेषमव्यक्ति ध्रमुमत्व होता है और रागमयताने खुमत्व तथा धसुमत्व होता है क्योंकि रिज विश्वद्वित तथा सक्तेष्यमुक्त होनेसे वो प्रकारका होता है।। १८०।।

भव विशिष्ट परिणामके भेदको तथा द्वविशिष्ट परिचामको, कारको कायका उपकार करके कायक्यसे बनलाते हैं —

गाया १८१

सन्त्वार्थं:—[सन्येषु]परके प्रति [श्वन परिणाम ] गुज परिणाम [१९०वर्ष] पुष्प है धौर [सहमा] प्रश्नुभ परिणाम [पापस्] पाप है [शि विकास] ऐसा कहा है, [सनन्यातः परिणाम] जो दूसरेके प्रति प्रवतमान नहीं है ऐसा परिणाम [समसे] समय पर [६]सक्षयकारणस्य दिका समका कारण है।

१ योद्यम्य परिश्वास और हेपस्य परिश्वास अक्टब हैं।

<sup>्</sup> शहरूप पार्यक्रम भार हरणा पार्यक्रम बहुत है। १ मानुस्ति मध्यक्रियाम होनेसे वर्तापुराग्यय परिवास हुत है। विकासकरण वर्तकरण होनेसे विकासकराममा परिवास बहुत है।

णामस्य विशेषी, शुभपरिणामोऽश्चभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गलवन्धकारणत्वात् शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलवन्धकारणत्वादश्चभपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनैकत्वा- नास्ति विशेषः । स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ १८१ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्ध्ये स्वपरिवभागं दर्शयित—
भणिदा पुढिविष्पमुहा जीविणिकायाध थावरा य तसा ।
अ्यरणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अर्रणो ।।१ = २।।
भणिताः पृथिवीप्रमुखा जीविनकाया अथ स्वावराश्व त्रमाः ।

अन्ये ते जीवाजीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ १८२॥

(परके निमित्तसे विकारी) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, ग्रीर स्वद्रव्यप्रवृत्त

परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे श्रविशिष्ट परिणाम है। उसमे विशिष्ट परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं—गुभपरिणाम ग्रीर ग्रग्नुभ परिणाम। उनमे, पुण्यरूप पुद्गलके वधका कारण होनेसे ग्रुभपरिणाम पुण्य है, ग्रीर पापरूप पुद्गलके बधका कारण होनेसे ग्रुभ परिणाम पाप है। ग्रविशिष्ट परिणाम तो ग्रुद्ध होनेसे एक है, इसलिये उसके भेद नही है। वह (ग्रविशिष्ट परिणाम) यथाकाल ससार दु खके हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे ससारदु खका हेतुभूत कर्मपुद्गलका क्षयस्वरूप मोक्ष ही है।

भावार्थः—परके प्रति प्रवर्तमान शुभपरिणाम पुण्यका कारण है, श्रीर श्रशुभपरिणाम पापका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय तो शुभपरिणाम पुण्य है श्रीर श्रशुभपरिणाम पाप। स्वात्मद्रव्यमे प्रवर्तमान शुद्ध परिणाम मोक्षका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय तो, शुद्ध परिणाम मोक्ष है।। १८१॥

श्रब, जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति श्रीर परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग बतलाते हैं —

## गाया १८२

अन्ववार्थः—[ अय ] अब [ स्थावराः च त्रसाः ] स्थावर ग्रीरं त्रस जो [ पृथिवीप्रमुखाः ] पृथ्वी ग्रादि, [ जीव निकायाः ] जीवनिकाय [ मणिताः ] कहे गये हैं, ३६

य एते पृथिबीप्रमुख्यः \_ ^ ^ व् इन्ये बीवास्, बीबोऽवि च वेशवत्यास्न्यस्तेम्यः। वस् एयात्मा स्वरूप्यदः।। १८२।।

1-1

मध बीक्स्य स्वपरहरूमप्रवृत्तिनिविक्तत्वेन स्वधानिकवद्यानास्व

जो एवि जाणदि एव परमपाण सहावमासेन्ज । कीरदि श्रज्मतसाणं श्रहं ममेदं ति मोदादो ॥ १८३

> यो नैव बानास्मेनं परमास्मानं स्वज्ञनवासानः । इस्तेऽध्यवसानमर्वे अमेदमिति नोदात् ।। १८३ ॥

यो हि जाम नैनं प्रतिस्थितकोद्यानेकारकारकारका बीलपुरस्को कार्यान वरवि स ववादिन मेमेदिनकारमात्मीकलेव करत्व्यमण्डकारकि वीकारकारकी वि वि विवाद सन्ये विवास सन्य है जि और विवास स्वि विवास

तिस्पाभन्या ] उनसे भन्य है ।

टीका:—को यह पृथ्वी इत्यादि घट जीवनिकास असस्वावरके केर क्षेत्र माने जाते हैं, वे वास्तवमें सचेतनत्वके कारण जीवते सन्य हैं सौर जीव भी कार्यकें कारण उनसे मन्य है। यहाँ (यह कहा है कि ) यह जीवनिकास भारमाको क्रांक्य है, भारमा एक ही स्वत्रस्य है।। १०२।।

भ्रव यह निश्चित करते हैं कि—बीवको स्वद्रव्यमें प्रवृक्तिका निविध स्वपरके विभागका ज्ञान है और परज्ञव्यमें प्रवृक्तिका निमिक्त स्व-परके विवासका भ्रजान है—

#### गावा १८३

अन्यवार्थः—[यः] जो [यर्थ] इसप्रकार [स्वम्रवस् आसावा] स्वनाचकी प्राप्त करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निहित्तत करके) [सन्द अस्मावी] परकी ग्रीर स्व को [व एव झानाति] नहीं जानता [शोबात्] वह मोहते '[अवद्] वह मैं हूँ [इस्मम ] यह भेरा है [इति] इसप्रकार [अध्यवमान ] ग्रन्थवसान [इन्हें] करता है।

श्रीका----वो मारना इसमकार चीन सीर पुल्लकके (सपने-प्रपत्ने) निर्देशक वेतनस्य सीर स्रवेतनकारूप स्वभावके हारा स्व-पुरके विभावको नहीं देवता वहीं जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदामावमात्रमेव सामर्थ्योत्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं तदमावः ॥ १८३ ॥

बशात्मनः किं कर्मेति निरूपयति—

कुव्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । पोग्गलदव्वमयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ १८४ ॥

> कुर्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य । पुद्रलद्रच्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ १८४ ॥

भात्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तावश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो मावस्तेना-

म्रात्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इसप्रकार मोहसे परद्रव्यमे म्रपनेपनका मध्यवसान करता है, दूसरा नही । इससे (यह निश्चित हुम्रा कि ) जीवको परद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके ज्ञानका म्रभावमात्र ही है, भ्रौर (कहे विना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुम्रा कि) स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त उसका 'म्रभाव है।

भावार्थः — जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमे ग्रहकार — ममकार करता है, भेदविज्ञानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान-का ग्रभाव ही है, ग्रौर स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३॥

श्रब यह निरूपण करते है कि श्रात्माका कर्म क्या है —

## गाथा १८४

अन्वयार्थः—[स्वभावं कुर्वन्] ग्रपने भावको करता हुग्रा [आत्मा ] ग्रात्मा [हि ] वास्तवमे [स्वकस्य भावस्य ]ग्रपने भावका [कर्ता भवित ] कर्ता है, [तु ] परन्तु [पुद्गलद्रव्यमयानां सर्वभावानां ] पुद्गलद्रव्यमय सर्व भावोका [कर्ता न ] कर्ता नही है।

टीका:—प्रथम तो आत्मा वास्तवमे स्व (अपने) भावको करता है, क्योकि वह (भाव) उसका स्व धर्म है, इसलिये आत्माको उसर्रूप होनेकी (परिणमित होनेकी) शक्तिका सभव है, अत वह (भाव) अवश्यमेव आत्माका कार्य है।

१ उसका अभाव = स्वपरके ज्ञानके अभावका अभाव, स्व-परके ज्ञानका सदुभाव।

प्यत्सावस्य कर्मोदस्यं स्थात् । एवयस्ययः स्वयत्त्रिकाः करोति तेवां परवर्गत्यास्यवस्यकारकारकारकार्यकेकार्यात्त्वाः छ स्यात् मक्रियमाणायास्यमा ते न तस्य कर्म प्यः । एवकारकाः स्था क्यासस्यमः प्रतक्रमतिकामो च कर्म स्थातिकाः

गेगहदि खेव न मु चदि करेदि न हि

जीवो पुरगलमञ्मे वष्ट्रस्त्ववि सञ्च**रासेसु ॥ १**००५

गुवारि नेव न हमारि करोति न वि दुहतानि कर्मीय । त्रीयः दुहतमाने क्वानोऽनि वर्गकानेतु ॥ १८४ ॥

म कन्यासमाः दुहस्मरिनामः कर्म सङ्ग्योतसम्बद्धानसम्बद्धाः वरिनमपिता रहः स स सङ्ग्रहानसम्बद्धानो स्वरः, वक्तमिस्यमिकस्य ह

(इसप्रकार) वह (प्रात्मा) उसे (स्व धावको) स्वतंत्रतवाक्याः कर्ता प्रवत्य है ग्रीर स्व भाव प्रात्माके द्वारा किया वाला हुया

कता अवस्य ह आर स्व आव आस्माक द्वारा क्या बत्ता हुआ होनेसे प्रवस्य ही प्रारमाका कर्म है। इसप्रकार स्वपरिचाम प्रारमाका कर्म है स्वप्रकृति

परान्तु, प्रारमा पृद्गलके आवोंको नहीं करता क्वोंकि वे वर्षे कि इसिसये प्रारमाके उस-कप होनेकी शक्तिका घरामत होनेसे वे धारमाका कर्षे हैं। (इसप्रकार ) वह (आरमा) उन्हें न करता हुया उनका कर्णे कि धौर वे घारमाके हारा न किये आते हुये उसका कम नहीं है। इसकार इस्वित्तिका सारमाका कर्म नहीं है। १८४॥

पव इत संवेहको दूर करते हैं कि पूर्वक परिकास क्रारकार्थ कर्न क्यों नहीं है? ─

मामा १८३

मनवाव'—[जीवः] जीव [ नर्वकारेषु ] तती कार्योवं [क्राव्यक्षे वर्वकारं मते ] प्रतनके नम्बर्धे रहता हुमा भी [क्राव्यक्षि कार्याव ] वीक्ष्यक्षिक क्ष्योंकि [से ] वाम्पवर्षे [क्ष्यकि व वर ] न तो वहन करता है [व हंब्बीः] व क्ष्यका के भीर [व क्ष्रोवि] न करता है।

रीका:—वास्तवमें पुरुषपरिणाय बारणावा कर्म वर्ष है क्लीकि व्य पराज्यके बहुन-स्थापने रहित है। यो विकास परिश्वास क्र**ाध्या केल वर्ष** है तुल्यचेत्रवर्तित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्गलानां कर्मभावेन परिणमयिता स्यात् ॥ १८५ ॥

अथात्मनः कुतस्तर्हि पुद्रलकर्मभिरुपादानं हानं चेति निरूपयति-

स इदाणिं कत्ता सं सगपरिणामस्स दब्बजादस्स । आदीयदे कदाई विमुचदे कम्मधूलीहिं ॥ १८६॥

स इदानीं कर्ता सन् म्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । आदीयते कदाचिद्विग्रुच्यते कर्मधूलिमिः ॥ १८६ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशून्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृत-परद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केत्रलस्य कलयन् कर्तृत्वं तदेव तस्य

वह उसके ग्रहण-त्यागसे रिहत नही देखा जाता, जैसे—ग्राग्न लोहेके गोलेमे ग्रहण त्याग रिहत होती है। ग्रात्मा तो तुल्य क्षेत्रमे वर्तता हुग्रा भी (परद्रव्यके साथ एक क्षेत्रावगाही होनेपर भी) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रिहत ही है। इसलिये वह पुद्गलोको कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नही है।। १८५॥

तब फिर (यदि आतमा पुद्गलोको कर्मरूप परिणमित नही करता) तो आतमा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है श्रीर छोडा जाता है ? इसका निरूपण करते हैं —

## गाथा १८६

अन्वयार्थः—[सः] वह [इदानीं] स्रभी (ससारावस्थामे) [द्रव्यजातस्य] द्रव्यसे (स्रात्मद्रव्यसे) उत्पन्न होनेवाले [स्वकपरिणामस्य] (स्रशुद्ध) स्वपरिणामका [कर्ता सन्] कर्ता होता हुस्रा [कर्पभूलिभिः] कर्मरजसे [आदीयते] ग्रहण किया जाता है, स्रौर [कदाचित विग्रुच्यते] कदाचित् छोडा जाता है।

टीका:—वह यह ग्रात्मा परद्रव्यके ग्रहण—त्यागसे रहित होता हुग्रा भी ग्रभी ससारावस्थामे, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम-मात्रका—उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत होनेसे—कर्नृ त्वका ग्रनुभव करता हुग्रा, उसके इसी स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होती हुई पुद्गल-रजके द्वारा विशिष्ट ग्रवगाहरूपसे ग्रहण किया जाता है ग्रीर कदाचित् छोडा जाता है।

स्वपरिचार्गः निमिचमात्रीकृत्योक्तवकर्मंपरिचानाकिः कदाविन्सञ्चते च ॥ १८६॥

नव किंद्रतं द्वहत्त्वर्मनां वैविञ्नविधि निकावधि---

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि असुहम्हि रागरोसपुर्यः व तं पविसदि कम्परयं णाणावरणादिमावेहिं॥ १००० क्रि

> परिचमति यदारमा भ्रमेऽञ्चमे रामहेपपुराः । तं प्रविश्वति कर्मरको ज्ञानावरचाविस्मवैः ॥ १८७ ॥

नरित बण्यासम्बद्धाः श्वाह्यसरिकामकाके स्वयंत्रेतः स्वयंत्रकेरिकामक्रियास्य स्वयंत्रकारिकामक्रियास्य । स्वयंत्रकारिकामक्रियास्य । स्वयंत्रकारिकामक्रियास्य

मादार्थः — प्रभी ससारावस्थामें जीव पौद्गतिक कर्मपरिचामको विविद्यान करके प्रपंत प्रखुद्ध परिचामका ही कर्ता होता है (क्योंकि वह अबुद्धपरिचास स्वद्रव्यसे उत्पन्न होता है) परद्धव्यका कर्ता नहीं होता। इसमकार जीव जर्म प्रखुद्धपरिजामका कर्ता होने पर जीवके उसी अखुद्धपरिचामको निमित्तवान कर्फ कर्मस्य परिजामत होती हुई पुद्गतरज विशेष अवगाहरूपसे जीवको वहन कर्यो है प्रौर कमी (स्वितिक अनुसार रहकर अथवा जीवके सुद्ध परिचामको निमित्तवान करके) छोवती है।। १८६॥

मव पूर्वास कर्नोकी विचित्रता ( ज्ञानावरण वर्त्वनावरणाविस्य क्लेक्ट प्रकारता ) को कीन करता है ? इसका निक्षण करते हैं —

### गांचा १८७

कन्यपार्वः—[यदा] जब [श्रास्ता] ग्रारमा [शबद्देण्युकः होता हुमा [ स्रमे अञ्चने ] प्रमाणि समुभमें [यरिकामी ] परिकामत होता है, व्य [कर्मरम ] कर्मरण [ कानावरणादिकामैं ] ज्ञानावरणादिकपसे [ सं ] उसमें [ विकाम करती है ।

रीका--- वाले नवमेवजनके जूमिसयोगन्य परिणामके समय प्रस्क पुरुषके परिचान स्वतमेव विचन्दको प्राप्त होते हैं उसीप्रकार धारमाके जुभाग्रुम परिचानके

१ वर्षपरिवयपुरामीय बीव्ये साव विशेष व्यक्तास्त्रकारे रहनेको हो वहाँ वर्ग पुरामीकै इन्य वीवक 'बाय होना वहा है।

यदा नवधनाम्ब्रभूमिसंयोगेन परिणमित तदान्ये पुद्गलाः स्वयमेव सम्रुपाचवैचित्र्यैः शाद्धलिश-लीन्त्रशक्रगोपादिभावैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेपवशीकृतः शुभाशुभमावेन परिण-मित तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कर्मपुद्गलाः स्वयमेव सम्रुपाचवैचित्र्यैर्झानावरणादिभावैः परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्र्यं न पुनरात्मकृतम् ॥ १८७॥

अधैक एव आत्मा वन्ध इति विभावयति—

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं। कम्मरजेहिं सिलिट्टो वंधो ति परुविदो समये॥ १८८॥

सप्रदेशः स आत्मा कपायितो मोहरागद्वेपैः। कर्मरजोभिः शिलष्टो वन्य इति प्ररूपितः समये ॥ १८८ ॥

समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमे स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते है। वह इसप्रकार है कि—जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता (छत्ता), भ्रौर इन्द्रगोप (चातुर्मासमे उत्पन्न लाल कीडा) भ्रादिरूप परिणमित होता है, इसीप्रकार जब यह भ्रात्मा राग ढेषके वशीभूत होता हुम्रा शुभाशुभभावरूप परिणमित होता है तब अन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ट होते हुये कर्मपुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते है।

इससे (यह निश्चित हुम्रा कि) कर्मोंकी विचित्रता (विविधता)का होना 'स्वभावकृत है, किन्तु म्रात्मकृत नही ।। १८७ ।।

ग्रब यह समभाते है कि ग्रकेला ही ग्रात्मा बध है —

### गाथा १८८

अन्त्रयार्थः—[सप्रदेशः] प्रदेशयुक्त [मः आत्मा] वह ग्रात्मा [समये] यथाकाल [मोहरागद्वेषैः] मोह-राग-द्वेषके द्वारा [कपायितः] कषायित होनेसे [कर्मरजोभिः श्लिष्टः] कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता हुग्रा [गंघ इति प्ररूपितः] 'वध' कहा गया है।

१ स्वभावकृत = कर्मीके अपने स्वभावसे किया हुवा।

यवात सार्वेश्वरं तमि क्षेत्राहितिः स्वानिकसम् इट यातः, तकालानि सार्वेश्वरं वित सम्बे बोहराकर्षेः एको सन्तो इटम्बा प्रमुख्यन्तित्वरातिकसम्बन्धः ॥ १८८ ॥

वन निकपण्यक्शराविरोणं श्र्वांवि-

100

पसो वंधसमासो जीवार्थ शिष्क्रयेण विदिहो । '^' अरहंतेर्हि जदीएं वनहारो अरुनहा मनिदो ॥ १८८ ॥

> एष चन्यसमासो जीवानां निश्चवेन निर्दिष्टः । अर्द्धविर्यक्षीनां व्यवदारोऽत्यका अधिकः ॥ १८९ ॥

राजगरिकान प्रशासका कर्ने, छ वय प्रश्नासकेत् । शासनिकानस्वेत्रस्य कार्यः नेतादाता दाता वेस्तेर इद्रश्रास्त्रिकारकालको विश्ववकाः चत्तु द्वारकनिकान कार्याः त यय प्रश्नासकेत द्वरकारिकामस्त्रास्था कर्ता कसोत्रकाता तक वेति तोऽस्रहरूको

टीका:—वसे जनतमें वस्त्र प्रदेशवान् होनेसे लोग, फिटकरी जानेन क्यामित (कसेना) होता है, जिससे वह मजीठादिक रमसे संबद होता हुआ जोनेन ही रना हुआ वेका जाता है, इसीप्रकार झारमा भी प्रदेशवान् होनेसे क्यान्यस नेके रात्र द्वेतके द्वारा कथामित (मिलन—रेंगा हुआ) होनेसे क्यार्यक हारा विकास होता हुआ सकेना ही वस है ऐसा वेकाना (मानना) चाहिये क्योंकि निकासमा विषय सुद्ध हम्म है।। १८८।।

भव निश्चम भीर व्यवहारका मिवरोध बतलाते हैं---

### गांगा १८\*

मनवार्ष — [ रवा ] यह ( प्रवीक्त प्रकारते ), विकास ] वीर्विति [ वंक्तवाहाः ] यवका सञ्चेष [ निवयेत ] निवयते [ व्यक्तिः ] व्यक्ति प्रवयते [ व्यक्ति ] विवयते ] विवयते [ विविदः ] कहा है [ व्यक्तिः ] व्यवहार [ क्रव्यक ] स्वयत्ति [ विविदः ] कहा है [ व्यक्तिः ] व्यवहार [ क्रव्यक ] स्वयत्ति [ विविदः ] कहा है |

रीका—रामगरिमाम ही महानाका कर्व है, जही पुरव-सरका हैं वै है बहता रामगरिमानका ही कर्ता है जलीका बहुव करनेकाना है और क्वीका स्वर्ग

णात्मको व्यवहारतयः । उभावप्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोमयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् । किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वादुपात्तः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वान्नि-श्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धत्वद्योतको व्यवहारनयः ॥ १८९ ॥

अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति—

ण चयदि जो दु ममत्तिं अहं ममेदं ति देहदविणेखु । सो सामगणं चत्ता पडिवगणो होदि उम्मग्गं ॥ १९०॥

करनेवाला है, — यह, शुद्धद्रव्यका वित्रूष्णस्वकृष निश्चयनय है। श्रीर जो पुद्गल-परिणाम श्रात्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वंत है, श्रात्मा पुद्गल परिणामका कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला श्रीर छोडनेवाला है, — यह नय अशुद्धद्रव्यका वित्रूष्णस्वरूप व्यवहारनय है। यह दोनो (नय) हैं, क्योंकि शुद्धत्या श्रीर अशुद्धत्या—दोनो प्रकारसे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है। किन्तु यहाँ निश्चयनय साधकतम (उत्कृष्टसाधक) होनेसे अहण किया गया है, (क्योंकि) साध्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका द्योतक (प्रकाशक) होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, किन्तु श्रशुद्धत्वका द्योतक व्यवहारनय (साधकतम) नही।। १८९॥

ग्रब यह कहते है कि श्रशुद्धनयसे श्रशुद्ध श्रात्माकी ही प्राप्ति होती है —

१-२ निश्चयनय मात्र स्वद्रव्यके परिणामको वतलाता है, इसलिये उसे ग्रुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है, और व्यवहारनय परद्रव्यके परिणामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे अग्रुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है। यहाँ ग्रुद्धद्रव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी अपेत्तासे जानना चाहिये, और अग्रुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्यके परिणाम अन्यद्रव्यमें आरोपित करनेकी अपेत्तासे जानना चाहिये।

३ तिश्चयनय उपादेय है और न्यवहारनय हेय है।

प्रश्न —द्रव्य सामान्यका आलम्बन ही उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणासकी ब्रह्ण-त्यागरूप पर्यायोंको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको उपादेय क्यों कहा है ?

उत्तर — 'रागपरिणामका कर्ता भी आत्मा है और वीतराग परिणामका भी, अज्ञान दशा भी आत्मा स्वतत्रतया करता है और ज्ञानदशा भी', — ऐसे यथार्थज्ञानके भीतर द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे समाविष्ट हो जाता है। यदि विशेषका भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेषोंको करनेवाला सामान्यका ज्ञान होना ही चाहिये। द्रव्यसामान्यके ज्ञानके विना पर्यायोंका यथार्थ ज्ञान हो ही

### म त्यमी वक्ष मक्कावरं बवेदनिति केश्वनिवेत । स मानव्यं त्यवस्था अधिवयो अवस्थानार्वतः ॥ १९० ॥

यो कि नाम

तवोपवनितमोदः सन् अहमिर्वं ममेदमिरवारमात्मीवर्यन बेहद्रविकारी क्रार्यु बहाति स सञ्ज अहात्मवरिणविकर्य मामण्याकर्य मार्म

मेच प्रतिपद्मते । नतोऽनपार्यते मध्यनयादश्चम्यसम्बद्धान एव ॥ १९० ॥

क्य श्रद्धनपाद श्रद्धारमकाम एक्स्ववधारयति---

### **ere** 23.

भन्दवार्वं —[ यः द्व ] जो [ देहह्रविनेषु ] देह-बगादिकमें [ 👊 वय 🎉 🕽 'मैं यह हूँ भीर यह नेरा है' [ इसि नमता ] ऐसी नमताको [ न त्वडित ] नहीं क्रीहरू [सं] वह [न्त्रामण्य-त्यस्यां] श्रमणताको कोडकर [उत्पार्व अविषकः स्वार्व ] उमार्गका भाष्यय लेता है।

टीका'--जो भारमा शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप 'निश्चयनगरे निरपेक खुकर मगुद्धद्रश्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हुमा है ऐसा वर्णना हमा 'में यह हुँ भीर यह मेरा है। इसप्रकार "भारमीयतासे दे**ह धनादिक परास्मर्य** ममत्व नहीं छोड़ता वह भारमा वास्तवमें शुद्धारमपरिचतिकप भामन्यनामक नार्वकी हरते छाडकर प्रणुद्धारमपरिणतिक्य उमागका ही प्राध्य नेता है। इससे निविका होता है कि मणुद्धनयसे मणुद्धारमाकी ही प्राप्ति होती है ॥ १६० ॥

भव यह निवित्रत करते हैं कि शुद्धनयस शुद्धारमाकी ही प्राप्ति होती है-

नदी सफता। इमलिये उपरोक्त निवायनवर्गे तुक्यसास्थ्यका क्षाम सर्वितकार से स्थापिक के की आता है। जो जीव बंधमाराज्य वर्गावर्मे तथा भोषधाराज्य वर्गावर्मे आरथा अवेदारे हैं। इस्वयंत्र वचावतवा ( प्रभ्वसामाञ्चकी अपका सक्षित ) जामता है, यह जीव परवृत्वसे संदूष्ण **वहीं** हो<del>ण्य</del> भीर दुव्यसामान्यक श्रीतर प्रथावीको दुवाकर, एकम्प् करक सुविश्वत होता है। क्वान्यर क्वीबें क क्वाब शानमें इस्क्मामान्क्स जान अपश्चित होनसे और इस्य पर्वावीके क्याक्सा पुरस्कानास्त्रम् आनम्बरम्य अभिगास अपश्चित होनमे प्रप्रांशः निध्यमस्त्रो स्वारेत 🕬 🕻 🖰 [ विशेष प्राममेके निषे १३६ वी गामाबी टीका रेमानी चाहिये । ]

१ निश्राक्तको जिरवेच -- निश्चयनको जीन प्रपश्चायान्। प्रमे ज गिलने-माननवाना ।

 माजीवनाचे — निजलपर्ते [ अक्रामी जीव शरीर, यस इत्वृद्धि परप्रस्केश अपना मामकर प्रमाने Marie Marie 8 13

# णाहं होमि परेसिं ए मे परे सन्ति णाणमहमेको । इदि जो भायदि भाएो सो अप्पाएं हवदि भादा ॥ १६१ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः। इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१॥

यो हि नाम स्विषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारन्याविरोधमध्यस्यः शुद्ध-द्रव्यनिरूपणात्मकिनश्रयन्यापहस्तितमोहः सन् नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्ध्य शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमुत्सृज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येवैकस्मिन्नग्रे चिन्तां निरुणद्धि स खन्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिन्ने -काग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ॥ १९१॥

## गार्था १९१

अन्वयार्थः—'[ अहं परेषां न भवामि ] मैं परका नही हूँ, [ परे मे न सन्ति ] पर मेरे नही हैं, [ ज्ञानम् अहम् एकः ] मैं एक ज्ञान हूँ' [ इति यः ध्यायति ] इसप्रकार जो ध्यान करता है, [ सः आत्मा ] वह ग्रात्मा [ ध्याने ] ध्यानकालमें [ ध्याता मवति ] ध्याता होता है।

टीका:—जो ग्रात्मा, मात्र ग्रपने विषयमे प्रवर्तमान ग्रगुद्धद्रव्यके निरूपण-स्वरूप व्यवहारनयमे ग्रविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, ग्रुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुग्रा, 'मै परका नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं' इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसम्बन्धको छोड़ कर, 'ग्रुद्धज्ञान हो एक मैं हूँ' इसप्रकार ग्रनात्माको छोडकर, ग्रात्माको ही ग्रात्मरूपसे ग्रहण करके, परद्रव्यसे भिन्नत्वके कारण ग्रात्मारूप ही एक 'ग्रग्रमे चिन्ताको रोकता है, वह एकाग्रचिन्तानिरोधक (एक विषयमे विचारको रोकनेवाला ग्रात्मा) उस 'एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवमे ग्रुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है कि ग्रुद्धनयसे ही ग्रुद्धात्माकी प्राप्ति होती है। १६१॥

१ जिसपर स्वामित्व है वह पदार्थ और स्वामीके बीचके सबंघको, स्व-स्वामि सबध कहा जाता है। २. अप्र = विषय, ध्येय, आलम्बन,

३ एकाम्रचिन्तानिरोध = एक ही विषयमें - ध्येयमें विचारको रोकना, [ एकाम्रचिन्तानिरोध नामक ध्यान है।]

नव भुनतात् छ्यः नारमेगोनसम्बनीन हत्तुनदिवति-

13

एवं भागप्पास दंसमगृदं श्रदिदिसमहत्यं । भुवमचलमणालंबं मक्से व्हं अप्पर्ग सुद्धः ॥ १६५ स

एव क्षानसमानं एकंगयुवक्वीन्द्रियक्कर्षम् ।

मुक्तपतानासम्बं यन्त्रेञ्चतालकं स्वरूप् ॥ १६१ ॥

नारमनो हि छह भारमैव सर्वेतुकरोनामाधनन्तरवाह भारमिहारका पूर्वी की नारमम्य । छहर्त भारमना सरहण्यविक्रमेन स्वयमीविक्रमेन मैकरकर् । वय क्रीकी

भव यह उपवेश देते हैं कि ह्यूबरन के कारण सुद्धारमा ही उपसम्पासी मोम्म है—

### नाना १९२

अन्वयार्थः—[अद्यु ] में [जासको ] पारमाको [द्यं ] स्टानकर [डानास्थानं ] प्रानारमक, [द्यंनपुत्त्य ] दर्धनपूत् [अनिम्हिक्कार्य ] कार्टिकन महापदार्थ, [धुत्र्य ] छुव [अवस्य ] ध्रयस, [अनस्थ्यं ] निरासस्य धौर [अस्य] सुद्ध [सन्ये ] मानता हैं।

टीका:—गुदारमा 'सत् मोर 'महेतुक होनेसे मनावि-मनन्त भीर रक्कि सिद्ध है इसिनिये भारमाके गुदारमा ही श्रृंच है (उसके) दूसरा कुछ की हुएँ नहीं है। भारमा मुद्ध इसिनिये हैं कि उसे परद्रव्यसे विकास (विकर्ष) भीर स्वभमसे अविभाग है इसिनिये एकरच है। वह एकरच भारमाके (१) बानारमध्यके कारच (२) दर्मनमुतरचके कारण, (३) मतीनिय महापदार्थरचके कारण, (४) प्रचलताके कारण भीर (४) निरालस्वरचके कारण है।

इतमेंसे (१२) जो जानको ही धपनेमें भारण कर रखता है, बीर को स्वत्र वर्धतभूत है ऐसे भारमाका सतास्य (जान-वज्ञन रहित ऐसा) परास्पक जिम्नत्व है भीर स्थथमने समिम्नत्व है इसलिये उसके एकरव है (३) जीर की प्रतिनिध्यत स्थम रस-गथ-वर्णक्य पुल तथा खळक्यपविको जहुन करनेवाली

१ जन् -- विकास अस्तिकासा होनेकास ।

र. अस्पुर = जिलका कोई पारक नहीं है नेसा; अन्यस्य ।

<sup>3.</sup> प्रतिविधिय — प्रविभिन्त १ ( प्रकेट हम्द्रिय अपने-सन्ते विश्वय विस्तानो सङ्ग् कार्य है। वैर्थ - पद वर्षको सहय कार्य है । ।

त्वाद्द्र्शनभूतत्वाद्तीन्द्रियमहार्थत्वाद्चलत्वादनालम्बत्वाच । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विभ्रतः स्वयं द्र्शनभूतस्य चातन्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्शरस-गन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिकम्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राह-कस्यैकस्य सतो महतोऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्या-यात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेद्यात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्त-परिच्छेद्यद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेद्यात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्त-परिच्छेद्यद्रव्यविभागेन चास्त्येकत्वम् । एवं ग्रद्ध आत्मा चिन्मात्रग्रद्धनयस्य तावन्मात्रनिह्यपणात्मकत्वात्

अनेक इन्द्रियोका अतिक्रम (उल्लघन) करके समस्त स्पर्श-रस-गध-वर्णरूप गुणों और शब्दरूप पर्यायको ग्रहण करनेवाला एक सत् महापदार्थ है, ऐसे आत्माका इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४) और क्षण विनाशरूपसे प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायोको (प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोको ) ग्रहण करने प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोको ) ग्रहण करने प्रतिक्षण को अचल है ऐसे आत्माको ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और तिन्निमत्तक ज्ञानस्वरूप स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है; (५) और नित्यरूपसे प्रवर्तमान (शाश्वत ऐसा) ज्ञेयद्रव्योके आलम्बनका ग्रभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐसे आत्माका ज्ञेय-परद्रव्योसे भिन्नत्व है, और तिन्निमत्तक ज्ञानस्वरूप स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है।

इसप्रकार ग्रात्मा शुद्ध है, क्यों कि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण-स्वरूप है (ग्रर्थात् चैतन्यमात्र शुद्धनय ग्रात्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है।) ग्रीर यह एक ही (यह शुद्धात्मा एक ही) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य है। किसी पिथकके शरीरके ग्रंगोंके साथ संसर्गमे ग्रानेवाली मार्गके वृक्षोंकी ग्रनेक छायाके समान ग्रन्य ग्रध्रुव (पदार्थों) से क्या प्रयोजन है?

भावार्थः — ग्रात्मा (१) ज्ञानात्मक, (२) दर्शनरूप, (३) इन्द्रियोके विना ही सबको जाननेवाला महा पदार्थ, (४) ज्ञेय-परपर्यायोका ग्रहण-त्याग न करनेसे ग्रचल, ग्रीर (५) ज्ञेय-परद्रव्योका ग्रालम्बन न लेनेसे निरालम्ब है, इसलिये वह

१. ज्ञेय पर्यायें जिसकी निमित्त हैं ऐसा जो ज्ञान, उस-स्वरूप स्वधर्मसे ( ज्ञानस्वरूप निजधर्मसे ) आत्माकी अभिन्नता है।

२१४ अयमेक एवं च प्रदलाद**रहम्म**न्यः

पैरप्रके ॥ १६२ ॥

मबाञ्च बत्यादात्याची उत्त्यनो बस्त्यनी व वित्तुवदि बति---

देहा वा दविणा वा सुदृद्यसा वाभ सनुमित्तज्ञचा ।

जीवस्स प संति धुवा धुवीवश्रीगपामी श्रमा ॥ १६३

देश वा हिनमानि वा सुक्तुओं वाल क्युनियमकः । जीवस्य न सन्ति भुवा भुव अवयोगात्मकः नारणा ॥ १९३ ॥

भारमन्। द्वि परहुर्ज्याविक्रकेन परहुर्ज्योक्त्यवानस्वयंत्रिक्रकेन व्यवहर्त्वाविक्रको क्रिकात्पन्तदमञ्जूतमस्तेनक्षरात्करकारकारका विद्वालाम भुवनस्ति भुव उपयोज्यस्य द्वार व्यवहरू

न्दोऽपूर्व वृतिसदिक्युपस्यवानवि बोक्सने श्रदास्मान्युक्तमे मृज्य ॥ १९३ ॥

एकं दें। 'इंसप्रकार एक होनेसे वह सुद्ध है। ऐसा सुदासमा भूव होनेके, वहीं पण

उपलब्ध करने योग्य है ॥ १६२ ॥ धन, यह उपवेश देते हैं कि ब्रह्मबस्कै कारण धारमाके सतिरिक्त क्रूचर्य

भव, यह उपवेश देते हैं कि मझ्बत्वके कारण मास्माके मितिरक्क क्रुप्त कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है —

### माचा १९३

सन्तर्पार्थ — [देदा' वा ] शरीर [द्रविचानि का ] वन, [सुच्युन्धे ] हुण दुन [दा नच ] समया [च्युनित्रजनाः ] शनुमित्रजन (यह दुष्ट) [क्रीनच ] जीवके [बुदाः न तन्ति ] धून नहीं हैं [अून ] धून तो [उपनेतानका काला ] प्रथमोनात्मक भारता है।

टीका — जो परडम्यमे सभिन्न होनेक कारण और परडम्यके हारा 'क्यरण होनेवाले स्ववसम भिन्न होनेक कारण धारमाका धशुव्ययेका कारण है. देण ( धारमाक सनिरिक्त ) दूसरा काई भी ध्रुव मही है क्यांकि वह 'सक्क् वीर

१. चपरण--- मनिन, विकारी [ परप्रथक निवित्तने आल्याका व्यवमें प्रपर्ण होता है ! ]

असन् — भागनवर्गात ( अस्तिव ); ( यत द्वादिक पुद्रम्य क्येव हैं, इससिवे असन् हैं, इस्टेंक्टि आर्थ, -अन्यक्रमी हैं । )

अथैवं शुद्धारमोपलम्भार्तिक स्यादिति निरूपयित-

# जो एवं जाणिता भादि परं अप्पगं विसुद्धपा। सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठिं॥ १६४॥

य एवं ज्ञात्वा घ्यायंति परमात्मानं विशुद्धात्मा । साकारोऽनाकारः अपयति स मोहदुर्ग्रन्थिम् ॥ १६४ ॥

अप्रुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्त्रिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्, ततः सा

ेहितुमान् होनेसे ग्रादि-ग्रन्तवाला ग्रीर परत सिद्ध है, ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध ग्रात्मा ही है। ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान ग्रध्रुव शरीरादिको उपलब्ध नही करता, ग्रीर ध्रुव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूँ॥ १६३॥

इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह भ्रब निरूपण करते है —

## गाथा १९४

अन्वयार्थः—[यः] जो [ एवं झात्वा ] ऐसा जानकर [विशुद्धात्मा] विशुद्धात्मा होता हुआ [परमात्मानं] परम आत्माका [ व्यायित ] ध्यान करता है, [ सः ] वह [माकारः अनाकारः] साकार हो या अनाकार, [ मोहदुर्प्रीथं ] मोहदुर्प्रथिका [क्षपयित ] क्षय करता है।

टीका:—इस यथोक्त विधिक द्वारा जो शुद्धात्माको ध्रुव जानता है, उसे उसीमे प्रवृत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता है, इसिलये ग्रनन्तशिक्तवाले विनमात्र परम ग्रात्माका एकाग्रसचेतनलक्षण ध्यान होता है, ग्रीर इसिलये (उन ध्यानके कारण) साकार (सिवकल्प) उपयोगवालेको या ग्रनाकार (निविकल्प) उपयोगवालेको—दोनोको ग्रविशेषरूपसे एकाग्रसचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे—ग्रनादि ससारसे बँधी हुई ग्रतिदृढ मोहदुर्ग्रथि छूट जाती है।.

१ हेतुमान = सहेतुक, जिसकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त हो ऐसा। [ देह धनादिकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त होता है, इसलिये वे परत सिद्ध हैं, स्वत सिद्ध नहीं। ]

२ चिन्मात्र = चैतन्यमात्र [ परम आत्मा केवल चैतन्यमात्र है, जो कि अनन्त शक्तिवाला है।

३ एक अग्रका (विषयका, ध्येयका ) सचेतन अर्थात् अनुभवन ध्यानका लत्त्त्ण है।

२६६ — श्रमकार — [ कारोपप्रकल्पानाकारो<del>गप्र</del>कल्प

कारोपपुकस्यानाकारोपपुकस्य स्यात् । नतः श्रद्धारमोपुतस्यस्य मोदनन्यमेदः प्रक्रम् ॥ १९४ ॥

वय मोइप्रन्थिमेदार्तिक स्यादिति निकायति---

जो णिहदमोहगठी रागपदोसे **स्वीय** सामस्ये।

होज्ज समसुद्रदुक्स्वो मो सोक्स अक्सपं लहिद ॥ १६६ 🕏

यो निहतमोहप्रन्यी रागप्रदेशी सपवित्या आमच्ये ।

मचेत् समद्वाबनुध्वाः स सीक्यमसर्वं कमते ।। १९४ ।।

मोद्रप्रन्तिमभणाद्धि कन्युस्ताबद्धेरकपर्यं तदाः समद्वाबदुष्यस्य वरमणा<del>ध्यस्यक्रमी हिंदै</del>

मण्ये नगनं तदीऽनाङ्गस्यकमणास्यतीक्यकामः । वदा वीद्रप्रन्तिमसम्बद्धीकर्यं सिंदै

इससे (यह कहा गया है कि ) मोहग्रच भेव (वसनमोहरूपी गाँठका दूषणा ) शदारमाकी उपलब्धिका फल है ॥ १६४ ॥

भव यह कहते हैं कि मोहग्रचिके ट्टनेसे क्या होता है --

वाषा १९४

सन्वयार्थः—[य'] जो [ निहरमोहसंथी ] मोहयशिको नष्ट करकें [रातप्रदेशी सर्वायत्वा ] रातदेवका अय करके [सबसुख दुश्वा ] सुख-दुश्वार्थे तनाव होता पुत्रा [भामण्ये संवेत ] अमणता ( मुनित्य )में परिणमित होता है [क] वह [नवार्य मौकर्य ] घअस सीक्यको [समते ] प्राप्त करता है।

तिकाः—मोहप्रभिका क्षय चरनेसे मोहप्रथि जिसका पूल है ऐते पत्न इपका क्षय हाता है उससे जिसे गुल-दुल ममान हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्वर्धी जिसका मक्षण है ऐसी श्रमणतार्मे परिणमन होता है और उससे अनाकुलता विकास

मक्षण है ऐसे घटाय सुलाकी प्राप्त होती है।

इससे (यह कहा है कि) मोहरूपी अधिके श्रेदनेसे झक्षय सौर्यास्प कर्म डोना है II १६५ ॥ अथैकाग्र घसंचेतनलक्षणं प्यानमशुद्धत्वमात्मनो नावहतीति निश्चिनीति-

# जो खिवदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरुं भित्ता । समविद्वदो सहावे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥ १९६॥

यः क्षपितमोहकलुपो विषयविरक्तो मनो निरुध्य । समवस्थितः स्वभावे स वात्मानं भवति ध्याता ॥ १९६ ॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकलुषस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्विषयविरक्तत्वं स्यात्, ततोऽघिकरणभूतद्रव्यान्तरामावादुद्धिमध्यप्रवृत्तेकपोतपत्रिण इव वनन्यशरणस्य मनसो

ग्रब, एकाग्र सचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान ग्रात्मामें ग्रशुद्धता नहीं लाता,—यह निश्चित करते हैं —

## गाया १९६

अन्वयार्थः—[ यः ] जो [ क्षिपतमोहकलुपः ] मोहमलका क्षय करके [विषय विरक्तः ] विषयसे विरक्त होकर, [ मनः निरुष्य ] मनका निरोध करके, [स्वभावे समवस्थितः ] स्वभावमे समवस्थित है, [सः ] वह [आत्मानं ] ग्रात्माका [ ध्यात भवति ] ध्यान करनेवाला है।

टीकाः—जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे ग्रात्माके, मोहमल जिसका मूल है ऐसी परद्रव्यप्रवृत्तिका ग्रभाव होनेसे विषयविरक्तता होती है, उससे, समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाँति, ग्रधिकरणभूत द्रव्यान्तरोका ग्रभाव होनेसे जिसे ग्रन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे मनका निरोध होता है। श्रिर्थात्—जैसे समुद्रके बीचमे पहुँ वे हुये किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुये पक्षीको उस जहाजके ग्रातिरिक्त ग्रन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका ग्राधार म होनेसे दूसरा कोई शरण नहीं है, इसलिये उसका उडना बन्द हो जाता है, उसीप्रकार विषयविरक्तता होनेसे मनको ग्रात्मद्रव्यके ग्रातिरक्त किन्ही ग्रन्यद्रव्योका ग्राधार नहीं रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मम निरोधको प्राप्त होता है ], ग्रीर इसलिये, मन जिसका मूल है ऐसी चचलताका विलय होनेके कारण ग्रनन्त-

१ एकाम = जिसका एक ही विषय ( आलबन ) हो ऐसा।

२ परद्रच्य प्रवृत्ति = परद्रव्यमें प्रवर्तन।

निरोषः स्यात् । तरस्तन्युक्षण्यकस्यविक्षणस्यक्रमस्यक्रिकस्यक्रिके कार्याः स्यात् । तषु स्वक्षप्रपृष्णनाष्ट्रकेशस्यविकतस्यात् भागविक्षपुरतीयते । कृष्ट्रकेशस्य

मबोपसम्बद्धहारमा सक्सकानी कि व्यावतीति वजनाकावति---

निहद्यशायादिकम्मो प्रयुक्तं सम्बन्धानतः प्रस्तु । श्रेयंतगदो सम्बो मार्दि कमद्र असर्वेश्वी ॥ १८७ ॥

> निद्यक्तवातिकर्मा अरच्छ क्रवेजस्वरकः । देवान्तवरः अर्था ज्यावित क्रवेनसीदः ॥ १९७ ॥

होको हि मोहसङ्गाने सनगक्तिशक्तिन्तकस्त्रहानै

विषयस्थान्यां वाभिक्षतितं विकासितं संदिश्यं व्यवं व्यापनः व्यक्त व्यापनः

सहज्ञातत्यात्मक स्वभावमें 'समबस्वान होता है। वह स्वक्रम स्वभावमें 'समबस्वान होते है। स्व

इससे (यह निश्चित हुमा कि-) म्यान स्वभाव समबद्धानस्य होते

भारमासे भनन्य होनेसे मनुद्धताका कारण नहीं होता ॥ १६६ ॥

भ्रव सूत्रद्वारा यह प्रश्त करते हैं कि बिनने वृद्धारमाको उपसूच्य की है ऐसे सकतकानी (सर्वज्ञ) नया व्याते हैं ?—

### माचा १९७

अन्ववार्षः — [निद्दितवनवातिकार्षः] विन्ते वनवातिकार्यका नाव किया ।

[इस्तर्यः सर्ववात्तत्वकः] जो सन पदार्षाके स्वक्पको प्रत्यक वालते हैं और

[क्षेत्रान्तमता] जो प्रोमोंके पारको प्राप्त हैं [असंदेदा अवन्यः] ऐते सर्वेद्रप्रिय व्यवन्यः

[कस्त्यार्थः] किस पदाणको [ध्यापवि ] ध्याते हैं ?

दीका — सोकवा (१) मोहका सब्भाव होनेसे तथा (२) बालकीकी 'प्रतिबन्धकका सब्भाव होनेसे (१) वह तृष्ट्या सहित है, तथा (२) को ज्यार्थ प्रत्यक्ष नहीं हैं और वह विषयको "सबच्छेबपुबक नहीं खानता हवसिये वह (कोंच्ड).

र अध्ययन्त्राम् -- विवरक्षा-एडक्या रहना-दिख्याः।

२. प्रामपरकेप का कार्याक्ता प्रविषंत्रक कर्तुत् क्राक्टे क्वकी विवेषकाह है । ३. अभ्योगपूर्वक -- प्रकारक करते; सुरकाको विवेदको, अक्टबको, ।

घातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिवन्धकामावे च निरस्ततृष्णत्वात्प्रत्यक्षसर्वभावतत्त्वज्ञेयान्त-गतत्वाभ्यां च नाभिलपति न जिङ्गासित न संदिद्यति च कुतोऽभिलपितो जिज्ञासितः संदिग्ध-श्रार्थः। एवं सित किं ध्यायति ।। १९७ ।।

यथैतदुपलब्धग्रद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमास्त्रयति—

\*ग्रिभलिषत, "जिज्ञासित ग्रीर सिदिग्ध पदार्थका ध्यान करता हुग्रा दिखाई देता है, परन्तु घनघातिकर्मका नाश किया जानेसे (१) मोहका ग्रभाव होनेके कारण तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिवन्धकका ग्रभाव होनेसे, (१) तृष्णा नष्ट की गई है, तथा (२) समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोका पार पा लिया है, इसलिये भगवान सर्वज्ञदेव ग्रभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, ग्रीर सदेह नहीं करते, तब फिर (उनके) ग्रभिलिषत, जिज्ञासित ग्रीर सदिग्ध पदार्थ कहाँसे हो सकता है? जब कि ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते है?

भावार्थः—लोकके (जगत्के सामान्य जीव समुदायके ) मोहकर्मका सद्भाव होनेसे वह तृष्णा सहित है, इसिलये उसे इष्ट पदार्थकी ग्रिभिलापा होती है, ग्रीर उसके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव होनेसे वह बहुतसे पदार्थोंको तो जानता ही नहीं है, तथा जिस पदार्थको जानता है उसे भी पृथक्करण पूर्वक सूक्ष्मतासे—स्पष्टतासे नहीं जानता, इसिलये उसे ग्रज्ञात पदार्थको जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) होती है, ग्रीर ग्रस्पष्टतया जाने हुये पदार्थके सबधमे सदेह होता है। ऐसा होनेसे उसके ग्रिभिलिषत, जिज्ञासित ग्रीर सदिग्ध पदार्थका ध्यान सभवित होता है। परन्तु सर्वज्ञ भगवानके तो मोह कर्मका ग्रभाव होनेसे वे तृष्णारहित है, इसिलये उनके ग्रभिलाषा नहीं है, ग्रीर उनके ज्ञानावरणीय कर्मका ग्रभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोंको जानते हैं तथा प्रत्येक पदार्थको ग्रत्यन्त स्पष्टतापूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं, इसिलये उन्हे जिज्ञासा या सन्देह नहीं है। इसप्रकार उन्हे किसी पदार्थके प्रति ग्रभिलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं होता, तब फिर उन्हे किस पदार्थका ध्यान होता है? ॥ १६७॥

त्रव, सूत्र द्वारा (उपरोक्त गाथाके प्रश्नका) उत्तर देते हैं कि जिसने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है वह सकलज्ञानी इस (परमसौख्य)का ध्यान करता है —

४ अभिलंषित = जिसकी इच्छा-चाह होय वह।

४ जिसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा हो वह।

६ जिन जिनमें सरेह हो-सशय हो।

सञ्जाबाधविज्ञतो समतसञ्जनससोनसामानद्शी र् भूदो अनुसातीदो मादि अणनसो परं सोनसं ॥ १३४

सर्वावायविश्काः समन्तसर्वात्रसौक्यक्रमाक्षणः ।

भृतोऽप्रातीयो च्याक्त्यनमः वरं सीक्यम् ॥ १९८॥ क्यमारमा वर्षे व सहक्ररीक्यम्बन्धावाकत्रमामसन्तिकालकानुकारी

वाकावाममावास्त्रपम्बस्ति वर्षेते वर्षेत्र वरेक्षमावातीयो वर्गः विरावपाद्वातीयः स्वाप्ति वर्षेत्र वर्यः वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्येत्र वर्येत्र वर्षेत्

गाचा १९८

कृत्यार्थः—[क्रम्सः] प्रतिनित्रयं शौर [क्रम्सीनः शृतः] इतिप्रातीतं ईव्यं भारमा [सर्वायायिषुकः] सव वाचा रहित धौर [स्वंतव्यक्तिकाक्रम्यकः] व्यक्तिं भारमार्गे समत (सर्वप्रकारके, परिपूज) सौक्यं तथा श्लानते समृद्धं प्रकाहितः [परं सीक्यं] परम सोक्यका [भ्यानति ] ध्यान करता है।

टीकाः—जब यह भारमा को सहज सुझ और झानकी वालाके कालाक हैं (ऐसी) तथा थो "असकल आरमार्ग "असवज्ञ के सुझ और झानके कालाक हैं ऐसी इत्रियोंके अमानके कारण स्वय 'अतीन्त्रिय'रूपसे बतता है, उसी वन्त्र व्ह इसरोंको 'इन्त्रियातीत' (इन्त्रियमगोचर) वर्तता हुआ निरावाच सहच्चुक और झानवाला होनेसे 'सर्ववाचा रहित' तथा सकल आरमार्गे सर्वप्रकारके (वर्षपूर्व) मुझ और झानसे परिपूल होनेसे 'समस्त आरमार्गे समस्त स्वय्य और झानसे परिपूल होनेसे 'समस्त आरमार्गे समस्त सीर झान के वर्षह्व होता है। इसप्रकारका वह आरमा सब अभिक्षाचा, जिज्ञासा और वर्षह्व अव्यव्य होनेपर भी अपूर्व और अस्तानुस्तर सक्ष्म परमसीच्यका स्थान करता है, वर्षाद्य अनाकुमत्यसगत एक 'अप्र' के सवेतनमावक्यके अवस्वित रहिता है (कर्षाद्य प्राकृत्यस्त सोप रहनेवाले एक आरमाक्रमते अवस्वित सहज्ञ होनेपर होने सोप रहनेवाले एक आरमाक्रमते अवस्वित सहज्ञ होनेपर होने सोप रहनेवाले एक आरमाक्रमते अवस्वित सहज्ञ होने साथ स्वयं रहता है ) और ऐसा अवस्वान सहज्ञ आरमाव्यव्यक्ष स्वयं सिद्ध स्वयं के स्वयं होने सिद्ध है ।

१ अध्यान -- नियासः आत ।

अनकस भागामें -- आबाके सर्व गरेरोंने नहीं किया कोने ही बहेरोंकें।

३ अलगरवारके - सजी जवारके ज्यों किन्तु अञ्चल हो जवारके कहाँ (व्य व्यक्ती क्रम परमार्थन सुन्यानास होने पर जी, को 'सुन्य' क्योनकी अ**व्यवस्थानिक वर्षी है।** ]

नैन शास्त्रमाला ]

एवंभृतश्च सर्वाभिलापजिज्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमनाकुलत्वलक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अना-कुलत्वसंगतैकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत् । ईदृशमवस्थानं च सहजज्ञानानन्दस्वभावस्य सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव ।। १९८ ॥

अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति—

एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुद्विदा समणा । जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १६६ ॥

एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्ग समुत्थिताः श्रमणाः । जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ ॥

( ग्रर्थात् इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान ग्रीर ग्रानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है।)

भावार्थ:—१६७ वी गाथामे प्रश्न उपस्थित किया गया था कि सर्वज्ञ-भगवानको किसी पदार्थके प्रति अभिलापा, जिज्ञासा या सन्देह नही है तब फिर वे किस पदार्थका ध्यान करते हैं ? उसका उत्तर इस गाथामे इसप्रकार दिया गया है कि —एक अग्र (विषय) का सवेदन ध्यान है। सर्व आत्मप्रदेशोमे परिपूर्ण आनन्द और ज्ञानसे भरे हुये सर्वज्ञ भगवान परमानन्दसे अभिन्न निजात्मारूपी एक विषयका सवेदन करते है इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, अर्थात् वे परमसीख्यका ध्यान करते है।। १६८॥

भ्रव, यह निश्चित करते है कि—'यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध भ्रात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है' —

## गाथा १९९

अन्वयार्थः—[जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः] जिन, जिनेन्द्र ग्रीर श्रमण (ग्रर्थात् सामान्यकेवली, तीर्थंकर ग्रीर मुनि) [ एवं ] इस ( धूर्वोक्त ही) प्रकारसे [मार्गं सम्रुत्थिताः] मार्गमे ग्रारूढ होते हुये [सिद्धाः जाताः] सिद्ध हुये [नमोऽस्तु] नमस्कार हो [ तेम्यः ] उन्हे [च] ग्रीर [ तस्मै निर्वाण मार्गाय ] उस निर्वाणमार्गको। वदा सर्व एव सामान्यसम्बद्धीसस्तीर्थकताः वस्त्वस्तीसः इदात्मतत्त्वप्रदृष्टिकस्येन विविना प्रदृष्णोतस्य गार्गमविकस्य सिद्धाः ततोऽत्रवार्यते केनसम्बद्धेक वद गोकस्य मार्गो व द्वितीय हति १ वर्षे इदात्मतत्त्वप्रपृष्ट्यानां सिद्धानां तस्य द्वदात्मतत्त्वपुष्टिकस्य गोकमार्थस्य मारकविकायस्य नोमानस्यायनमस्करोऽस्त । स्ववारियो कोकमार्थः

302

नदोपसंपये सम्मानित पूर्वतिका निर्वहर बोकवार्नमुखं स्वयवरि सम्मान

> तम्हा तह जाणिता ऋषाण जाणगं सभावेख । परिवज्जामि मर्मातें उवद्विदो णिम्ममत्तम्म ॥ २००

> > , तस्माच<mark>षा कात्वास्मानं ज्ञावकं स्वक्रकेन ।</mark> परिकर्षवामि समताकुपस्थितो निर्ममत्वे ॥ २०० ॥

दीका:—सभी सामान्य चरमवारीरी, तीर्चकर और अचरमवारीरी कुल के स्वाक्त खुदारमतत्वप्रवृत्तिकलाण विभिन्ने प्रवतमाण मोलमानको प्राप्त कुल किन्तु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विभिन्ने भी सिद्ध हुने हों। इसके किन्तु होता है कि वेबल यह एक ही मोलका माण है सूसरा नहीं। अविक किस्तार हुए से वेबल यह एक ही मोलका माण है सूसरा नहीं। अविक किस्तार हुए यह । उस खुदारमतत्वमें प्रवर्त हुने सिद्धोंको तका उस खुदारमतत्वमं प्रवर्त हुने सिद्धोंको तका उस खुदारमतत्वमं मोलमामको जिसमेंसे 'भाष्य-भावकका विभाग सस्त होग्या है ऐसा गोलाक्यमान नमस्कार हो। (इसप्रकार) मोलमाण निश्चित किया है (सीर उसमें ) अवृत्धि कर रहे हैं।। १६६।।

भ्रव 'साम्यको प्राप्त करता हूँ ऐसी (पौचकी गावामें की वहै) के प्रतिकाका निर्वाह करते हुये (भावायनेव) स्वयं भी मोक्समागभूत वुदासम्बद्धिकरते हैं —

#### वावा २००

अभ्यवार्थः—[सस्यात् ] ऐसा होनेसे (धर्यात् गुडारमार्थे प्रवृत्तिके डार्प हो मोक होता होनेसे ) [तका ] स्तप्रकार [अस्यार्थ ] यारमाको [स्वक्रपेत अर्प्य

१ आम्म - भीषा-मावद -- माताः आम्ब-मावकडे अर्वेडे सिवे हेगो पु॰ इ में पुरसोर ।

अहमेप मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतत्त्वपरिज्ञानपुरस्तरममत्वनिर्ममत्वहानोपादान-विधानेन कृत्यान्तरस्याभावात्सर्वारमभेण ग्रुद्धात्मिन प्रवर्ते । तथाहि—अहं हि तावत् ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एव संवन्धः न पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणाद्यः संवन्धाः । ततो मम न क्षचनापि ममत्वं सर्वत्र निर्ममत्वमेव । अथैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावत्वात् प्रोत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमज्ञितसमा-

स्वभावसे ज्ञायक [ज्ञात्वा] जानकर [निर्ममत्वे उपस्थितः] मैं निर्ममत्वमे स्थित रहता हुम्रा [ममतां परिवर्जयामि] ममताका परित्याग करता हूँ।

टीका:—में यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी ग्रात्मतत्वके परिज्ञानपूर्वक ममत्वकी त्यागरूप ग्रीर निर्ममत्वकी ग्रहणरूप विधिके द्वारा सर्व ग्रारम्भ ( उद्यम ) से शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि ग्रन्य कृत्यका ग्रभाव है। ( ग्रर्थात् दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है।) वह इसप्रकार है ( ग्रर्थात् में इसप्रकार शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ) —प्रथम तो में स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ, केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व ( समस्तपदार्थों ) के साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ही है, किन्तु ग्रन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है।

ग्रव, एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे कमश. प्रवर्तमान, ग्रनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, ग्रगाधस्वभाव ग्रौर गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको—मानो वे द्रव्य ज्ञायकमे उत्कीणं हो गये हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब गये हो, समा गये हो, प्रतिविम्बत हुये हो, इसप्रकार—एक क्षणमे ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेयज्ञायकलक्षण सबधकी ग्रनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायकको भिन्न करना ग्रशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होता हुग्रा भी जो (शुद्धात्मा) सहज ग्रनन्तशक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके द्वारा एकरूपताको नही छोडता, जो ग्रनादि ससारसे इसी स्थितिमे (ज्ञायक भावरूप

१ जिनका स्वभाव अगाय है श्रीर जो गभीर हैं, ऐसे समस्त द्रव्योंको भूत, वर्तमान तथा भावीकालके क्रमसे होनेवाली, अनेक प्रकारकी अनन्त पर्यायोंसे युक्त एक समयमें ही प्रत्यज्ञ जानना आत्माका स्वभाव है।

२ होयज्ञायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जासकता, इसलिये यह अशक्य है कि होय ज्ञायकमें ज्ञात न हों, इसलिये आत्मा मानों समस्त द्रव्यरूपताको प्राप्त होता है।

समस्तमनि द्रव्यवादमेकाल एव प्रत्यक्षकर्त

विवेचनत्वादुपाचवैश्वक्षमावि

स्थित्वा स्थितं मोडेनान्यवाध्यवस्यमानं इतात्मानवेष मोडक्तसाव संप्रतिकारे । स्वयमेक मकता कार्योकं वर्षानविद्यानिकारकार

रक्तवारसाचीरपि सामारिसङ्ग्रहस्य स्वात्मनस्यवागुनानां वरवारमनां व यजन्तसम्बो सक्तमस्यारः ॥ २०० ॥

> • वासिनी क्य • वैनं शनं हेरतत्त्ववंत एक्षेतं क्यात्रका सम्बन्धिकातः ।। संबद्धारम्य ज्यानी सहस्या निर्म क्वीः स्वीयवेऽस्माभिरेक्य् ॥ १० ॥

ही ) रहा है, भौर वो मोहके डारा वसरे रूपमें बाना-माना बाता है के गुद्धारमाको यह मैं मोहको उक्ताड फॅककर अतिनिष्कम्य रहता हुआ क्या**रिया** (जसाका तैसा) ही प्राप्त करता ह।

इसप्रकार दशनविशुद्धि जिसका मूल है ऐसी सम्बन्धानमें उपयुक्तताने कारण प्रत्यन्त प्रस्थावाप (निर्विचन ) तीनता होनेसे साधू होने पर भी साकात् विवर्ष ऐसा यह निज भारमाको तथा तथाभूत (-सिद्धभूत) परमारमा**धोंको <sup>भ</sup>वतीर** एकपरायणता जिसका लक्षण है ऐसा भावनमस्कार सवा ही "स्वयमेव हो ॥ २०० ॥

िग्रव श्लोकद्वारा जिनेन्द्रोक्त शम्दबहाके सम्यक ग्रम्यासका कल कहा बाता 🕻 🕽 🕶

नर्व:-- इसप्रकार जेयतस्वको सममानेवाले अन आनमें---विशास सन्वक्र-में-सन्यकतया भवगाहन करके (बुबकी लगाकर गहराईमें उत्रकर निमन्त होकर) हम मात्र खुढ ग्रारमङब्यरूप एक वृत्तिसे (परिणतिसे ) सदा 👫 रहते हैं ॥ १० ॥

१ वसीमें 🗕 नमस्कार करने कोण परार्थमें। मान्यमें। [मात्र भाव्यमें ही क्राव्यक, प्रकार, कीण

शेमा भा<del>वनगरकारका सक्तव है ।</del> } स्वयमेव ~ [ माचार्वदेव श्वकालामें सीन दोते हैं इसकिवे स्वयमेव मावसमस्कार हो बाता है।]

# शालिनी छन्द #

होयीकुर्वन्नक्षसासीमविश्वं

ज्ञानीकुर्वन् होयमानान्तभेदम् ।

व्यातमीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि

स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म संपद्य सद्यः ॥ ११ ॥

# वसन्तितिलका छन्द #

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि

द्रव्यं मिथो द्रयमिदं ननु सव्यपेक्षम् ।

तस्मान्मुमुज्ञुरिघरोहतु मोक्षमार्गं

द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२ ॥

इति तत्त्वदीपिकाया प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमदम्रतचन्द्रस्रिविरचित्ताया हैयतत्त्वप्रक्षापनो नाम द्वितीय श्रुतस्कन्ध समाप्तः ॥ २॥

[ स्रव श्लोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापना-धिकारकी पूर्णाहुति की जा रही है । ] —

अर्थ:—ग्रात्मा ब्रह्मको (परमात्मत्वको, सिद्धत्वको) शीघ्र प्राप्त करके, ग्रसीम (ग्रनन्त) विश्वको शीघ्रतासे (एक समयमे) श्रेयरूप करता हुग्रा, भेदोको प्राप्त श्रेयोको शानरूप करता हुग्रा (ग्रनेक प्रकारके श्रेयोको शानमे जानता हुग्रा) ग्रीर स्वपरप्रकाशक शानको ग्रात्मारूप करता हुग्रा, प्रगट—देदीप्यमान होता है ॥ ११ ॥

[ अब क्लोक द्वारा, द्रव्य और चरणका सबध बतलाकर, ज्ञेयतत्वप्रज्ञापन नामक द्वितीयाधिकारकी और चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी सिध बतलाई जाती है।]—

वर्थ:—चरण द्रव्यानुसार होता है ग्रीर द्रव्य चरणानुसार होता है। इसप्रकार वे दोनो परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये या तो द्रव्यका ग्राश्रय लेकर ग्रथवा तो चरणका ग्राश्रय लेकर मुमुक्षु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमार्गमे ग्रारोहण करो।

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत )श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित तत्वदीपिकानामक टीकाका यह 'ह्रोयतत्त्व-प्रज्ञापन' नामक द्वितीयश्रुतस्कध (का भाषानुवाद )समाप्त हुग्रा।

### मन परेशं करकाञ्चयोवद्यक्तिका कृतिका ।

तत्र— ♦ स्ट्रांच्या द्वान् ♦

हुव्यस्य सिद्धी चरणस्य सिद्धिः हुव्यस्य सिद्धियरणस्य सिद्धी । बुद्दचेति कर्मोविरताः वरेऽपि हुन्यसिक्की चरणं वर्रतः॥ १३॥

इति वरणावरचे वरान प्रनोजनति--'दस सरासुरमञ्जूर्तिदर्शेक्षेद्रं कोदनाहकम्ममस् । श्वमानि बदुमानं वित्ते क्या

नरगानुगोगस्वक चुलिका

भव दूसरोंको चरणानुबोगकी सूचक 'जूलिका है।

[ उसमें प्रथम श्री अमृतचन्द्राचायदेव क्लोकके द्वारा स**व इस-मानावी** 

गाबाकी उत्पानिका करते हैं। ]

[क्की-] द्रव्यकी चिकिनें चरणकी सिकि है और चरणकी सिकिनें द्रव्यकी चिकि है-यह जानकर, कमोंसे (जुमासुम मार्चोसे) अधिरत दूधरे भी, इत्यसे स्विकत करण (चारिक) का साचरण करो।

—इसप्रकार (श्रीमद् नगवरकुत्वकुत्वाचार्यवेव इस ग्रागामी गावाके डाप ) दुसरोंको वरण (वारित्र ) के भ्रावरण करनेमें ग्रीवित करते (बोडते) हैं।

र पुलिका - वी वाक्षणे नहीं कहा गया है, वसका व्यादवान करमा, धवना कविवास निर्देश व्यादवार करना वा दोनोका करायोग न्यास्त्राह करना ।

कत्तारं ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससन्वसिद्धे विसुद्धसन्भावे । समर्थे य णाणदं सणचरित्तववीरि-यायारे ॥ ते ते सन्वे समर्गं समगं पर्चेगमेव पर्चेगं । वंदामि य वट्टंते अरहंते माणुसे खेर्चे ॥'

एवं पणिमय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे । पडिवज्जदु सामगणं जिद इच्छिद दुक्खपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥

> एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरतृपभान् पुनः पुनः श्रमणान् । प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१ ॥

यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किचा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं। अन्सावयवग्गाणं साहूणं चेदि सन्वेसिं।। तेसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज । उवसंप-

[ ग्रव गाथाके प्रारभ करनेसे पूर्व उसकी सिंघके लिये श्री ग्रमृतचन्द्राचार्य देवने पच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन ग्रिधकारकी प्रथम दीन गाथाये लिखी है —

"एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं घोदघाइकम्ममलं।
पणमामि वहुमाणं तित्थं भम्मस्स कचारं।।
सेसे पुण तित्थयरे ससन्वसिद्धे विसुद्धसन्भावे।
समणे य णाणदं सणचिरचतववीरियायारे।।
ते ते सन्वे समगं समगं पचेगमेव पचेगं।
वंदामि य वद्दंते अरहंते माणुसे खेचे।"

[ ग्रब, इस ग्रधिकारकी गाथा प्रारभ करते है — ]

## गाथा २०१

अन्वयार्थः—[ यदि दुःखपरिमोक्षम् इच्छति ] यदि दु खोंसे परिमुक्त होनेकी (छुटकारा पानेकी) इच्छा हो तो, [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे (ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी प्रथम तीन गार्थाग्रोके ग्रनुसार) [ पुनः पुनः ] बारबार [ सिद्धान् ] सिद्धोको, [ जिनवरवृषभान् ] जिनवरवृषभोको (ग्रह्नेतोको) तथा [ श्रमणान् ] श्रमणोको [ प्रणम्य ] प्रणाम करके [ श्रामण्यं प्रतिपद्यताम् ] (जीव) श्रामण्यको ग्रगीकार करो। टीकाः—जैसे दु खोसे मुक्त होनेके ग्रर्थी मेरे ग्रात्माने—" किच्चा ग्ररह्नाण सिद्धाण

तह णमो गणहराण । श्रज्भावयवग्गाण साहूण चेदि सव्वेसि ॥ तेसि विसुद्धदसणणाण-

१ यह, ज्ञामतत्वप्रज्ञापनकी चौथी और पॉचवीं गाथायें हैं।

पासि सम्मं बचो जिल्लालसंबदी ॥' इति नमस्करपुरम्सरं विश्वसूर्यनसम्बद्धानं सम्बन्धम रिवस्यं स्वयं प्रतिपन्नं वरेणमास्मारि यदि दुःखनोकार्या स्वयः स्प्रतिपरिवर्त्तनं प्रवेतसो ववसिये तिस्त्रम् इति ॥ १०१ ॥

क्य प्रमणे मस्तिमध्यम् र्गं कि कि क्रोतीख्यस्यकि—
आपिच्छ बंधुवरगं विमोचिदो गुरुकलसपुतेहिं ।
आसिज्ज णाणदंसणवरित्ततववीरियायारं ॥२०२॥

नारप्त्रप व पुवर्गे विमोचितो गुरुक्तवपुर्वैः । नासम्बद्धाः कानरर्वनपत्त्रितवोतीयन्त्रितस्य ॥ २०२ ॥

पहाणांसम समासेज्य । जनसपयामि सम्म जलो शिष्याणसपत्ती ।।"
इसप्रकार भहलों सिखों भाषायों, उपाध्यायों तथा सामुधोंको भगमा— वैकारकों समस्कारपूर्वक विशुद्धदर्शनकानप्रधान साम्यमानमक श्वामध्यको— विसका इस देवतें कहे हुवे (क्वानतत्व— अज्ञापन भौर जेयतत्व प्रज्ञापन नामक ) दो प्रविकारीकी रचना हारा सुन्वितिपन हुधा है उसे— स्वय भंगीकार किया, उसीप्रकार दूसरोंका बात्यां मी यदि दुवासि मुक्त होनेका वर्षी (इच्छुक ) हो तो, उसे धवीकार करे। वर्ष (भामध्य) को धनीकार करनेका जो विधानपूर्व गार्ग है उसके प्रचेता इस वह बड़े हये हैं। २०१।

प्रव अमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उनके करते हैं---

### गाचा २०३

कन्यपर्थः—( सामध्यार्थी ) [बन्धुवर्गम् माष्टव्यप ] बधुवगरे विदा सौक्वर [गुक्कतव्युर्वेः विमोधितः ] बहेति तथा स्त्री धौर पुत्रसे मुक्त होता हुमा [क्वन्यवर्धनः चारित्रपर्धेनीभीषारम् वासस्य ] ज्ञानावार वर्धनाथार, चारिकायार तपायार धौर वीर्याचारको मगीकार करके ... ...

१ जमस्कार मदाम-क्रममण है। ( किरोक्डे लिये देशो पृष्ठ १ का पुढ़ानोड )

र विद्वारकंग्यानप्रवान - विसर्वे विद्वार वर्तन और बान प्रवास है देसा। [ बान्य वर्षे कामकर्मो विद्वार वर्षेत्र और बान प्रवास है ! ]

र काल मृत ⊶ वेसा ( इसने ) अनुसन किया है, वैसा ।

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव वन्धुवर्गमापृच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयित, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदित । तथाहि—एवं वन्धुवर्गमापृच्छते, अहो इदंजनशरीरवन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः, अस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि युष्माकं भवतीति निश्च-येन यूयं जानीत तत आपृष्टा यूयं, अयमात्मा अद्योद्धिन्तज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादि-वन्धुमुपसपित । अहो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विमुश्चतं, अयमात्मा अद्योद्धिनज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमुपसपित । श्रहो इदंजनशरीर-

टीका:—जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही वधुवर्गसे (सगे— सविधयोसे) विदा माँगता है, गुरुजनो (वडो) से तथा स्त्री ग्रीर पुत्रोसे ग्रपनेको छुडाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको ग्रगीकार करता है। वह इसप्रकार है —

वधुवर्गसे इसप्रकार विदा लेता है — ग्रहो । इस पुरुपके शरीरके वधुवर्गमे प्रवर्तमान ग्रात्माग्रो । इस पुरुषका ग्रात्मा किचित्मात्र भी तुम्हारा नही है, — इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रपने ग्रात्मारूपी ग्रपने ग्रनादिबधुके पास जारहा है।

ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के ग्रात्मा ! ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरकी जननी (माता) के ग्रात्मा ! इस पुरुषका ग्रात्मा तुम्हारे द्वारा जनित (उत्पन्न) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो ! इसलिये तुम इस ग्रात्माको छोडो ! जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रात्मारूपी ग्रपने ग्रनादिजनकके पास जारहा है !

श्रहो । इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री) के आतमा । तू इस पुरुषके आतमाको रमण नही कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस आतमाको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आतमा आज अपनी स्वानुभूतिरूपी अनादि-रमणीके पास जारहा है।

ग्रहो । इस पुरुषके शरीरके पुत्रके ग्रात्मा । तू इस पुरुषके ग्रात्माका जन्य (उत्पन्न किया गया,—पुत्र) नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस , श्रात्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह श्रात्मा श्राज श्रात्मारूणे रमण्या भारमन्, नस्य जनस्यात्मानं न त्वं रसम्ब्रीति विश्लेष स्वं

विश्वमा, जनगरमा नदोन्निस्त्रानम्योतिः

हर्रजनक्षरित्त्रश्चरमस्य , जस्य कनस्यात्मनो व त्रं कम्यो वस्क्रीति हममारमानं विद्वास, जनगरमा अयोजिक्तानक्योतिः

एवं गुरुक्तस्त्रपुत्रेस्य कारमार्ग निमीचवति । तथा

11.

च्याजनस्त्रन्यसंप्राप्तस्यानामारः, व इत्रस्यात्तनस्त्रवसीवि विववेदः

त्वां वावदासीदामि यावरक्षमञ्जदात् श्रह्मात्यान्यक्कने । अही

धपने धनादि जन्मके पास जारहा है। इसप्रकार वड़ोंसे स्वीते धीर दुव्हीं भुड़ाता है।

(यहाँ ऐसा समस्ता चाहिने कि को बीच युनि होना
पुट्नत संवप्तमारसे विरक्त ही होता है। इसिय पुट्नाको सम्मिक्ति
हानेका निमम नहीं है। इसियकार पुट्नाक भरोसे रहने पर तो,—वार्व किसीप्रकारसे सम्मित ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ वासकेवा! पुट्नाको सम्मत करके ही मुनित्वक बारण करनेका निमम न होने पर की प्रविक्त मारण करनेका निमम न होने पर की प्रविक्त कारण पुट्नाको समस्ता नावनाचे प्रविक्त मारण के वारण करनेका नावनाचे प्रविक्त कारण पुरुष्तको साम्मा नावनाचे प्रविक्त कारण प्रविक्त साम्मा नावनाचे प्रविक्त साम्मा नावनाचित्र सामा नावनाचित्र साम्मा नावनाचित्र साममा नावनाचित्र सामा नावनाचित्य सामा नावनाचित्र सामा नावनाचित्र

( मन निम्नप्रकारसे पचाचारको सगीकार करता 🕻 )

(जिसप्रकार बधुवर्गसे विदा ली अपनेको बढ़ोंसे और त्यी पुत्रके सुकारों)
उमीप्रकार—अहो काल विनय उपवान बहुधान अनिक्ष्य यह व्यंवन और स्मुक्तवर्गके
आताचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू बुद्धात्माका नहीं है उपाने मैं
तुक्षे तभी तक अगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसावसे बुद्धात्माको कर्मा कर्म । यहो निश्चिकतर्थ मिकोक्षितर्स निर्विचिकत्स्त्य, निवृद्धपृथ्यत्य उपनृष्टें । स्थितिकरण वात्सत्य, और प्रमावनास्वय्य वर्शनाचार! मैं यह निश्चयसे जानका है कि तू सुद्धात्माका नहीं है तथापि तुक्षे तवतक अगीकार करता हूँ वव तक कि वैषे प्रवासने बुद्धात्माको उपनय्य करन् । यहो मोससामावें अन्तिक कात्मवृत पंचनवृत्त्यत्व नहिन काय-वचन-मनगुण्य कोर पूर्व गाया-एवच आवाननिक्ष्य प्रतिष्टापन विविध् स्थव्य वाणित्राचार! मैं यह निष्यपत्ते जातता हूँ कि तू सुद्धात्माको उपनय्य करन् । निर्विचिकित्सत्विनमृहिद्दष्टित्वोषवृं हणस्थितिकरणवात्सन्यप्रभावनालक्षणदर्शनाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रपलमे । अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारणपश्चमहात्रतोषेतकायवाङ्मनोगुप्तीर्यामापैपणादानिन्तेषणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां
तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रपलमे । अहो अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकावक्लेशप्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गलक्षणतपआचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रपलमे । अहो समस्तेतराचारप्रवर्तकस्वशक्त्यनिगृहनलक्षणवीर्याचार, न शुद्ध-

ग्रहो ग्रनशन, ग्रवमौदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शब्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान ग्रौर व्युत्सर्गस्वरूप तपाचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नही है तथापि तुभे तबतक ग्रगीकार करता हूँ जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलूँ। ग्रहो समस्त इतर (वीर्याचारके ग्रतिरिक्त ग्रन्य) ग्राचारमे प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिके ग्रगोपनस्वरूप वीर्याचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नही है, तथापि तुभे तबतक ग्रगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलूँ।—इसप्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको ग्रगीकार करता है।

(सम्यग्दृष्टि जीव ग्रपने स्वरूपको जानता है—ग्रनुभव करता है, ग्रौर ग्रपनेको ग्रन्य समस्त व्यवहारभावोसे भिन्न जानता है। जबसे उसे स्व-परका विवेक-स्वरूप भेद विज्ञान प्रगट हुग्रा था तभी से वह समस्त विभावभावोका त्याग कर चुका है ग्रौर तभीसे उसने टकोत्कीणं निजभाव ग्रगीकार किया है। इसलिये उसे न तो त्याग करनेको रहा है ग्रौर न कुछ ग्रहण करनेको—ग्रगीकार करनेको रहा है। स्वभावदृष्टिकी ग्रपेक्षासे ऐसा होने पर भी, वह पर्यायमे पूर्वबद्धकर्मों उदयके निमित्तसे ग्रनेक प्रकारके विभावभावरूप परिणमित होता है। इस विभावपरिणितको पृथक् होती न देखकर वह ग्राकुल-व्याकुल भी नही होता, ग्रौर वह सकल विभाव परिणितको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना भी नही रहता। सकल विभाव परिणितसे रहित स्वभावदृष्टिके बलस्वरूप पुरुषार्थसे गुणस्थानोकी परिपाटीके सामान्य कमानुसार उसके प्रथम ग्रग्रुभपरिणितकी हानि होती है, ग्रौर फिर धीरे धीरे ग्रुभपरिणित भी छूटती जाती है। ऐसा होनेसे वह ग्रुभरागके उदयकी भूमिकामे गृहवासका ग्रौर

111 रवारमनरत्वमधीति निवयेन कानामि त्वावि त्वां वावदाखीदानि

नवप्रक्रमे । एवं अनदर्यनचारित्रक्तोबीर्वाचारवासीद्वति च ॥ २०२ ॥ नवातः कीरवी मनतीत्प्रवृद्धिकति---

> समणं गणि गुनद्ढं कुलरूक्वयोविसिट्टमिक्टरं। समग्रेहि तं पि पनदो पढिच्छ मं नेदि अखगहिदो ॥ २०1

अमर्च विनर्न गुणारच अक्कारचीविकविकारच । अवजैस्त्यवि प्रजाः वतीका वां केल्यसम्बद्धाः ॥ २०३ ॥ ततो वि भागव्याची प्रणतोऽत्रगृहीतम् स्वति । त्यादि- व्यवरिक्रमारिक्रम् बहुचिसमानात्मक्रमामञ्चरतातः जनभं, एवंविवकामण्याचरचाचारक्षम्बद्धाः हुन्यार्थः।

हुदुम्बका त्यांगी होकर मावहाररलात्रयरूप पंचाचारको भगीकार करता है। स्वारे वह ज्ञानभावसे समस्य सुभागुम कियाघोंका त्यागी है तथापि पर्यावमें बुक्शक 🐗 कटनेसे वह पूर्वोक्त्यकारसे पंचाचारको बहुण करता है।)॥ २०२ ॥

इसके बाद वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं-

कनवार्यः-[अवर्ष ] जो श्रमण है [गुजारच ] पुजारच है [ इक्सनवेती पिक्टि ] कुल रूप तथा नगरे विशिष्ट है और [ अवनै: इस्तर्र ] भगनाँको वि इच्ट है [तम् निप मिननं] ऐसे गणीको [मान् प्रतीच्य इति] भूमे स्वीकार करों ऐसा कहकर [ प्रचतः ] प्रणत होता है (प्रणाम करता है ) [ व ] कीर [ बतुक्रीतः ] धनुप्रहीत होता है ।

टीकाः---परभात् भागन्याणी प्रणत श्रीर शनुग्रहीत होता है। यह स्वश्रकारी है कि---भाषरण करनेमें भौर भाषरण करानेमें मानेवाली समस्त विरतिकी अनुसिके 'समान भारमस्य-ऐसे भागव्यपनेके कारण को 'श्रमण' है ऐसे भागव्यका वाचरण करनेमें भीर भाषरन करानेमें प्रवीन होनेते जो 'बुवादय' है, सर्वतीकिकवर्गिक हारा नि संकतना सेवा करने योग्य होनेसे और कुलकशानत कुरतादि दोवींके पहिल होनेते जो 'कुनविशिष्ट' है अतरंग सुद्धकपका अनुमान करानेवाचा वहिरंग पुरुष

रे स्थान-पूरण, परापर, एकमा, विश्वत हुन्य । [ निरक्ति स्वृतिके हुन्य नाव्यान कर वर्णेद विरक्ति माणिके विश्वती हुई—कवान को कान्यपन है को समस्य है । ]

सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोषवर्जितत्वाच कुलविशिष्टं, अन्तरङ्गशुद्धरूपानुमापकविहरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्धक्यकृतबुद्धिविक्लवत्वाभावाद्यौवनोद्रेकविक्रियाविविक्तबुद्धित्वाच वयोविशिष्टं, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषत्वेन सुमुज्जिसस्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्यं
शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्ध्या मामनुगृहाणेत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एविमयं ते शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥ २०३ ॥

अथातोऽपि कीहशो भवतीत्युपदिशति-

णाहं होमि परेसिं ण मे परे णितथ मन्भमिह किंचि । इदि णिन्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २०४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किचित्। इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४॥

होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविक्लवताका अभाव होनेसे तथा देवीवनोद्रेककी विकियासे रिहत बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट' है, और यथोक्त श्रामण्यका आचरण करने तथा आचरण कराने सम्बन्धी 'पौरषेय दोषोको नि शेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुग्रोके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका बहुग्राश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको ग्रतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट—शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिक साधक आचार्यके निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिकप सिद्धिसे मुक्ते श्रमुगृहीत करों' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुग्रा प्रणत होता है। 'इसप्रकार यह तुक्ते शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिकप सिद्धि' ऐसा (कहकर) उस गणीके द्वारा (वह श्रामण्यार्थी) 'प्रार्थित ग्रथंसे सयुक्त किया जाता हुग्रा अनुगृहीत होता है। २०३॥

ग्रौर फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते है ---

## गाथा २०४

अन्वयार्थः — [ अहं ] मैं [ परेषां ] दूसरोका [ न भवामि ] नही हूँ [परे मे न ] पर मेरे नही हैं, [ इह ] इस लोकमे [ मम ] मेरा [ किचित् ] कुछ भी [ न अस्ति ]

१ विक्लवता = अस्थिरता, विकलता।

र यौवनोद्रेक = यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता।

३ पौरुषेय = मनुष्यके लिये सभवित।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मागी गई वस्तु।

स्वतमनस्त्वमधीति निष्मेव बानामि तवानि त्वां वावदातीदानि वास्वतस्त्रस्य नवस्तर्मे । एवं क्रान्द्र्येनपारित्रक्वोतीर्वात्तासीद्वित च ।। २०२ ॥

नवातः बीदवो भक्तीत्युवदिवति---

समणं गर्षि गुणद्वं कुलरूतवयोगिसिद्धमिक्टरं। समणेहि तं पि पणदो पहिच्क मं नेदि माकुगहिदो॥ २०३ ॥

अगर्ग विमनं गुणास्य इत्यक्तरायोनिविद्यमिद्यसम् । अगर्मस्तमित्र त्रणाः वर्शन्य वां वेस्यतुष्ट्रीतः ॥ ९०३ ॥

ततो हि भागन्याची प्रचतोऽत्युग्रहेतम स्वति । तताहि— सम्परिकासरिकासम्बन्धिः अव्वित्तानात्मरूपभागन्यतात् भागनं, द्वैविदानात्मनावरणावरणावरिकासम् प्रचारनं,

कुटुम्बका त्यागी होकर व्यवहाररत्नबस्य पंचाचारको सवीकार करता है। व्यक्ति वह ज्ञानभावसे समस्त सुभासुम किमायांका त्यागी है त्वापि पर्वावर्षे सुवराव वही सूटनेसे वह पूर्वोक्तप्रकारसे प्चाचारको सहण करता है।)॥ २०२॥

इसके बाद वह कैसा है इसका उपवेश करते हैं ---

याचा २०३

कत्वपार्चः—[अवर्च] जो अमण है [गुलाहच ] नुवाहच है [इक्टरन्यी
विविद्यं] कुन, रूप तथा वयसे विशिष्ट है भीर [अवर्षः हस्तरं] समर्थोंनो अधि
इस्ट है [तम् अपि गणिनं] ऐसे गणीको [शास् वतीच्य हसि ] 'जुके स्वीकार करों ऐसा कहकर [ मनतः ] मणत होता है ( मनाम करता है ) [च] बीर [अनुक्रहीया] मनुमहीत होता है।

टीका —पश्चात् मामण्याची प्रणत चीर धनुष्रहीत होता है। वह इद्यम्बारि है कि—प्राचरण करनेमें बोर प्राचरण करनेमें बानेचाली समस्य विरक्षिकी अवृधिके 'सामण प्रारमस्य-ऐसे मामण्यपनेके कारण वो 'समण है, ऐसे बालव्यका वाचरण करनेमें भीर धावरण करानेमें प्रवीण होनेसे वो 'कृत्राक्य' है, व्यंतीविक्यणों हिंदारा निसंकतमा सेवा करने योग्य होनेसे और कुलक्षमायत कुरताबि दोवीं पीटा होनेसे वो 'कृत्रविक्षिया' है सतर्प बुद्धस्पका सनुमान करनेवाचा वहिर्प पुरस्त

रे समाम≔पुरम, परापर, पण्डा, निकस हुना । [स्टिपेसो सुनिये हुन्य पहाराज वन नर्नर, निर्दारको साधिके निकासे हुई—ज्याम को स्थानस्थ है को समाग्य है । ]

सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोपवर्जितत्वाच कुलविशिष्टं, अन्तरङ्ग-शुद्धरुपानुमापकविरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्धक्यकृतवुद्धिविक्लवत्वाभावाद्यीवनी-द्रेकविक्रियाविविक्तषुद्धित्वाच वयोविशिष्टं, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुपेय-दोषत्वेन मुमुन्तुभिरभ्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्य श्रुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धचा मामनुगृहागोत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्त्वोप-लम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥ २०३ ॥

अथातोऽपि कीदशो भवतीत्युपदिशति— णाहं होमि परेसिं ण मे परे णत्थि मज्भमिह किंचि । इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो॥ २०४॥ नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित्।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥ होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व भ्रौर वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविक्लवताका स्रभाव

होनेसे तथा देवीवनोद्रेककी विकियासे रहित बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट' है, स्रीर यथोक्त श्रामण्यका स्राचरण करने तथा स्राचरण कराने सम्बन्धी उपौर्षय दोषोको नि शेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुश्रोके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका बहुआश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको ग्रतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट— शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिके साधक भ्राचार्यके निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि-से मुक्ते अनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुआ प्रणत होता है। त पुक्त अपुरुष गर्भ एका एका है। कहकर ) उस गणीके हारा ( वह श्रामण्यार्थी ) भ्राथित ग्रथंसे सयुक्त किया जाता हुग्रा श्रनुगृहीत भ्रौर फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते है —

गाथा २०४

अन्वयार्थः — [ अहं ] मैं [ परेषां ] दूसरोका [ न भवामि ] नही हूँ [परे मे न ] पर मेरे नही है, [इह ] इस लोकमे [ मम ] मेरा [ किचित् ] कुछ भी [ न अस्ति ]

२ योवनोद्रेक = योवनका जोश, यौवनकी अतिशयता। ३ पौरुपेय = मनुष्यके लिये सभवित।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मागी गई वस्तु।

8.

नैन शास्त्रमाला ]

ववोऽनि मानण्याची ववामावस्तवसे स्वति । भ्रमामि परेऽपि न विविद्यपि यम नवन्ति, सर्वप्रण्याची परैः वह त्यात् । वदिद् पर्वप्रण्यात्मको स्रोते न मम जिम्ब्यानमोऽन्यस्त्रीति

त्वात् । तसिष्ठ् पद्तृष्यात्मके सेन्तेः व मयः किन्दिप्यात्मनोऽञ्चरस्वीति स्वस्तामिर्धक्यनिर्वपनानाविन्दिपनोविन्दियाणी वनेव विवेत्रित्वयः स्वर् प्रवण्यातिहः श्चरुक्तस्वेन यदाबातकपवनी मवति ॥ २०४॥

भवेतस्य यथावातद्भगभरतस्यासंस्राराजस्यस्यनेतस्यन्त्रमात्रिक्रस्यास्यस्य

जधजादरूवजाद उप्पादिदकेसमयुगं सुद्ध । रहिद हिसादीदो अप्पिटकम्म हवदि लिंगं ॥ २०५ ॥ मुच्हारभविज्ञच जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहिं । लिंग ए परावेक्स अपुणन्भवकारणं जेवहं ॥२०६॥ जिम्मी

नहीं है —[ इति निवितः ] ऐसा निष्ययनान् और [ बितेन्द्रवः ] कितेन्द्रव होता हुन्ते [ यथाबातकपदरः ] थयाजातरूपधर ( सहजरूपधारी ) [ बात' ] होता है ।

टीका — श्रीर फिर तत्परवार् श्रामध्यार्थी पैवाबातक्यवर होता है। इस्प्रकार कि — प्रवम तो मैं किलिएमात्र भी परका नहीं हूं पर जी किलिएमात्र भी परका नहीं हूं पर जी किलिएमात्र भर नहीं है क्योंकि समस्त हब्य तत्वता परके साथ समस्त सम्बद्धिक के इस्तिये इस पढ़क्यात्मवनोव श्रामते धन्य कुछ भी मेरा नहीं है, '— सक्य पिष्पत मतिवाना (वतता हुआ) भीर परहब्योंके साथ स्व-स्वामि संबंध किलि भाषार है ऐसी इन्द्रियों और भी इन्द्रियोंके अवसे वितेशिय होता हुआ व्य (श्रामध्यार्थी) आरमहम्भवा श्रीयानिष्पप्त सुद्धक्य भाग्य करनेते क्याबातक्य इस्ता हुआ व्य (श्रामध्यार्थी) आरमहम्भवा श्रीयानिष्पप्त सुद्धक्य भाग्य करनेते क्याबातक्य इस्ता हुआ व्य

धव धनादि समारम धनम्यस्त होतेमें जो धरयन्त धवतिक है और प्रभिनव भन्मासर्भ कीगस्यवारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होतो है ऐसे इस क्वी-वतिकप्रस्तक वहित्स और प्रतिदेश की मिर्गोका उपवेश करते हैं—

१ मधामनस्पर-(अध्याका ) जेमा, मृत्रभूग अप है बेमा (अहत्र, स्वातापिक ) इस वास्त्र

करमयानाः । १ मरकमः — सम्मयमैः नरवयीः रहियः वरसार्वमः ।

३ व्यवनिष्यस्य — त्रैकां पणा पूजा है वैजा, जिला जुलाबुन है वेला, व्यवस्था व्यवस्था । ४ व्यक्तियस्य — विव्यक्ति ज्ञान । (अव्यक्ति व्यवस्था अञ्चासन्तर्वप्रयास्त्र अतिवर्षे व्यवस्थाने विविद्यक्ति द्वारा विद्या होता है।)

यथाजातरूपजातमुत्पाटितकेशरमश्रुकं शुद्धम् । रहितं हिंसादितोऽप्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ २०५ ॥ मूर्च्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् । लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ २०६ ॥ [ युगलम् ]

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपघरस्य जातस्यायथाजातरूपघरत्वप्रत्य-यानां मोहरागद्वेपादिभावानां भवत्येवाभावः, तद्भावानु तद्भावभाविनो निवसनभूपणधारणस्य मूर्घ-जन्यञ्जनपालनस्य सिकंचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चाभावाद्यथा-

## गाथा २०५-२०६

अन्वयार्थः—[ यथाजातरूपजातम् ] जन्म समयके रूप जैसा रूपवाला, [ उत्पाटितकेशरमश्रुकं ] सिर ग्रौर डाढी-मूछके बालोका लोच किया हुग्रा, [ शुद्धं ] शुद्ध (ग्रीकचन ), [ हिंसादितः रहितम् ] हिसादिसे रहित ग्रौर [ अप्रतिकर्म ] प्रतिकर्म ( शारीरिक शृगार ) से रहित—[ िंगं भवित ] लिग ( श्रामण्यका बहिरग चिह्न ) है।

[मृच्छारम्भवियुक्तम् ] मूच्छा (ममत्व) श्रीर श्रारम्भ रहित, [उपयोग-योगशुद्धिभ्यां युक्तं ] उपयोग श्रीर योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्षं ] परकी श्रपेक्षासे रहित—ऐसा [जैनं ] जिनेन्द्रदेवकथित [लिगम् ] (श्रामण्यका श्रतरग) जिंग है, [अपुनर्भवकारणम् ] जो कि मोक्षका कारण है।

टीका:—प्रथम तो अपनेसे, यथोक्तक्रमसे 'यथाजातरूपधर हुवे आत्माके 'अयथाजातरूपधरत्वके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोका अभाव होता ही है, और उनके अभावके कारण, जो कि उनके सद्भावमे होते है ऐसे (१) वस्त्राभूषणका धारण, (२) सिर और डाढी मूछोके बालोका रक्षण, (३) असिकचनत्व, (४) सावद्ययोगसे युक्तता तथा (५) जारीरिक सस्कारका करना, इन (पाँचो) का अभाव होता है, जिससे (उस आत्माके) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप, (२) सिर और डाढी मूछके बालोका लोच, (३) शुद्धत्व, (४) हिसादिरहितता, तथा

१ यथाजातरूपघर = ( आत्माका ) सहजरूप घारण करनेवाला।

२ अयथाजातरूपधर=( आत्माका ) असहजरूप धारण करनेवाला।

३ सर्किचन = जिसके पास कुछ भी (परिष्रह् ) हो ऐसा,

715

बावकपत्यद्वत्यादिवचेत्रारमभूत्येद्वद्यत्वे हिंसादिरहितत्ववश्रविकर्तर्शः व । तबारमनी

रक्रावस्त्रविनोसम्तवकर्मप्रक्रमपरिशासस्य लस्य परम्बयसायेकत्वस्य

मनत्वेव, तदेतदन्तर्रगं स्टिप्य ॥ २०४ । २०६ ॥

मबैतदुम्यसिंगमादावैतदेतत्कृत्वा च अमनो स्वतीति अवविक्रियार्च । क्रियादिक्षेत्रस्करकियाणां चैककर्वेकलक्क्ष्योतयक्षित्रतः भागन्तप्रतिविधर्वनतील्युदिश्री

आदाय तं पि लिंग ग्रुरुणा परमेण तं नर्मसिता। सोबा सबद किरियं उबद्भिदो होदि सो समगो ॥ २०७ ॥

(५) भप्रतिकमत्व ( शारीरिक श्वागार-संस्कारका समाव ) होता ही है। १ यह बहिरग लिंग है।

भौर फिर भारमाके समाजातरूपधरत्वसे दूर किया गया वो भवनावार रूपवरत्व उसके कारणभूत मोहरागद्वेषादि भावोंका सभाव होनेसे ही वो उनके सदमावमें होते हैं ऐसे जो (१) समत्वके भीर 'कमभ्रकमके परिवास, (१) खुभाचुभ उपरक्त उपयोग और तित्पूवक शवाविष योगकी असुद्धिते बुंताता, तथा (३) परवस्पने सापेकात्व इस (तीनों) का समान होता है इसनिवे ( उस सास्पाने ) (१) मूर्छा भीर भारम्भसे रहितता (२) उपयोग भीर योगकी सुद्धिसे बुक्ता, स्वा

(३) परकी घपेकासे रहितता होती ही है। इससिये वह धारण विव है ।। २०५--- २०६ ।।

धव (आमण्यार्थी ) इन दोनों लिगोको बहुन करके और इतना-सामा करके भमण होता है - इसप्रकार "भवति कियामें बधुवनसे विदा तेनेक्य क्रिके लेकर सेव सभी कियाओंका एक कर्ता विससाते हुये इतनेसे ( भवीत इतना 🕬 ) भागम्यकी प्राप्ति होती है यह उपवेश करते हैं --

१ धर्मप्रकम – कमको भगने कपर होता; काममें युक्त होता; कामकी व्यक्ता ।

र. तस्पूर्वक - वपरक्त ( मसिन ) वपयोगधर्वकः

३ भवतिकिता⊸होनेक्प किया।

बादाय तदिष हिंगं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य । अत्वा सत्रतां क्रियामुवस्थितो भवति स अमणः ॥ २०७ ॥

ततोऽपि श्रमणो मिनतुमिच्छन् लिंगद्वैतमादचे गुरुं नमस्यति व्रतिक्रये शृणोति अथो-पतिष्ठते उपस्थितश्र पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भनति । तथाहि—तत इदं यथाजातरूपघर-त्वस्य गमकं वहिरंगमन्तरंगमपि लिंगं प्रथममेव गुरुणा परमेणाईद्भद्वारकेण तदात्वे च दीक्षा-चार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाह्चमादानिक्रयया संभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रवृत्तेतरेतरसंवलनप्रत्यस्तिमतस्वपरिवभागत्वेन दत्तसर्वस्वमूलोचर

## गाथा २०७

बन्वयार्थ:—[परमेण गुरुणा] परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [तदिप लिंगम्] उन दोनो लिंगोको [आदाय] ग्रहण करके, [तं नमस्कृत्य] उन्हे नमस्कार करके [सत्रतां कियां श्रुत्वा] वृत्त सहित कियाको सुनकर [उपस्थितः] उपस्थित (ग्रात्माके समीप स्थित) होता हुग्रा [सः] वह [श्रमणः भवति] श्रमण होता है।

टीका:—तत्परचात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनो लिगोको ग्रहण करता है, गुरुको नमस्कार करता है, वर्त तथा क्रियाको सुनता है ग्रीर उपस्थित होता है, तथा उपस्थित होता हुग्रा श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त (परिपूर्ण) होनेसे श्रमण होता है। वह इसप्रकारसे कि—

परमगुरु-प्रथम ही ग्रर्हत भट्टारक ग्रीर उस समय (दीक्षा कालमे) दीक्षाचार्य—,इस यथाजातरूपघरत्वके सूचक बिहरग तथा श्रतरग लिंगके ग्रहणकी-विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिंगके देनेवाले है। इसप्रकार उनके द्वारा दिये गये उन लिंगोको ग्रहण कियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके (श्रामण्यार्थी) तन्मय होता है। ग्रीर फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे 'मूल ग्रीर उत्तर परमगुरुको, 'माव्यभावकताके कारण प्रवित्त \*इतरेतरिमलनके कारण जिसमेसे स्वपरका विभाग ग्रस्त होगया है ऐसी नमस्कार कियाके द्वारा सभावित करके—सम्मानित करके अभावस्तुति वन्दनामय होता है। पश्चात् सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूपं

१ मूल परमगुरु अईन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीज्ञाचार्यके प्रति अत्यन्त आराध्यभावके कारण आराध्य परमगुरु और आराधक निजका भेद अस्त होजाता है।

२ भाव्य और भावकके अर्थके लिये देखो प्रष्ट ६ का पाद टिप्पण ।

<sup>#</sup> इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ४ गाथाओं के टिप्पण पत्र में देखिये,

३. भावस्तुतिवन्दनामय = भावस्तुतिमय और भाववन्दनामय।

परमगुक्तमस्मियमा संगाप्य सावस्त्रवाण्यावयो स्वाति । कमदान्तरमञ्चालमा भुरादानेन समये गक्तमालवार्गं वाल्य् कमकाशियनप्रत्याक्यातकश्चकियाक्यमालयाः मुख्यानेन मालमानं वालकरीरप्रस्थकानुवास्यरकात्ववाल्यनाक्यमितिकाल्यमितिकेति । कर्मायरानं कार्यकृत्यन्य ययावारक्यं स्वक्रयोक्यमेक्यमेक्यस्य व्यवस्थिताः स्वपंत्रितस्य सर्वत्र समयविस्यालाक्यम्यो स्वति ॥ २०७॥

नवाविष्याचरामानिकाविकारीऽवि अगणः

वदसमिदिंदियरोभो लोनावस्सयमनेलमसहार्ष । स्विदिसयणमदतवण ठिदिमोयणमेगमनं न ॥२०० ॥ एदे स्वञ्च मृलगुणा समगाण जिणवरेहिंपरमत्ता । तेसु पमत्तो समणो बेदोवट्ठावगो होदि ॥ २०६ ॥ [ अम्म क्रि

एक महावतको सुननेक्प शृतकानके द्वारा समयमें परिणमित होते हुवे सक्याने बानता हुमा 'सामामिकमें मारूढ़ होता है। पर्वात प्रतिक्रमण-मालोवना-मरकार्याक्त सक्या 'क्रियाको सुननेक्प सुरक्षानके द्वारा त्रकाणिक कर्मोंसे मिल्ल कि बानता हुमा मतीत-मनागत-बतमान सन-वधन-काम सबबी कर्मोंके बिविक्तता (मिलता) में मारूढ़ होता है। पर्वात समस्त सावच कर्मोंके 'सामतनमूत कामका उत्सा (उपेक्षा) करके मधाबातकपवाले स्वरूपको, रूप्तान्तमा सबलिक्त करके रहता हुमा उपस्तित होता है। सौर उपस्थित होता है। सौर उपस्थित होता है। स्वरूपको हमा सबन समहिन्दरको कारण साक्षात् श्रमण होता है। २०७।।

भविन्छिण सामायिकमें भारूड हुआ होने पर भी अमग कवाणिए केरीन स्वापनाके योग्य है सो यह कहते हैं —

१ समक्तें ( भागप्रध्यमें, निवादण्य स्वमाध्यें ) परिवामित होशा सो सामाध्यः है।

र, अधील वर्गमाण कालगत काल-वचन सन संबंधी कर्मोंदे शिल निजमुद्धारमपरिकास की जिसमाय-वालोचना-सम्बद्धानक्ए किस्स 🖁 ।

१ मान्दर – भागः निवासः

वतसमितीन्द्रियरोघो लोचावश्यकमचेलमस्नानम् ।

क्षितिशयनमदन्तघावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः ।

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [ युग्मम् ]

सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाव्रतव्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहविरत्यात्मकं पञ्चत्तयं व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचः पट्तयमावश्यकमचेलक्य-मस्नानं क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्चैवं एते निर्विकल्पसामायिकसंयमविकल्प-त्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्प-त्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः कुण्डलवलयांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान् , न

# गाथा २०८-२०९

बन्वयार्थः—[त्रतसमितीन्द्रियरोधः ] त्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लोचावरयकम् ] लोच, आवश्यक, [अचेलम् ] अचेलत्व, [अस्नान ] अस्नान, [क्षितिशयनम् ] भूमिशयन, [ अदंतधावनं ] अदतधावन, [ स्थितिभोजनम् ] खडे खडे भोजन, [ च ] और [ एकभक्तं ] एकबार श्राहार-[ऐते ] यह [खलु ] वास्तवमे [अमणानां मूलगुणाः ] श्रमणोके मूलगुण [ जिनवरै: प्रक्रप्ताः ] जिनवरोने कहे है, [तेषु ] उनमे [प्रमतः ] प्रमत्त होता हुन्ना [ श्रमणः ] श्रमण [ छेदोपस्थापकः भवति ] छेदोपस्थापक होता है।

टीकाः—सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतकी व्यक्तिऐ (विशेषो, प्रगटताऐ) होनेसे हिंसा, श्रसत्य, चोरी, श्रव्रह्म श्रौर परिग्रहकी विरति-स्वरूप पाचप्रकारके व्रत तथा उसकी पैरिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, पाचप्रकारका इन्द्रियरोघ, लोच, छहप्रकारके स्रावश्यक, अस्तिकत्व, स्रस्तान, भूमिशयन, स्रदतधावन (दातुन न करना), खडे खडे भोजन, भ्रौर एकबार भ्राहार लेना, इसप्रकार यह ( ब्रह्नाईस ) निर्विकल्प सामायिकसयमके विकल्प ( भेद ) होनेसे श्रमणोके मूलगुण ही हैं। जब (श्रमण) निर्विकल्प सामायिकसयममे ग्रारूढताके कारण जिसमे विकल्पोका स्रभ्यास (सेवन) नहीं है ऐसी दशामेसे च्युत होता है, तब 'केवल

१ परिकर = अनुसरण करनेवाला समुदाय, अनुचरसमूह, [ सिमिति, इन्द्रियरोध, इत्यादि गुगा पाच व्रतोंके पीछे पीछे होते ही हैं, इसिलये सिमिति इत्यादि गुगा पाच व्रतोंका परिकर अर्थात्

२ अचेलकत्व = वस्त्र रहितपना, दिगम्बरपना,

पुनः सर्ववा कम्पाणसम्ब व्वेति संग्रवार्यः ॥२०८॥२०९॥

अवास्य प्रजन्मादायक हु**न से**दोनस्थापकः ो

दिश्रति---

170

र्लिगरगहणे तेसिं गुरु ति पन्यन्जदायगो होदि । चेदेसवद्रवगा सेसा णिञ्जावमा समचा ॥ २१० ॥

> लिक्नग्रदेवे तेषां गुरुरिति त्रवज्यादायको ववति । देदयोरुपस्वापकाः वेषा निर्यायकाः वरणकाः ॥ २१० अ

中民時

नतो छिन्नम्बन्धये निर्विकानसमानिकसंगनप्रतिसादकरोत नः विकासके क्रियो दानका स गुरु , नः पुनरतन्तर्त सविकानकोदोनस्थाननसंगनप्रतिसदकोत केर्द स्वरूपनायाः

मुवणमात्रके समीको कुण्डस, ककण, सगूठी साविको सहण करणा (चौ) के के कि किन्तु ऐसा नहीं है कि (कुण्डल इत्यादिका प्रहण कभी न करके) कर्वन स्वर्धकी ही प्राप्ति करना ही श्रेय है ऐसा विचार करके वह मूनवुर्जीन विकासकर्की (भेदमपसे) अपनेको स्थापित करता हुआ छेदोपस्थापक होता है ॥२०व-२०६ में

म्रव इतनं (धमणके) प्रतन्थादायककी भौति खेरोपस्थापक पर (इच्छे) भी हाता है यह झाचायके भेदोंके प्रजापन द्वारा उपदेश करते हैं—

#### वाचा २१०

भनवार्थ — [तिमत्रका ] लिगग्रहणके तमन [त्रमण्याव्यक्त व्यक्त ]
जो प्रत्रण्या (बीधा) दायन है वह [तेशां गुढः इति ] उनके पुत्र है और
[चेदनो उपन्यापका ] जो 'धरत्रयमं उपन्यापक है (धर्मात् १—यो वेशीमें स्वर्णने करने है तथा २—जो नयमम चेद हालेपर पुत्र स्थापित करते हैं) [वेशा धर्मणा ]
र सेव समग्र [तियायका ] 'तिर्यापक है।

रीक्षाः—तो मानाय निनवहरूके समय निविकत्त **स्वयन्तिकार्यः** प्रतिपारक हतिन प्रतत्त्वादायक है व पुरु हैं और तत्त्व**रुव स्वतः है** 

र मंगडन-पर प्रधारक सर्। [कर्र] (१) मंचनमें हो क मूक्तुकार केर्द्र है की की सर करा है और (२) मन्द्रम अच्छा शरका की सर करा है।

क मर्थापद - विश्वीद पश्चिताता, अपुत्रकार्य हरू करतेकाता, किक्का, कुकारी

लैन शास्त्रमाला ]

स निर्पापकः, योऽपि छिन्नसंयमप्रतिसंघानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव । तत्रश्चेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥ २१०॥ अथ छिन्नसंयमप्रतिसंघानविधानप्रपदिशति—

पयद्ग्हि समारद्धे छेदो समण्रस्स कायचेट्टुम्हि । जायदि जदि तस्स पुणो ञ्चालोयणपुन्त्रिया किरिया ॥२११॥ छेदुवजुत्ता समणो समणं ववहारिणं जिणमद्ग्हि । ञासेज्जालोचित्ता उवदिट्टं तेण् कायन्वं ॥२१२॥ [जुगलं] प्रयतायां समारन्थायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् । जायते यदि तस्य पुनरालोचनप्र्विका किया ॥ २११ ॥ छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं न्यवहारिणं जिनमते । आसाद्यालोच्योपदिष्टं तेन कर्तन्यम् ॥ २१२ ॥ [ जुगलं ]

( ग्राचार्य ) सिवकल्प छेदोपस्थापना सयमके प्रतिपादक होनेसे 'छेदके प्रति उपस्थापक ( भेदमे स्थापित करनेवाले )' है वे निर्यापक है, उसीप्रकार जो ( ग्राचार्य ) 'छिन्न सयमके 'प्रतिसधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे 'छेद होनेपर उपस्थापक ( सयममे छेद होनेपर उसमे पुन स्थापित करनेवाले )' है, वे भी निर्यापक ही है । इसलिये 'छेदोपस्थापक, पर भी होते है ॥ २१० ॥ ग्रव छिन्नसयमके प्रतिसधानकी विधिका उपदेश करते है —

गाथा २११–२१२

अन्वयार्थः — [यदि ] यदि [ श्रमणस्य ] श्रमणके [ प्रयतायां ] प्रयत्नपूर्वक

१ छित्र = छेदको प्राप्त, खिएडत, त्रुटित, दोष प्राप्त ।

२ प्रतिसंघान = पुन' जोड देना वह, दोषोंको दूर करके एकसा (दोष रहित) कर देना वह।

३ छेदोपस्यापक के दो अर्थ हैं (१) जो 'छेद (भेद) के प्रति उपस्थापक' है, अर्थात् जो २८ मूलगुणरूप भेदोंको सममाकर उसमें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापक है, तथा (२) जो

<sup>&#</sup>x27;छेदके होनेपर उपस्थापक' है, अर्थात् सयमके छिन्न (खिएडत) होनेपर उसमें पुन' स्थापित करता है, वह भी छेदोपस्थापक है। ४ मुनिके (मुनित्वोचित) शुद्धोपयोग अन्तरग अथवा निश्चयप्रयत्न है, और उस शुद्धोपयोग-

४ मुनिके ( मुनित्वोचित ) शुद्धोपयोग अन्तरग अथवा निश्चयप्रयत्न है, और उस शुद्धोपयोग-दशामें प्रवर्तमान ( हठ रहित ) देहचेष्टादि सबन्धी शुभोपयोग बहिरग अथवा व्यवहारप्रयत्न है। जहाँ शुद्धोपयोगदशा नहीं होती वहाँ शुभोपयोग हठसहित होता है, वह शुभोपयोग व्यवहार-प्रयत्नको भी प्राप्त नहीं होता ।

द्वितिया किळ संगमस्य केट्ट, गॉहरक्कोऽन्यरम्य । व्य ठवयोगाधिकतः युनरन्तरंगः । वय यदि सम्बयुष्यकस्य वयणस्य वेद्यायाः कर्षचित्रदिरंगण्योद्दो आयते । प्रतिकारः । यदा तु स व्योवयोगासिकत्योद्धरतेन सामान्येद व्योक्ष्यको स्यवदारविधिकित्याममाभागयाकोषान्युर्वकत्युत्रदिस्यक्कोन अधिकायम् ॥ १९१ क्षेत्रिकृति

स्ववस्ति विविधित्यवस्याभवयाक्षीयवर्षकतुर्वस्याकुनीव शिक्षताक्यं ॥ १९६ क्षेत्रकृति । [स्वारम्यायां ] की जानेवाली [काववेद्यायां ] काववेद्यायां [क्षेत्रः व्यवके ] के ही हैं है तो [तस्य पुनः] उसे तो [आसोचनापूर्वका किया ] भानोचनापूर्वक किया है स्वाहिये ।

[ समन केरोपपुका ] (किन्तु ) यदि समन केरों उपवृक्त हमा है। कें कें [ किनमते ] बैनमतमें [ स्ववदारियं ] व्यवहारकृष्ठस [ समर्थ कालमा ] समर्थी केंग जाकर [ साकोच्य ] 'प्रासोचना करके ( प्रपने दोवका निवेदन करके ), [का कालिंगे] वे जैसा उपवेश में वह [ कर्मचाह ] करना चाहिये !

टीका:—सयमका केद दो प्रकारका है, बहिरग धौर धन्तरक। वस्त्र कार्य का

स्वार्ष —यदि श्रुनिके स्वस्वभावनकाण प्रयत्नसहित की वानेवाली व्यक्ति स्वयन-गमनादिक सारीरिक वेप्टासवधी क्षेत्र हाता है तो उस तयोवनके स्वस्ववालकी बहिरन सहकारीकारणभूत प्रतिक्रमणस्ववय सालोवनापूबक किनाति है व्यक्ति प्रतीकार-प्राथिवत्त होजाता है, व्योक्ति वह स्वस्थमावसे व्यक्ति नहीं हुमा है। किन्तु मिंद उसके निवकार स्वसंवेदनभावनासे व्युतिस्ववय क्षेत्र होता है तो (को निनमतर्मे स्ववहारक्ष प्राथिवत्तकुशम-सावायक निकट सावद निस्पर्यव्यवस्थ स्रोका निवेदन करके, व सावाय निविवार स्वसंवेदन भावनाके स्वकृत को कृष्ट भी प्राथिवत्त उपरिष्ट कर वह करना वाहिये। १११-२१२।

रे प्रकारण - सुरमहाचे रंग जना वर्, सुरज्ञाने विचारमा वह, ठोक प्यानने हेल व्य । र. विवेदण, कन्य ।

<sup>[</sup> २११ वी मावार्ने व्यक्तोचनाचा नवन अर्थ परिव होता है और २१२ वी में रूमरा ]

क्षेत्रशास्त्रमाला ]

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् परद्रव्यप्रतिवन्धाः प्रतिपेष्या इत्युपदिशति—

अधिवासे व विवासे छेदविहूणों भवीय सामरणे। समणो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिवंदाणि ॥ २१३ ॥

> अधिवासे वा विवासे छेद विहीनो भृत्वा श्रामण्ये। श्रमणो विइरतु नित्यं परिदरमाणो निवन्धान् ॥ २१३ ॥

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिवन्धा उपयोगोपरज्ञकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदायतनानि तदभावादेवाछिन्नश्रामण्यम् । यत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा गुरुत्वेन

भ्रव, श्रामण्यके छेदके भ्रायतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिवध निपेध करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं —

# गाया २१३

अन्वयार्थ:-[ अधिवासे ] ग्रधिवासमे (ग्रात्मवासमे ग्रथवा गुरुग्रोके सहवासमे) वसते हुये [ वा ] या [ विवासे ] विवासमे ( गुरुग्रोसे भिन्न ,वासमे ) वसते हुये, [ नित्यं ] सदा [ निवंधान् ] ( परद्रव्यसम्बन्धी ) प्रतिवधोको [ परिहरमाणः ] परिहरण करता हुम्रा [ श्रामण्ये ] श्रामण्यमे [ छेद विहीनः भूत्वा ] छेद विहीन होकर [ श्रमणः विहरतु ] श्रमण विहरो ।

टीकाः—वास्तवमे सभी परद्रव्य-प्रतिबध उपयोगके <sup>२</sup>उपरजक ³निरुपराग उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके ग्रायतन है; उनके ग्रभावसे ही ग्रछिन्न श्रामण्य होता है। इसलिये ग्रात्मामे ही ग्रात्माको सदा भग्निकत करके ( ग्रात्माके भीतर ) बसते हुये अथवा गुरुरूपसे गुरुग्रोको "अधिकृत करके (गुरुग्रोके सह्वासमे ) निवास करते हुये या गुरुग्रोसे विशिष्ट—भिन्नवासमे वसते हुये, सदा ही परद्रव्य-

१ परद्रव्यप्रतिबध=परद्रव्योंमें रागादिपूर्वक सबध करना, पर्द्रव्योंमें विधना—रुकना, लीन होनाः परद्रव्यमि रुकावट ।

२ उपरजक = उपराग करनेवाले, मिलनता-विकार करनेवाले।

३ निरुपराग= उपरागरहित, विकाररहित। ४ अधिकृतकरके = स्थापित करके, रखकर।

४ अधिकृत करके = अधिकार देकर, स्थापित करके, अगीकृत करके।

गुरुनविकृत्य वासे वा गुक्त्यो निविष्ये वासे वा नित्यमेव केरकिरीनो भूत्वा अवणो वर्तवाव् ॥ २१३ ॥

मन भागन्तत नरिर्जितनकत्त्वत् स्थान्य रच गीतन्ते स्थितं चरदि णिषदो भिन्नं समणो जाजन्म दंतनगुरुम्म कि पयदो मृत्तगुणेसु य जो सो पहिषुरुगसामस्त्रो ॥ २१०

चरति निवज्ञो निर्स्य अमणो क्राने वर्षन्तसूची । प्रपति मूक्त्युचेषु च या स वरिष्णंबायच्या ॥ १९४ ॥

वृक्त एव हि स्थाप्यप्रतिकान उपयोजनार्वकाचेन वार्विजीवनीयकास्य पूर्णतायका, तरसद्भाषादेव वरिपूर्ण आवश्यत् । यदो विस्तवेव क्रमे पूर्वगुण्ययकाया वरितवर्ष क्षावद्ग्यैनस्यक्ष्यस्थास्यात्रविश्वहृद्धारिकास्यात्रेण तरस्यम् ॥ ११४ ॥

प्रतिवर्षोको निवेषता (परिहरण करता) हुमा सामध्यमें केविष्टीन समज वर्तो ॥ ११३ ॥

भव श्रामच्यकी परिपूर्णताका भागतन होनेसे स्वत्रव्यमें ही प्रतिवय ( क्लेक्ट्रे मीनता ) करने योग्स है ऐसा उपवेस करते हैं —

#### माना २१४

कन्यवार्थः—[या अगणः] जो असग [तिस्वं] सवा [अनेव्यंत्वार्धे ] आनमें और वसनायिमें [निवदा] प्रतिवद्ध [थ] तथा [यूक्युवेषु अवतः] मूनवृत्ये प्रयत (प्रयत्नसीम) [चरति] विचरण करता है [सः] वह [वरिष्यमानव्यः] परिपूर्ण आमध्यवान् है।

द्रीकाः—एक स्वत्रव्या प्रतिबध ही उपयोगका माजन (बुद्धावा) करनेस्था होनेसे मार्थित (धुद्धा) उपयोगकप शामध्यकी परिपूर्वताका भावतन है, स्वत्र सद्भावसे ही परिपूर्व शामण्य होता है। इससिये सवा ज्ञानमें भीर क्षेत्राविक प्रतिबद्ध रहकर मूलगुर्जीर्य प्रयत्नशीलतासे विकास —ज्ञानक्ष्येनस्वाविक प्रतिवद्धानिक प्रतिवद्धानिक स्वत्राप्तिक स्वत्राप

र प्रतिवदः = संवदः) एकः हुनाः। वैवाहुनाः। रिक्यः। विवरः। वीतः।

भैन शास्त्रमाला ]

वय श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासन्नः ध्रक्ष्मपरद्रव्यप्रतिषन्घोऽपि प्रतिपेध्य इत्युपदिशति---

> भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा। उवधिम्हि वा णिवद्धं ऐच्छिदि समणिम्ह विकथिम्ह ॥२१५॥

भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा । उपधी वा निवद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम् ॥ २१५ ॥

श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरवृत्त्य-विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरंगनिस्तरंगविश्रान्तिस्त्रणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे नीरंगतिस्तरंगान्त-

म्रव, मुनिजनको <sup>¹</sup>निकटका <sup>²</sup>सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिवध भी, श्रामण्यके छेदका श्रायतन होनेसे निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं —

# गाथा २१५

अन्वयार्थ: -[ भक्ते वा ] मुनि म्राहारमे, [ क्षपणे वा ] क्षपणमे ( उपवासमे ), [ आवसथे वा ] ग्रावासमे ( निवासस्थानमे ), [ पुनः विहारे वा ] ग्रीर विहारमे, [ उपघो ] उपधिमे (परिग्रहमे ), [ अमणे ] श्रमणमे ( ग्रन्य मुनिमे ) [ वा ] ग्रथवा

[ विकथायाम् ] ³विकथामे [ निवद्धं ] प्रतिबन्ध [ न इच्छिति ] नही चाहता ।

टीकाः—(१) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी <sup>\*</sup>वृत्तिके हेतुमात्ररूपसे ग्रहण किये जानेवाले ग्राहारमे (२) तथाविध शरीरकी वृत्तिके साथ विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमे 'नीरग ग्रौर निस्तरग विश्रातिकी रचनानुसार प्रवर्तमान क्षपणमे ( ग्रर्थात् शरीरके टिकनेके साथ विरोध न भ्राये इसप्रकार,

१ आगम विरुद्ध आहारविहारादि तो मुनिके छूटा ही हुवा होनेसे उसमें प्रतिबंध होना तो मुनिके लिये दूर है, किन्तु आगमकथित आहार विहारादिमें मुनि प्रवर्तमान है इसलिये उसमें प्रतिबंध हो जाना संभवित होनेसे वह प्रतिबन्ध निकटका है।

२ सूक्सपरद्रव्यप्रतिबन्ध = परद्रव्यमें सूक्ष्म प्रतिबध।

३ छवास्य मुनिके धार्मिक कथा-वार्त्ता करते हुये भी निर्मल चैतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये अशत मिलन होता है, अत उस वार्मिक कथाको भी विकथा अर्थात् शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथा कहा है। ४ वृत्ति = निर्वाह, टिकना।

तथाविध = वैसा ( श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणभूत ) ६. नीरग = नीराग, निर्विकार।

माचे विदारकर्मीण भागव्यवर्गांत्रस्वकारिकारणस्वेत्रप्रतिनिध्यकारे अन्योत्पर्योत्पर्योशकमारमार्थण कर्मकिरपरिचितं समये कम्युक्रसोध्याकसंस्वत्यकार्याः विद्यानिक्षेत्रं चिमामार्या स्वास्मप्रस्थविकदानां क्यायां चैतेन्यवि तक्षिक्रमाचित्रितचित्रविक्षमा स्वित्रेत्रकः प्रतिकर्णाः प्रतिकर्णाः । २१॥ ।।

नव को नाम बेद इत्युवदिवाति---

सुद्धारमहस्थमें विकाररहित यौर तरगरहित स्वरताकी रचना की वाव, तरहार प्रवतमान धनशनमें ) (३) नीरण और निस्तरण-धन्तरय प्रवची मिल्लि (अक्टब्सिट ) के लिये सेक्यमान गिरीन्त्रकन्तराविक धावस्वमें (बन्त कर्वक प्रकार क्षेत्रक प्रवाद के लिये सेक्यमान गिरीन्त्रकन्तराविक धावस्वमें (बन्त कर्वक प्रकार क्षेत्रक प्रवाद किया करणाविक प्रवाद करणाविक क्षान्त्रक करणाविक क्षान्त्रक विवाद करणाविक करणाविक करणाविक करणाविक विवाद करणाविक सेक्यक विवाद करणाविक सेक्यक विवाद करणाविक करणाविक

मार्चार्च: — आगमिवरुद आहारविहारावि तो भुनिने पहले ही छोड़ दिये हैं।

सब सममके निमित्तरककी कुद्धिसे भुनिके को आगमोक्त आहार अनवन कुमारिकें

निवास बिहार देहमात्र परिसह अन्य भुनियोंका परिकाय और वार्मिक वर्षों वार्षों

पावे जाते हैं उनके प्रति भी रागादि करना योग्य नहीं है — उनके विकल्पित की

मनको रेंगने देशा योग्य नहीं है इसप्रकार आगमोक्त आहार विहारादिमें भी प्रतिवंच

पाना योग्य नहीं है क्योंकि उससे संयममें क्षेत्र होता है ॥ २१५ ॥

मन क्षेत्र क्या है उसका उपदेश करते हैं ---

र योज्य यह है जिसे समम्भवा बाता है अवना जिसे उपरेक्ष दिवा जाता है। और योजक व्याह्म जो सनन्यत्या है, क्यांन् जो करोरा रेख है। आत्र वन्य जमलोरे स्वयंत्रोध प्रश्व करनेके किने सम्बद्धा करूप जनकोंको बोच रंगके सिचे ग्रीस्का वन्य जमलक बाव परिचय होता है।

# अपयत्ता वा चरिया सयणासण्ठाणचंकमादीसु । समणस्स सव्वकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ २१६॥

अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचड्कमणादिसु । श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता॥ २१६ ॥

अगुद्धोपयोगो हि छेद: गुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनामाविनी शयनासनस्थानचंक्रमणादिष्वप्रयता या चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानथीन्तरभूता हिसैव ॥ २१६ ॥

# गाथा २१६

अन्वयार्थः—[ अमणस्य ] श्रमणके [ शयनासनस्थानचंक्रमणादिषु ] शयन, स्रासन (बैठना), स्थान (खड़े रहना), गमन इत्यादिमे [ अप्रयता वा चर्या ] जो अप्रयत चर्या है [सा] वह [सर्वकाले] सदा [मंतता हिंसा इति मता] सतत हिंसा मानी गई है।

टीका: — अगुद्धोपयोग वास्तवमे छेद है, क्यों ि ( उससे ) गुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका छेदन होता है, और वही ( अगुद्धोपयोग ही ) हिंसा है, क्यों ि ( उससे ) गुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हिसन ( हनन ) होता है । इसलिये श्रमणके, जो अगुद्धोपयोगके बिना नहीं होती ऐसी शयन-श्रासन-स्थान-गमन-इत्यादिमे 'अप्रयत चर्या ( ग्राचरण ) वास्तवमे उसके लिये सर्वकालमे ( सदा ) ही 'सतानवाहिनी हिसा ही है, — जो कि छेदसे ग्रनन्यभूत है ( अर्थात् छेदसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । )

भावार्थ:—ग्रशुद्धोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व (१) छिदता है, (२) हनन होता है इसिलये ग्रशुद्धोपयोग (१) छेद ही है, (२) हिंसा ही है। ग्रोर जहाँ सोने, बैठने, खडे होने, चलने इत्यादिमे ग्रप्रयत ग्राचरण होता है वहाँ नियमसे ग्रशुद्धोपयोग तो होता ही है, इसिलये ग्रप्रयत ग्राचरण छेद ही है, हिंसा ही है।। २१६।।

१ अप्रयत-प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छन्दी । [ अप्रयतचर्या अशुद्धोपयोगके विना कभी नहीं होती । ]

२ सतानवाहिनी = सतत, सतत, निरतर, धारावाही, अटूट, [ जबतक अप्रयत चर्या है तब तक सदा ही हिंसा सततरूपसे चालू रहती है ]

114

मधान्तर्रवपदिरंक्त्वेन केदरव दैविष्णक्वविद्यक्ति---गरद् व जियद् जीवो अवदाचारस्य पपदस्स जत्य बंभो हिंमामेत्रेण समिदस्स # .

> प्रियती वा बीवत वा बीवोऽयतान्त्ररूप विभिन्न विंता है प्रकारम नारित पत्नो हिंसामानेण समितरम ।। २१७ ॥

महादोरपोयोऽन्तरंबप्येदः परप्राचण्यकोवी वहिरंबः । वर करसञ्जाने या तदनिनामानिनामधतानारेच मसिक्चलक्करोनयोगसञ्जानस

मन स्रेक्ट मन्तरग भौर बहिरन, ऐसे दो प्रकार बतनाते 🗱---

क्षामा २१७

मन्त्रवार्ष —[ बीवः ] जीव [ जिनतो वा बीनत वा ] गरे वा निर्दे⊀ र्र भारस्य ] प्रप्रयक्त भागारकामेके [बिंखा ] ( प्रतरय ) हिंसा [ विकिस ] निर्मिकी [ प्रवतस्य समितस्य ] 'प्रयतके, 'समितिवानुके [ हिसामात्रेष ] ( बहिरव ) हिसामी [क्ल्बः] वथ [बास्ति] नहीं है।

टीका:-- मसुद्रोपयोग भतरग क्षेत्र है परप्राणॉका व्यपरोप (विकास) बहिरगधेद है। इनमेंसे बन्तरगक्षेद ही विशेष बसवान है बहिरगक्केर महीं; क्योंकिन परप्राणिक व्यपरोपका सद्भाव हो या असद्भाव को सनुद्रीपयोगके विना नहीं स्मा ऐसे "अप्रयत माचारसे प्रसिद्ध होनेवाला (जाननेमें आनेवाला) अबुद्धोपनीवका स्वातन जिसके पामा जाता है उसके हिंसाके सद्भावकी प्रसिद्धि सुनिरचत है और स्वास्क्री को मधुद्धोपमोगके बिना होता है ऐसे 'प्रयत माचारसे प्रसिद्ध हो<del>वेदावा</del>

१ मन्द - प्रकानहील, साम्बाम, संबधी [ प्रकानके काले जिले हेको गावा २११ का कुर्वोद ! ] 🤻 ह्वाम्मनक्पर्में ( सुनिक्नोपित ) सन्वन्न 'इति' क्वांत् परिकृति निरुपय स्वीति है। और 💆 वरप्रमें होनेवासी ( हठ रवित ) ईवाँ-मावादि संकली हुल वरिकवि व्यवहारकविति हैं ! वित इक्राम्सरहरामें कम्मकृपरिकृतिहरा दशा अही होती वहाँ क्षण परिवृत्ति क विदेश होती के वद प्रमपरिकृषि व्यवसारसमिति भी नहीं है। ]

रे. बहुतीस्वीगर्क विश्वा भगवत जानार कभी नहीं होता, इस**विने विश्वये अन्या** सामार वाता है क्सके जहारकप्योग क्यारमध्य होता है। इसक्यार कावद व्यापट हारा वक्कोग प्रसिद्ध ( काच ) होसा है।

४ नहीं महत्त रुप्योग की होता नहीं प्रका आचार प्राप्त **काम है. इस्तीर शब्**र वर्ष दारा महत्व ज्यवोगका अश्वपुत्राच सिन्ह (आह ) होबा है।

प्रसिद्धेस्तथा तद्विनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धच्यदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य परप्राणव्यपरोप-सद्भावेऽपि वन्धाप्रसिद्धचा सुनिरिचतहिंसाऽभावप्रसिद्धेश्रान्तरंग एव छेदो वलीयान् न पुनर्वहि-रंगः। एवमप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रत्वाद्घहिरंगच्छेदोऽभ्युपगम्येतैव ॥ २१७॥

वथ सर्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिपेध्य इत्युपिद्शति—

न्नेन शास्त्रमाला ]

अयटाचारो समणो छस्यु वि कायेयु वधकरो ति मदो। चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २१८॥

> अयताचारः श्रमणः पट्स्विप कायेषु वधकर इति मतः। चरति यतं यदि नित्यं कमलिमव जले निरुपलेपः॥ २१८॥

अ्रशुद्धोपयोगका असद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोके व्यपरोपके सद्भावमें भी बंधकी अप्रसिद्धि होनेसे, हिंसाके अभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है। ऐसा होने पर भी (अर्थात् अतरग छेद ही विशेष बलवान है बहिरगछेद नहीं, ऐसा होनेपर भी) बहिरग छेद अतरगछेदका आयतनमात्र है, इसलिये उसे (बहिरगछेदको) स्वीकार तो करना ही चाहिये अर्थात् उसे मानना ही चाहिये।

भावार्थ: - शुद्धोपयोगका हनन होना म्रन्तरगिंहसा-म्रन्तरग छेद है, भ्रौर दूसरेके प्राणोका विच्छेद होना बहिरगिंहसा-बिहरगछेद है।

जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपयोगका हनन होनेसे अन्तरग हिसा होती ही है, और इसलिये अन्तरग छेद होता ही है। जिसके प्रयत आचरण है उसके, परप्रणोके व्यपरोपरूप बहिरग हिसाके—बहिरग छेदके— सद्भावमे भी, शुद्धोपयोगका हनन नहीं होनेसे अन्तरग हिसा नहीं होती, और इसलिये अन्तरग छेद नहीं होता।। २१७।।

भ्रब, सर्वथा भ्रन्तरग छेद निषेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते है —

## गाथा २१८

अन्वयार्थः—[ अयताचारः श्रमणः ] स्रप्रयत स्राचारवाला श्रमण [ षट्सु अपि कायेषु ] छहो काय सबधी [ वधकरः ] वधका करनेवाला [ इति मतः ] माननेमे—कहनेमे भ्राया है, [ यदि ] यदि [ नित्यं ] सदा [ यतं चरित ] प्रयतरूपसे स्राचरण करे तो [ जसे कमलम् इव ] जलमे कमल की भाति [ निरुपलेपः ] निर्लेप कहा गया है।

४२

यतस्तद्विनामाविना मत्रयताचारत्वेन प्रशिद्धचद्ञुद्धोषयोगसञ्जावः पट्टबायप्राणम्य परोपप्रत्ययधन्वप्रसिद्धचा हिंसक एव स्यात । यतव तद्विनामाविना प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचद श्रदोपयोगासद्भावः परप्रत्ययव पत्नेश्वस्याच्यवाताज्ञखदुर्देख्यं कमळमिव निरुपन्नेपत्वप्रसिद्धेर हिंसक एव स्पात । तत्वस्तैस्तैः सर्वैः प्रकारैरश्चक्रोपयोगरूपोऽन्तरङ्गम्केदः प्रतिवेश्यो येथैस्तदाय तनमात्रमृतः परप्राणस्यपरीपरूपो वहिरक्रुच्छेदो वृरादेव प्रतिपद्ध स्यात् ॥ २१८ ॥

**भगैकान्तिकान्तरं गञ्छेदत्वादुपधिस्तद्वत्रा**विपेष्य इत्युपदिश्चवि----

हवदि व ण हवदि वधो मदिम्ह जीवेऽध कायचेट्टिम्ह । बधो बुवमुवधीदो इदि समणा खिरुया सन्वं ॥ २१६ ॥

> मनति वा न मवति बाची मृते श्रीवेऽच कायचेष्टायाम् । बन्दो घुवप्रपवेरिति भगणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ २१९ ॥

टीम्बा- जो मनुद्रोपयोगके विना नहीं होता ऐसे भप्रयत भाषारके द्वारा प्रसिद्ध ( ज्ञात ) होनेवाला असुद्धोपयोगका सव्भाव हिंसक ही है क्योंकि छहकायके प्राणोंके व्यपरोपके भाश्रमसे होनेवाले वधकी प्रसिद्धि है। भीर जो भशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे प्रयत भाषारसे प्रसिद्ध होनेवाला अधुद्धोपयोगका धमद्भाव अहिसक ही है। वर्षोकि परके भाष्यस्त होनेवाले लेशमात्र भी अधका भभाव होनेसे जलमें मूलते हुए कमलकी भाँति निर्लेपत्वकी प्रसिद्धि है। इसलिये उन उन सवप्रकारसे बाबुद्धोपयोग रूप बन्तरग छेद निपेष्य है-स्यागने योग्य है जिन जिन प्रकारोंसे उसका भागतनमात्रमूर परप्राणव्यपरोपरूप वहिरग छेद भ्रत्यन्त निधिद्ध हो ।

मानार्च - धास्त्रीमें भप्रयत-माचारवान् मणुद्धोपयोगीको छह कायका हिसक कहा है भीर प्रयत भाचारवान् शुद्धोपयोगीको श्राहिसक कहा है इसलिये शास्त्रीम जिस जिसप्रकारने छह कायकी हिसाका निषध किया गया हो उस उस समस्त प्रकारमें भग्द्रोपयोगना निषेध समझना चाहिये॥ २१८॥

भव उपधि (परिग्रह ) का ऐकान्तिक धन्तरग-छेदस्य होनेसे इपयि धन्तरग छेदमी मांति रयाज्य है, यह उपदेश करते हैं --

#### गाया २१९

मन्त्रवार्षः—[ मथ ] भव ( उपधिने संयंधमें ऐसा है कि ) [ कायपेष्टावाम् ] नायभेप्टापूर्व [श्रीदे मूरे ] जीवने सरने पर [बाधा ] शंध [ श्रवंति ] होता है [ वा ]

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावास्याम-नैकान्तिकवन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकिमष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदिवनाभावित्व-प्रसिद्धधदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव। अत एव भग-

ग्रथवा [ न भवति ] नही होता, ( किन्तु ) [ उपधेः ] उपिधसे-परिग्रहसे [ भ्रुवम् वधः ] निश्चय ही बध होता है, [इति] इसिलये [ श्रमणाः ] श्रमणो (ग्रईन्तदेवो ) ने [ सर्व ] सर्वपरिग्रहको [ त्यक्तवन्तः ] छोडा है ।

टीका:— जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव भीर असद्भावके द्वारा अनैकातिक बधरूप होनेसे छेदत्व अनैकातिक माना गया है, वैसा उपिध (परिग्रह) का नहीं है। परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता, ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अविनाभावित्व है उससे प्रसिद्ध होनेवाले ऐकान्तिक अशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परिग्रह तो ऐकान्तिक बधरूप है, इसलिये उसे (परिग्रह को) छेदत्व ऐकान्तिक ही है। इसीलिये भगवन्त अर्हन्तोने-परम अमणोने स्वय ही पहले ही सभी परिग्रहको छोडा है, और इसीलिये दूसरोको भी, अन्तरग छेदकी भाँति प्रथम ही सभी परिग्रह छोडने योग्य है, क्योंकि वह (परिग्रह) अन्तरगछेदके बिना नहीं होता।

भावार्थः — अशुद्धोपयोगका अभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलनादि किया होने पर परजीवोके प्राणोका घात होजाता है। इसिलये कायचेष्टापूर्वक पर-प्राणोके घातसे बध होनेका नियम नही है, —अशुद्धोपयोगके सद्भावमे होनेवाले कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातसे तो बध होता है। और अशुद्धोपयोगके असद्भावमे होनेवाले कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातसे बध नही होता, इसप्रकार कायचेष्टापूर्वक होनेवाले परप्राणोके घातसे बधका होना अनैकान्तिक होनेसे उसके छेदत्व अनैकान्तिक है, — नियमक्ष नहीं है।

जैसे भावके बिना भी परप्राणोका घात हो जाता है, उसीप्रकार भाव न हो फिर भी परिग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ परिग्रहका ग्रहण होता है वहाँ श्रशुद्धोपयोगका सद्भाव श्रवक्य होता ही है। इसलिये परिग्रहसे बधका होना ऐकातिक-निश्चित नियमरूप है। इसलिये परिग्रह के छेदत्व ऐकान्तिक है। ऐसा होनेसे

१ अनैकान्तिक = अनिश्चित, नियमरूप न हो, एकातिक न हो,

२ ऐकान्तिक = निश्चित, अत्ररयभावी, नियमरूप,

वन्तोऽईन्तः परमाः अमणाः स्वयमेव प्रामेव सर्वमेवीपधि प्रतिविद्यवन्तः। वत एव चापरैरप्य न्तरक्रच्छेदवचदनान्तरीयकत्वास्त्रामेव सर्व युवोपधिः प्रतिवेष्यः ॥ २१९ ॥

क्ष्मकरूपमेव किल यचवश्चेषप्तक मेतावतैव यदि चेतपतेऽत्र कोऽपि । व्यामोद्द्यालमविद्वस्तरमेव मृतं निष्येतनस्य वचसामतिविससरेऽपि ॥ १४ ॥

मयान्तरक्रम्छेदप्रतिपेष एवायग्रपधिप्रतिपेश इस्प्रपदिश्वति--

ण हि णिरवेक्स्रो चागो ण इवदि भिक्खुस्स आसयविद्धदी। अविद्धदस्स य चित्ते कह णु कम्मक्स्रओ विहिश्रो॥ २२०॥

न हि निरपेशस्त्यागी न मनति मिसीराश्चयविश्चिति । अविश्चतस्य च चित्रे कवं तु कर्मसयी विहित ॥ २२० ॥

ही परमञ्जमण-महैन्त भगवन्तींने पहलेसे ही सवपरिग्रहका त्याग किया है भीर भन्य स्मर्णोको भी पहलेसे ही सर्वे परिग्रहका त्याग करना चाहिये ॥ २१६ ॥

[ भव 'कहने योग्य सब कहा गया है' इत्यादि कथन श्लोक द्वारा किया जाता है।]

[ सर्यः — ] जो कहने योग्य ही था यह सम्पूरणतया कह दिया गया है, इतने मामसे ही यदि यही कोई चेतजाय — समभले तो (भ्रान्यया) थाणीका भ्रतिविस्तार किया जाय सथापि निश्चेतन (जडवत् — नासमक्ष ) को ब्यामोहका जाल धास्तवमें भृति दुस्तर है।

मन, इस उपिष (परिवह) का निषेध झतरन छेदका ही निषेध हैं यह उपदेश करते हैं —

णाया २२० मन्त्रपार्थः—[निरपेक्षः स्थागः न हि]यदि निरपेक्षः (किसी भी वस्तुष्ठी धपेक्षाचे रहित )स्थागन हो सो [मिलोः] मिक्षुके [बाग्नयविश्वद्धिः] मावकी विशुद्धि [न मवित]नहीं होती [घ]धौर [पिचे मविश्वद्धस्य]जा भावमें पविशुद्ध है चसने [कर्मातपः]कमटाय [कर्षनु] कसे [विहित ]हो सकता है ?

<sup>•</sup> बसम्वदिलका धुन्तु ।

न सलु बिहरङ्गसंगसङ्गावे तुपसङ्गावे तण्डुलगताशुद्धत्वस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेद-स्य प्रतिपेघस्तद्भावे च न शुद्धोपयोगमुलस्य कविल्यस्योपलम्भः । अतोऽशुद्धोपयोगरूपस्यान्त-रंगच्छेदस्य प्रतिपेघं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः प्रतिपेधोऽन्तरंगच्छेदप्रतिपेध एव स्यात्।२२•।

अथैकान्तिकान्तरंगच्छेद्त्वमुषधेर्विस्तरेणोपदिशति-

किथ तिम्ह णित्थ मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । तथ परदव्विम्म रदो कथमप्पाणं पसाधयदि ॥ २२१ ॥

> कथं तस्मिन्नास्ति मृच्र्जी आरम्भो वा असंयमस्तस्य । तथा परद्रच्ये रतः कथमात्मानं प्रसाघयति ॥ २२१ ॥

उपिसद्भावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाया म्च्छीयास्तद्विषयकर्मशक्रमपरिणामलक्षणस्या-रम्भस्य गुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंभावित्वाचयोपधिद्वितीयस्य परद्रव्य-

टीका:—जैसे छिलकेके सद्भावमे चावलोमे पाई जानेवाली (रक्ततारूप) ग्रशुद्धताका त्याग (नाश-ग्रभाव) नहीं होता, उसीप्रकार बहिरग सगके सद्भावमे श्रशुद्धोपयोगरूप ग्रतरगछेदका त्याग नहीं होता ग्रौर उसके सद्भावमे श्रुद्धोपयोगमूलक कैवल्य (मोक्ष) की उपलब्धि नहीं होती। इससे (यह कहा गया है कि) ग्रशुद्धोपयोगरूप ग्रतरग छेदके निषेधरूप प्रयोजनकी ग्रपेक्षा रखकर विहित (ग्रादेश) किया जानेवाला उपिधका निषेध ग्रन्तरग छेदका ही निषेध है।। २२०॥

म्रव, 'उपिध ऐकान्तिक म्रन्तरग छेद है' यह विस्तारसे उपदेश करते है —

## गाथा २२१

अन्वयार्थः—[तिम्मन्] उपिषके सद्भावमे [तस्य] उस (भिक्षु) के [मृच्छों] मूर्छा, [आरम्भः] श्रारभ [वा] या [असंयमः] श्रास्यम [नास्ति] न हो [कथं] यह कंसे हो सकता है? (कदापि नहीं हो सकता), [तथा] तथा [परद्रव्ये रतः] जो परद्रव्यमे रत हो वह [आत्मानं] श्रात्माको [कथं] कैसे [प्रसाधयित] साध सकता है?

टीका:—उपिधके सद्भावमे (१) ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा, (२) उपिध सबधी कर्मप्रक्रमके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा ग्रारम्भ, भ्रथवा (३) शुद्धात्मस्वरूपकी हिसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा ग्रसयम

१ कर्मप्रक्रम = काममें युक्त होना, कामकी व्यवस्था।

रतत्वेन ग्रद्धात्मद्रस्पप्रसाचकत्वामावाच पेकान्तिकान्तर गच्छेदत्वप्रपचेरवचार्यत एव । इरमप्र त्तात्पर्यमेवविधत्वग्रपधेरवधार्यं स सर्ववा संन्यस्तब्यः ॥ २२१ ॥

मय कस्यचित्कचित्कदाधित्कयंचित्कम्बिदुपधिरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपशादप्रुपदिश्वति---छेदो जेण ण विज्जदि गृहणविसम्मेसु सेवमाणस्स । समणो तेणिह वट्टद् काल खेत वियाणिता॥ २२२॥

हेदी येन न विचते प्रदणविसर्गेषु सेवमानस्य । भ्रमणस्तेनेद वर्ततां कार्छ चेत्रं विज्ञाय ॥ २२२ ॥

भारमहरूपस्य द्वितीयपुद्रस्त्रुरूपामावात्सर्वय्वोपधिः प्रतिविद्धहस्युरसर्गः । भयं तु विविद् कालचेत्रवशास्त्रविदम्रविदिक् इस्यववादः । यदा हि भगणः सर्वोपधिमविदेशमास्त्राय परमञ्जूपेशा

भवश्यमेव होता ही है। तथा उपिष जिसका द्वितीय हो ( प्रपत् बात्मासे प्रन्य-परिमह जिसने प्रहुण किया हो ) उसके पर्वव्यमें रतस्य (-शीनता ) होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका भ्रमाव होता है इससे उपधिक ऐकान्तिक भ्रन्तरगछेदत्व निश्चित होवाही है।

यहाँ यह तात्पय है कि-'उपिंच ऐसी है (परिव्रह बन्तरंग छा ही है ) यह निश्चित करने उसे सवया छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

भव किसीवे वहीं कभी विसी प्रकार कोई उपिय धनिपिद्ध भी है ऐसी भपवाद कहते (बतलाते ) है ---

#### वामा २१३

मन्यपार्य —[ग्रहणविसर्गेषु]जिस उपधिके (श्राहार-नीहारादिके) ग्रहण विमजनमें सेवन करनेमें [ यन ] जिससे [सेवमानस्य ] सेवन करनेवालेक [सेदर ] छेद [ न विवर्त ] महीं होता [ तेन ] उस उपियुक्त, [ बाल होत्रं विश्वाय ] काल क्षेत्रको जानकर [ हर ] इस लोकम [ भगणः ] ध्यमण [ वर्तताम ] मले वर्ते ।

टीका'-- बात्मद्रव्यने द्वितीय पुद्गसद्रव्यना श्रभाव हानेसे समस्त ही अपि निविद्ध है-ऐसा उत्सव (सामा य नियम है), भीर विशिष्ट मालक्षेत्रने यश नार्ष उपि प्रतिपद है-एसा प्रपयाद है। जब श्रमण सब उपिथने नियमना प्राथय सेनर

संयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालतेत्रवशावसनशक्तिनं प्रतिपत्तुं समते तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरङ्गसाधनमात्रप्रपिधमातिष्ठते । स त तथा स्थीयमानो न खलूपिधत्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिपेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । वयं त श्रामण्यपर्यायसह-कारिकारणशरीरवृत्तिहेतुभ्ताहार्रानर्हारादिग्रहणविसर्जनविपयच्छेदप्रतिपेधार्थम्रपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभृतत्वाच्छेदप्रतिपेध एव स्यात् ॥ २२२ ॥

वयाप्रतिपिद्धोपधिस्त्ररूपमुपदिशति-

अपिडकुट्टं उविधं अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं। मुच्छादिजणणरहिदं गेगहदु समणो जदि वि अप्पं ॥२२३॥

अप्रतिक्रुष्टमुपिंचमप्रार्थनीयमसंयतजनैः । मुच्छीदिजननरहितं गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शिक्तवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे ग्रसमर्थ होता है, तव उसमे 'ग्रपकर्पण करके (ग्रनुत्कृष्ट) सयम प्राप्त करता हुग्रा उसकी विहरण साधनमात्र उपिधका ग्राश्रय लेता है। इसप्रकार जिसका ग्राश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपिध उपिधपनके कारण वास्तवमे छेंदरूप नही है, प्रत्युत छेंदकी निपेधरूप (त्यागरूप) ही है। जो उपिध ग्रशुद्धोपयोगके बिना नही होती वह छेंद है। किन्तु यह (सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपिध) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेनुभूत ग्राहारनीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) सबधी छेंदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेंदके निषेधरूप ही है। २२२।।

ग्रव, ग्रनिषिद्ध उपिषका स्वरूप कहते है --

# गाथा २२३

अन्वयार्थः—[ यद्यपि अन्पम् ] भले ही ग्रन्प हो तथापि [ अप्रतिकृष्टम् ] जो ग्रिनिदित हो, [ असंयतजनेः अप्रार्थनीयं ] ग्रसयतजनोसे ग्रप्रार्थनीय हो, ग्रीर [ मृच्र्या-

१ पर-उपेत्ता सयम = परम-उपेत्ता सयम [ उत्सर्ग, निष्ट्ययनय, सर्वपरित्याग परमोपेत्ता सयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग,—यह सब एकार्यवाची हैं। ]

२ अपकर्षण = हीनता [ अपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहतसयम ( अल्पता-हीनता-वाला सयम ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्थवाची हैं । ]

रतस्वेन ग्रह्मात्महरूपप्रसाचकत्वामावाच ऐकान्तिकान्तर गच्छेरत्वप्रपरेरवधार्यतः एव । इरमद तात्पर्यमेनविधत्वप्रपंचेरवधार्यं स सर्वया सन्यस्तव्यः ।। २२१ ।।

भ्रेदो जेण ण विज्जिद गहणविसम्मेस सेवमाणस्स । समणो तेणिह वट्टदु काल खेर्च वियाणिता ॥ २२२ ॥

हेदी येन न विचते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य । अमणस्तेनेह वर्तनां कालं चेत्रं विज्ञाय ॥ २२२ ॥

भात्मद्रव्यस्य द्वितीयपुरस्द्रच्यामानात्मर्वयनोपधिः प्रतिपिद्वहत्प्रत्मर्गः । सर्वं त विविष्ट कारुचेत्रदश्चातकविद्यातिपद्ध शत्यपवादः । यदा हि अमणा सर्वोपवित्रतिपेवमास्त्राम परमञ्जूषेत्रा

मवस्यमेव होता ही है। तथा उपिष जिसका द्वितीय हो ( पर्याद भारमासे भन्य-परिष्रह जिसने प्रहण किया हो ) उसके परद्रव्यमें रतत्व (-सीनता ) होनेके कारण शुद्धारमद्रव्यकी सामकताका भमाव होता है इससे उपिक ऐकान्तिक धन्तरगर्छदस्य निश्चित

होता ही है। यहाँ यह सात्पर्य है कि-'उपिष ऐसी है (परिग्रह धन्तरंग छेद ही है ), यह निश्चित करके उसे सबधा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

भव किसीने वहीं कभी किसी प्रकार कोई उपधि श्रानिपिद्ध भी है ऐसी भपवाद कहते ( बतनाते ) हैं --

#### बाबा २१२

अन्तवार्ष — [प्रवन्निसर्गेषु]जिस उपधिके (भाष्ट्रार-नीहारादिके) प्रष्टुण विसन्तर्ने सेवन करनेमें [येन] जिसने [संविधानस्य] सेवन करनेवासेके [ छेदा ] छद [ न विग्रवे ] नहीं होता [ तैन ] उस उपधियुक्त [ काले होई विज्ञाय ] बाल क्षेत्रको जानकर [ 15 ] इस सोवर्म [ धमणः ] धमण [ बर्तताम ] मसे वर्ते ।

टीका'-बात्मद्रव्यव हितीय पुद्गसद्रव्यवा अभाव हानेसे समस्त ही उपीय निषिद है-ऐसा उत्पन (सामान्य नियम है) और विद्याप्ट बासहोत्रने वस बीई उपि धनिपिद है-ऐसा धपवाद है। अब धमण सब उपिये नियेषका साध्य सेकर संयमं प्रतिपचुकामोऽपि विशिष्टकालत्तेत्रवशावसन्तर्गक्तिनं प्रतिपचुं क्षमते तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरङ्गसाधनमात्रप्रपिधमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपिधत्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिपेध एव । यः किलागुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । वयं तु श्रामण्यपर्यायसह-कारिकारणग्ररीरच्चिहेतुभ्ताहारिनर्हारादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेदप्रतिपेधार्थम्रपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभृतत्वाच्छेदप्रतिपेध एव स्यात् ॥ २२२ ॥

अथाप्रतिपिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति-

अपिडकुट्टं उविधं अपत्थणिज्जं असंजदजणेहि । मुच्छादिजणणरहिदं गेरहदु समणो जदि वि अप्यं ॥२२३॥

अप्रतिकुष्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतज्ञनैः।

मुर्च्छादिजननरहितं गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे ग्रसमर्थ होता है, तब उसमे 'ग्रपकर्षण करके (ग्रनुत्कृष्ट) सयम प्राप्त करता हुग्रा उसकी विहरण साधनमात्र उपिधका ग्राश्रय लेता है। इसप्रकार जिसका ग्राश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपिध उपिधपनके कारण वास्तवमे छेंदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निपेधरूप (त्यागरूप) ही है। जो उपिध ग्रशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छेद है। किन्तु यह (सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपिध) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेनुभूत ग्राहारनीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है। २२२।।

ग्रब, ग्रनिषिद्ध उपिका स्वरूप कहते है --

# गाथा २२३

अन्वयार्थः—[ यद्यपि अन्यम् ] भले ही ग्रत्प हो तथापि [ अप्रतिकृष्टम् ] जो श्रिनिदित हो, [ असंयतजनेः अप्रार्थनीयं ] श्रसयतजनोसे ग्रप्रार्थनीय हो, ग्रीर [ मृच्छी-

१. पर-उपेत्ता सयम = परम-उपेत्ता सयम [ उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्वपरित्याग परमोपेत्ता सयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग,—यह सब एकार्थवाची हैं। ]

२ अपकर्षण = द्दीनता [ अपवाद, व्यवद्दारनय, एकदेशपित्याग, अपहृतसयम ( अल्पता-द्दीनता-वाला सयम ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्यवाची हैं । ]

य' किठोपवि' सर्वेशा बन्धासाधकन्तादप्रतिकृष्ट श्रेयमादन्यत्रातुषिवत्तादस्यवजन-प्रार्यनीयो रागादियरिजाममन्वरेण पार्यमाणत्वान्युच्छोदिजननरहितम भवति स सम्बग्नतिषिदः। मतो यमोदितस्वरूप यूपोपविरुपादेयो न पुनरम्पोऽपि यमोदितविष्यर्यस्तरस्वरूपः॥ २२३ ॥

अयोत्सर्ग एव वस्तुभर्मा न पुनरपनाद इस्पुपदिश्वति---

किं किंचण ति तक अपुणन्मवकामिणोध देहे वि । सग ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मतमुदिद्वा ॥ २२४ ॥

कि किपनमिति तर्कः मधुनर्मवकामिनोऽय देहेऽपि । संग्र इति जिनवरेन्द्रा निधातिकर्नलग्रुविष्टवन्तः ॥ २२४ ॥

श्रत्र भागन्यपूर्यायसङ्कारिकारणस्थेनात्रतिषिञ्चमानेऽस्यन्तप्वपाचरेहेऽपि परह्रव्यत्नात्यरि प्रहोऽर्यं न नामानुत्रहार्हः किंत्पेस्य प्रवेस्पत्रतिकर्मत्वसुपहिष्टवन्तो सगवन्तोऽर्ह्हेवाः । अय तत्र

दिज्ञनन रहित ] जो मूच्छांविकी जननरहित हो [उपाँच ] ऐसी ही उपाँचको [ ममण ] स्रमण [ युकात ] प्रहण करो ।

द्येका:—जो उपिष सवया वषका धसायक होनेसे धानिदत है सम्वके धारिक अन्यत्र अनुविद्य होनेसे अस्यत्र वर्गके द्वारा धप्रायनीय (धिन्म्प्रनीय) है धौर रानादिपरिणामक विना धारण की जानेसे सूच्छादिके उत्पादनसे रहित है वह वास्तवमें धनिषद है। इससे ययोक्त स्वरूपवासी उपिष ही उपादेय है किन्तु किंचित्मात्र नी यथोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवासी उपिष उपादेय नहीं है। २२३॥

भव, 'उत्सर्ग ही बस्तुषम है भपबाद नहीं ऐसा उपवेश करते हैं-

#### गाया २२४

अन्तवार्यः—[अव ] जव वि [ शिनवरन्त्रा ] शिनवरेन्त्रांनि [ अपुनर्मनका-मिना ] गोधाभिमापीकै [संगः विते] वेह परित्रह हैं यह कहकर [ वेद्रे अपि ] देहों भी [ निधारिकर्मत्वम् ] धप्रशिक्तमत्व ( सरकाररहितस्व ) [ त्रविष्टवन्तः ] कहा (उपदेशा) है सब [कि किंपनम् इति तकीः ] जनका यह (स्पष्ट) आध्य है कि उसके ग्राम परिवह सो कसे हो सकता है ?

टीक्षा'—यहाँ श्रामण्यपर्यायमा सहकारी कारण होनेसे जिसमा निषय महीं किया गया है ऐसे भरवन्त 'जपात सारीरमें भी 'यह ( सरीर ) परव्रव्य होनेसे परिवर्ष

१ वपास -- मासः मिला हुआ ।

भेन शास्त्रमाला ]

शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसंभावनरसिकस्य षुंसः शेपोऽन्योऽनुपात्तः परिग्रहो वराकः किं नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेपामाक्तः । अतोऽनधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवादः । इदमत्र वात्पर्यं वस्तुधर्मत्वात्परमनैर्ग्रन्थ्यमेवावलम्ब्यम् ॥ २२४ ॥

यथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति---

उवयरणं जिणमग्गे लिगं जहजादरूविमिदि भणिदं। गुरुवयणं पि य विणञ्जो सुत्तज्भयणं च णिदिष्टं ॥ २२५॥

उपकरणं जिनमार्गे लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् । गुरुवचनमपि च विनयः स्त्राष्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २२५ ॥

यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्नुपिधरपवादः स खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसह-कारिकारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः। तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवर्जित-

है, वास्तवमे यह अनुग्रहयोग्य नहीं, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है' ऐसा कहकर, भगवन्त अहंन्तदेवोने अप्रतिकर्मत्व कहा (उपदेश) है, तव फिर वहाँ शुद्धात्मतत्वोपलिंधकी सभावनाके रिसक पुरुपोके शेप—अन्य श्रिनुपात्त पिरग्रह वेचारा कैसे (अनुग्रह योग्य) हो सकता है ?—ऐसा उनका (अर्हन्त देवोका) आश्रय व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि—उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं। तात्पर्य यह है कि वस्तुधर्म होनेसे परम निर्णंथत्व ही अवलम्बन योग्य है।। २२४।।

म्रब, म्रपवादके कौनसे विशेष (भेद) है, सो कहते हैं —

## गाथा २२५

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपं लिग] यथाजातरूप (जन्मजात-नग्न) लिग [जिन-मार्गे] जिनमार्गमे [उपकरणं इति भणितम्] उपकरण कहा गया है, [गुरुवचन] गुरु के वचन, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोका ग्रध्ययन [च] ग्रौर [विनयः अपि] विनय भी [निर्दिष्टम्] उपकरण कही गई है।

टीका:—इसमे जो ग्रनिषिद्ध उपिं श्रपवाद है, वह सभी वास्तवमे ऐसा ही है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमे उपकार करनेवाला होनेसे उपकरण

१ अनुपात्त = अप्राप्त ।

सहजरूपापेतितययाञ्चातरूपस्वेन बहिरंगार्ह्यग्यनाः कायपुद्रलाः भूषमाणतस्क्रज्ञस्यभक्रगुरुतीर्य-माणात्मतस्ययोतकतिञ्चोपदेश्ववचनपुद्रलास्त्रथाधीयमाननित्यबोधकानादिनिवनश्चदात्मतस्ययोत-नसमर्यभुतद्वाननाचनीभृतश्चन्दात्मक्ष्यत्रपुद्रलास्य श्चर्यात्मतस्यम्यकदर्श्वनादिपर्यापतस्यिगत

मृत है, दूसरा नहीं । उसके विशेष ( भेद ) इसप्रकार हैं — ( १ ) सब 'बाहाय रहित सहजरूपसे प्रपेक्षित ( सर्व भाहाय रहित ) यथाजातरूपत्वके कारण जो वहिरण चिनामृत हैं ऐसे कायपुद्गल, ( २ ) जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे 'तत्कालवोधक पुरुद्वारा कहे जाने पर 'बात्मतत्व-खोतक 'सिद्ध उपदेशक्ष्य वचनपुद्गल, तथा (३) जिनका भ्रध्ययन किया जाता है ऐसे नित्यबोधक भागितिन्यन शुद्ध प्रात्मतत्वको प्रकाशित करनेमें समय श्रुतकानके साधनमूत शब्दात्मक सुत्रपुद्गल पौर ( ४ ) शुद्ध भारमतत्वको प्रकाशित करनेमों समय श्रुतकानके साधनमूत शब्दात्मक सुत्रपुद्गल पौर ( ४ ) शुद्ध भारमतत्वको श्र्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्याय, उनक्ष्यसे परिणमित पुरुपके प्रति 'विनीतताका प्रमिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुद्गल । (भाववाद मागर्में जिस उपकरणभूत उपिका निषेष नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं।)

यहाँ यह तात्पय है कि कायकी भाँति वचन भीर मन भी वस्तुधम नहीं है।

भावार्ष — जिस श्रमणकी श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणभूत, सव कृतिमताक्रोंसे रहित यथाजातरूपने सम्मुख वृत्ति जाये उसे कायका परिग्रह है जिस श्रमणकी गुरु उपदेशके श्रवणमें वृत्ति हने उसे वचनपुद्गक्षोका परिग्रह है जिम श्रमणनी सूत्राध्ययनमे वृत्ति हके उसने सूत्रपुद्गलोंका परिग्रह है भीर जिस श्रमणने योग्य पुरुषमे प्रति विनयरूप परिणाम हो उसने मनके पुद्गलोंना परिग्रह है। स्वापि

र भाहार्य - पाहरसे लागा जानेवाला; क्षत्रिभ; ओपाविक, (सर्वेष्ठप्रित - भीपाविक भावोसे रहित मुनिके भाष्माका सहज्ञरूप वश्चामृप्यवादि सर्वे कृदिमदाशीसे रहित सवाजातरमत्वकी भपदा रचता है अर्थान् मुनिके भाष्माका रूप-एटा सहज्ञ होनेसे सरीर भी यदाबाठ ही होना वाहिये, इसलिये यमाधावरूपल मुनित्वका बाह्यसिंग है।

२. तत्कालकोपक - चर्सा ( जपपाके ) समय ही बोध हेनेवाले । [ बात्त मन्द्र सत्त बोधके निमत्त्रमूठ होनेथे निस्वबोधक करे गये हैं, गुरुवचन जपपेश कालमें ही बोधके निमत्त्रमूठ होनेसे तत्कालकोपक करे गये हैं। ]

३ भारमदश्वचोत्रङ् -- भारमतत्त्वको समम्प्रनेषान्ने-प्रकाशिव करनेवाले ।

४ सिद्ध -- सफन्। रामवाण्। जमोपः। अनुषः, [ शुरुका वपदेश सिद्ध-सक्त्रता रामवाण दे।

विनीतता — विभवा मध्यता, [ मन्यल्यामादिपवायम परिशामित पुम्यके मति विनयमादिन
प्रश्च होनेमें सनके पुरुषन निमित्तमत हैं । ]

पुरुषविनीतताभित्रायप्रवर्तकचिचपुद्रलाध भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायवद्वचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥ २२५ ॥

अथाप्रतिपिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविघानमुपदिशति--

इहलोगणिरवेक्खो अपडिवद्धो परिम्म लोयिम्ह । जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ २२६ ॥

> इहलोकनिरपेक्षः अप्रतिवद्धः परस्मिन् लोके । युक्ताहारविद्वारो रहितकपायो भवेत् श्रमणः ॥ २२६ ॥

अनादि निधनैकरूपग्रद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वाद खिलकर्मपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्तस्त्रभावत्वेन रहितकपायत्वात्त्वदात्वमनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्भृतत्वेनेहलोकनिरपेक्षत्वाचथाभवि-

यह परिग्रह उपकरणभूत है, इसलिये ग्रपवादमार्गमे उनका निपेघ नही है, तथापि वे वस्तु धर्म नही है ।। २२५ ।।

भ्रव, म्रनिषिद्ध शरीर मात्र उपिषके पालनकी विधिका उपदेश करते है —

## गाथा २२६

अन्त्रयार्थः — [ अमणः ] श्रमण [ रहितकपायः ] कपाय रहित होता हुग्रा [ इहलोक निरपेक्षः ] इस लोकमे निरपेक्ष ग्रौर [ परिसन् लोके ] परलोकमे [ अप्रतिबद्धः ] श्रप्रतिबद्ध होनेसे [ युक्ताहारिवहारः भवेत् ] भ्रुक्ताहार-विहारी होता है।

टीका:—ग्रनादिनिधन एक रूप गुद्ध ग्रात्मतत्वमे परिणत होनेसे श्रमण समस्त कर्मपुद्गलके विपाकसे ग्रत्यन्त विविक्त (भिन्न) स्वभावके द्वारा कषायरहित होनेसे, उस (वर्तमान) कालमे मनुष्यत्वके होते हुये भी (स्वय) समस्त मनुष्यव्यवहारसे वहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष (निस्पृह) है, तथा भविष्यमे होनेवाले देवादि भावोके श्रनुभवकी तृष्णासे शून्य होनेके कारण परलोकके प्रति ग्रप्रतिबद्ध है, इसलिये, जैसे ज्ञेयपदार्थोंके ज्ञानकी सिद्धिके लिये (घटपटादि पदार्थोंको देखनेके लिये ही) दीपकमे तेल डाला जाता है ग्रीर दीपकको हटाया जाता है,

१ युक्ताहार विहारी = (१) योग्य (उचित) आहार-विहारवाला, (२) युक्त अर्थात् सोगीके आहार विहारवाला, योग पूर्वक (आत्मस्वभावमें युक्तता पूर्वक) आहार विहारवाला।

२ बहिर्भृत = बाहर, रहित, उदासीन,

प्यदमस्यादिमानाञ्जभृतितृष्णारम्भातेन परकोकानतिवाद्याच्याः प्रजोतसर्यनस्यानीकान्याः विद्यारो दि स्यात् अमका । इदाय तास्यर्यम् — नतो दि राष्ट्रिककृतः दिस्पक्षरिराजुरामेण वादारविद्यारकोरकृत्याः अवर्ततः । पाळनार्यन केन्द्र प्रकारतिद्यारः स्थातः ॥ २२६ ॥

मा पुकाइसविदारः सामादनाहारविदास प्रकेत्वपदिवति-

जस्स अखेसमम्पा त पि तवो तप्यविश्वमा सम्बा । न् अयल भिन्समचेसमम्भ ते सम्बा अवाहारा ॥ २२७

> मस्यानेश्व जारमा तद्वि ततः तरारवेक्याः ववकाः । अञ्चत्रेमेश्वमनेक्यमध ते अवका जनाहाराः ॥१९७॥

उसीप्रकार अमण मुद्ध भारमतत्वकी उपलब्धिकी सिद्धिके किये ( बुद्धारमाणी करनेके लिये ही ) शरीरको जिल्लाता भीर चलाता है इसलिये के होता है।

यहाँ तात्पय यह कि — श्रमण कवाव रहित है स्तिनवे नह (वतमान मनुष्य शारीरके) अनुरागक्षे या दिव्य क्षरीरके आणी देव अनुरागक्षे आहार विहारमें अयुक्तक्यसे प्रवृत्त नहीं होता (किन्तु वृद्धराज्याने उपस्थिति साधकपूत श्रामण्यपर्यायके पालनके लिये ही केवल वृद्धराणीयाँ होता है।। २२६।।

भव युक्ताहारविहारी साक्षात् भनाहारविहारी ही है 🕶

#### MMI 22m

सम्बावे:— [ यस्य भारता मनेवण ] जिसका प्रामा गणकारहित है ( कर्नी यो प्रमधनस्वभावी प्रारमाका जाता होनसे स्वभावते ही प्राहारको इच्छाने रहित है ? [स्व मिंच ] उसे वह भी तप है ( धौर ) [ तस्यत्वेचका ] उसे प्राप्त करनेके किंके ( प्रमधनस्वभावकास प्राप्ताका परिपृणतया प्राप्त करनेक सिथे ) प्रयस्त करनेका विकासी समयोके [ सम्बद्ध वेक्ष ] प्रस्य ( म्वलप्त पुषक ) भिला [ अनवच्य ] एववारहित (एवनपोलने रहिन ) हाती है [ सव ] इससिये [ ते अवचा ] वे भ्रमण [ अनवहारी] वनाहारी है । स्वयमनशनस्वभावत्वादेषणादोषशृत्यभेक्ष्यत्वाच युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् । तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशृत्यमात्मानमवयुद्धचमानस्य सकलाशनतृष्णा-शृत्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः । तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य वलीयस्त्वात् इति कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैपणादोषशृत्यमन्यद्भेक्षं चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरून्त इव युक्त्रहारत्वेन स्वभावपरभावप्रत्ययवन्धाभावात्साक्षाद-नाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्सिमितिशुद्धविहारत्वाच युक्तिविहारः साक्षाद-विहार एव स्यात् इत्यनुक्तमिष गम्येतेति ।। २२७ ।।

अथ कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धचतीत्युपदिशति—

# केवलदेहो समणो देहे ए ममत्ति रहिदपरिकम्मो। आजुत्तो तं तवसा अणिग्रहिय अपणो सत्तिं॥ २२=॥

टीका:— (१) स्वय अनशनस्वभाववाला होनेसे (अपने आत्माको स्वयं अनशनस्वभाववाला जाननेसे) और (२) एषणादोषशून्यभिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी (अमण) साक्षात् अनाहारी ही है। यथा—सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्माको जानता हुआ समस्त अशनलृष्णारहित होनेसे जिसका \*\*स्वय अनशन ही स्वभाव है, वही उसके अनशन नामकत्तप है, क्योंकि अतरगकी विशेष बलवत्ता है। यह समभकर जो श्रमण (१) आत्माको स्वय अनशनस्वभाव भाते हैं (समभते है, अनुभव करते हैं) और (२) उसकी सिद्धिके लिये (पूर्ण प्राप्तिके लिये) एषणादोषशून्य अन्य (परह्म भिक्षा अवचरते है, वे आहार करते है, फिर भी मानो आहार नही करते हो —ऐसे होनेसे साक्षात् अनाहारी ही है, क्योंकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव तथा परभावके निमित्तसे बन्ध नहीं होता।

इसप्रकार (जैसे युक्ताहारी साक्षात् ग्रनाहारी ही है, यह कहा गया है उसीप्रकार), (१) स्वय ग्रविहारस्वभाववाला होनेसे ग्रीर (२) समितिशुद्ध (ईर्यासमितिसे शुद्ध) विहारवाला होनेसे युक्तिविहारी (श्रमण) साक्षात् ग्रविहारी ही है—इसप्रकार, श्रनुक्त होनेपर भी (गाथामे नहीं कहनेपर भी) समभना चाहिये।। २२७॥

ग्रब, (श्रमणके) युक्ताहारित्व कैसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं —

<sup>\*</sup> स्वय = अपने आप, अपनेसे, सहजतासे ( अपने आत्माको स्वय अनशन स्वभावी जानना वही अनशन नामक तप है )

केरकोटः वाणी हेर् व वर्गी स्वयुक्तांतं कास स्वित्वस्थानक वर्णित् को दि समय- भागनवर्णानकस्थानकस्थानकः म स सम मार्ग को स्वयुक्तां विद्युक्त वृद्धीः व्याप समार्ग को स्वयुक्तां विद्युक्त वृद्धीः वर्षिः स्वयुक्तांत्रम् विद्युक्त वृद्धीः वर्षिः स्वयुक्तांत्रम् वृद्धिः

### क्रम ११८

भनवार्य -- [ केमनोहा थानाः ] केमनोही (विक्री विद्यमान है ऐसे ) समयते [वेहे ] सरीएमें ती [ व वय हमें ] कैस समयका [रहित्तरिक्यों ] वरिषय गहित होते हुवे [कावक ] क्यी [क्यी ] शितको [ मिन्दूस ] क्यांचे विता [क्या ] क्यो क्यां (हारीएका) [क्यूक्शल ] वृत्त किया (जोशां ) है ।

I wheel - they were these times

e eminerate de la company de la constitución de la

स्यात् । तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसाभावाद्युक्तस्यैवाहारेण च युक्ताहारत्वं सिद्धचेत् ॥ २२८ ॥

अथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति-

एकं खलु तं भत्तं अप्पिडपुरणोदरं जहालद्धं। चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ए मधुमंसं॥ २२६॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः । मैक्षाचरयोन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ २२९॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य धारणत्वात्। अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः। शरीरानुराग-

त्राहारग्रहणके परिणामस्वरूप ैयोगध्वसका स्रभाव होनेसे उसका स्राहार युक्त (योगी) का स्राहार है, इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है।

भावार्थः—श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है, (१) शरीर पर ममत्व न होनेसे उसके उचित ही ग्राहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी ग्रथित् उचित ग्राहारवाला है। ग्रीर (२) 'ग्राहारग्रहण ग्रात्माका स्वभाव नहीं हैं' ऐसा परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित होनेसे वह श्रमण युक्त ग्रथित् योगी है, ग्रीर इसलिये उसका ग्राहार युक्ताहार ग्रथित् योगीका ग्राहार है।। २२८।।

म्रब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते है —

### गाथा २२९

श्चन्वयार्थ:—[खलु] वास्तवमे [सः भक्तः] वह श्चाहार (युक्त हार) [एकः] एक बार [अप्रतिपूर्णोदरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्ध (जैसा प्राप्त हो वैसा), [भैक्षाचरणेन] भिक्षाचरणसे, [दिवा] दिनमे [न रसापेक्षः] रसकी श्रपेक्षासे रहित, श्रौर [न मधुमांसः] मधु मास रहित होता है।

टीका:--एकबार ग्राहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है। [ एकसे ग्रधिकबार श्राहार लेना

१ योगध्वस = योगका नाश [ 'आहार यहण् करना आत्माका स्वभाव है' ऐसे परिणामसे परिणामत होना योगध्वस है। श्रमणके एसा योगध्वस नहीं होता, इसलिये वह युक्त अर्थात् योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगीका आहार है।]

वेशकारोन न च पुन्तस्य । व्यविष्णींदर प्यादारी वृत्तकाराः पूर्णोदरस्तु प्रविद्वयोवरचेन कर्णांच्य हिंदास्यवनीत्रक्त् न बुच्छः । स्वातक्य प्यादारी पुन्ताहारः वस्यैव विद्येचनियरस्वकारमञ्जूरास्वक्तपान्ति विद्येचनियरस्वकारमञ्जूरायवेश्यमानस्येन प्रसद्ध हिंदास्यक्तिकारमञ्जूष्ट सम्बद्धाः । सम्बद्धाः सम्बद्धाः । सिकासस्येनीयाहरी कुच्चकारः व्यविकायस्येन स्वारमसंभवास्यविद्यविद्यायवनस्येन न पुष्कः ।

युक्ताहार नहीं है, यह निम्नसिक्षित वोप्रकारसे सिख होता है— ] ( १ , अनुरागसे ही अनेकवार आहारका सेवन किया जाता है इसिक्वे ेविस्तान किया जाता हुआ युक्त (योग्य ) नहीं है, ( अर्थात् वह है ), भौर (२) अनेकवार आहारका सेवन करनेवाला सरीरानुराक्वे करनेवाला होता है इसिक्ये वह "आहारयुक्त (योगी)का नहीं है ( युक्ताहार नहीं है।)

"अपूर्णोदर आहार ही युक्ताहार है क्योंकि वही "अतिहत "बोवराँहा है है | पूर्णोदर आहार युक्ताहार नहीं है यह निम्निक्तित बोगकारसे सिंख होता कि }- (१) पूर्णोदर आहार प्रतिहत योगवाला होनेसे क्यांकित हिंसास्त्रत होता हुआ है कि (योग्य) नहीं है और (२) पूर्णोदर आहार करने बाला प्रतिहत बोक्याओं होनेसे वह युक्त (योगी) का आहार नहीं है ।

यथालक बाहार ही युक्ताहार है क्योंकि वही (बाहार) विवेपनिकार स्वरूप धनुगारे घूरव है।(१) धनवालक बाहार विवेपित्रवास्वरूप स्पृरानके सबन किया जाता है इसलिये बास्यतिक हिसायतन किया जाता हुवा युक्त (बीजा) नहीं है और धनवालक बाहारका सेवन करनेवाला विवेप विवतास्वरूप समुरानके

१ विभावता -- विवाध जान [पटने अधिकवार आदार करनेमें शरीरका व्यापन केन के इसिने का आदार अल्पेतिक विभाव जान होता है, वर्गीक शरीरका व्यापन के स्वर्थन हैं।

१ ब्रुक्त-भागत्त्वसायमें सगा हुआ। बोगी।

३ अनुमॉन्र - नूरा पेर म भरकर। अनोन्र क्षरमा।

४ प्रक्रियः — इम्मिन, मह<sub>ा</sub> नका हुमा, विध्नको प्राप्त ।

४ योग -- मानत्यवायमें जुन्ता ।

५ अवन्यसम्ब-जैसा निस जाव वैसा नहीं, फिट्यु जवनी वर्णशरीका, लेप्सानस्य ।

जैन शास्त्रमाला ।

त्वान च युक्तस्य । दिवस एवाहारी युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात् । अदिवसे तु सम्यगव-लोकनाभावादनिवार्यहिसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वात्र च युक्तस्य ।

अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तःछद्भिसुन्दरत्वात् । रसापेक्षस्तु अन्तरछद्भचा प्रसद्ध हिसायतनीक्रियमाणी न युक्तः । अन्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः

तस्यैवाहिसायतनत्वात् । समधुमांसस्तु हिसायतनत्वात्र युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरश्चद्धिन्वास च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिसायतनोपलक्षणं तेन समस्तिहंसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ।।२३९॥

द्वारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह ग्राहार युक्त (योगी) का नही है।

भिक्षाचरणसे ग्राहार ही युक्ताहार है, क्यों वि वही ग्रारभशून्य है। (१) श्रमिक्षाचरणसे (भिक्षाचरण रहित ) ग्राहारमे ग्रारम्भका सम्भव होनेसे हिसायतनत्व प्रसिद्ध है, अत वह आद्वार युक्त (योग्य) नहीं है, और (२) ऐसे आहारके सेवनमे ( सेवन करनेवालेकी ) अन्तरग अशुद्धि व्यंक्त ( प्रगट ) होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है।

दिनका म्राहार ही युक्ताहार है, क्यों कि वही भलीभाँति देखा जा सकता है। (१) ग्रदिवस (दिनके ग्रतिरिक्त समयमे) ग्राहार भलीभॉति नही देखा जा सकता, इसलिये उसके हिसायतनत्व श्रनिवार्य होनेसे वह ब्राहार युक्त (योग्य) नहीं है, ग्रौर (२) ऐसे ग्राहारके सेवनमे श्रन्तरग श्रशुद्धि व्यक्त होनेसे वह श्राहार युक्त (योगी) का नही है।

रसकी अपेक्षासे रहित आहार ही युक्ताहार है। क्योंकि वही अन्तरग शुद्धिसे सुन्दर है। (१) रसकी अपेक्षासे युक्त आहार अन्तरग अशुद्धिके द्वारा आत्यतिक हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है, श्रीर (२) उसका सेवन करनेवाला भ्रन्तरग भ्रशुद्धि पूर्वक सेवन करता है इसलिये वह स्राहार युक्त (योगी) का नहीं है।

मधु मास रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उसके ही हिसायतनत्वका भ्रभाव है। (१) मधु-मास सहिन भ्राहार हिसायतन होनेसे युक्त (योग्य) नहीं है, भ्रौर (२) ऐसे स्राहारके सेवनमे भ्रन्तरग अ्रशुद्धि व्यक्त होनेसे वह स्राहार युक्त (योगी)का नही है । यहाँ मधु-मास हिसायतनका उपलक्षण है इसलिये ('मधु-मास रहित म्राहार युक्ताहार है<sup>'</sup> इस कथनसे यह समभना चाहिये कि ) समस्त हिंसायतनशून्य म्राहार ही युक्ताहार है ॥ २२६ ॥ 88

### मबोत्सनीवगद्गैतीतीरिकरववाकरकरनेवदिकति

बालो वा बुद्दो वा समभिद्दो वा पुष्टो गिखार्थी चरिपं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जवा व इबदि ॥

बाली वा हड़ी वा ममामिश्तो जा कुनव्यांची जा । ें चर्ची चरतु स्वतीम्बां पृष्ठचीहरी चवा व मदबि ॥ २३० झ

वासपूर्वान्यस्पानेनावि संवयस्य इदारवारस्यान्यस्य युक्त्यस्य स्वाच्या संवयस्य स्वाच्या संवयस्य स्वाच्या संवयस्य स्वाच्या संवयस्य स्वाच्या संवयस्य स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्

प्रव उत्सव भीर भपवादकी मेत्री धारा भावरणकी सुस्थितवाका कार्ये करते हैं∵—

#### माचा २३०

जन्त्यार्थ — [बाक्षः वा ] वाज [इदः वा ] वृद्ध (वजाविद्याः वा ] भीष [बुदाः स्थानः वा ] या ैस्तानः श्रमण [यूक्तविद्यः ] भूलका केद [ववा व वर्षाः ] वैद्ये न हो उसप्रकारते [स्वयोग्यां] अपने योग्य [वर्षां वरहः] आवरण आवरी ।

टीकाः—वाल नृढ थमित या ग्लान (श्रमण)को भी त्रयमका को वि बुद्धारमतत्वका सामन होनेसे भूसभूत है उसका—क्षेत्र कसेल हो उत्तशकार वैक्या— भूपने योग्य मृति कर्कस (क्टोर) भावरण ही भावरता इसम्बार उस्तर्व है।

बास मृद्ध अमित या ग्लान (अमल ) का दारीरका----जो कि जुडास्तका<del>रणी</del> साधनभूत संयमका साधन होनेन मूलभूत है उसका----छेद जस न हा उसमकार वालर बड---प्रात-रकानका मधने याग्य मृत् धानरण हो साचरती इसमकार अपवाद है।

वाल-वृत्र-भांत-ग्यानकं सयमका—्या वि शुद्धान्यतस्वका सावन होनेचे पूलभूत है उसका-श्रेद जस म हा उसप्रकारका स्वतः श्रमा श्रप्त याग्य प्रति ककोर

१ वान्य -- प्रतिनः परिवर्शा वका हुआः।

२ मान=स्थानियान, रागी, दुर्वम (

तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः। बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभृतसंयमसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यथा स्याचथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यथा स्याचथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिककेशमप्याचरणमाचरणीयमित्यु-त्सर्गसापेक्षोऽपवादः। अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

अथोत्सर्गापवाद्विरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिशति--

# आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उविध । जाणिता ते समणो वट्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥ २३१ ॥

श्राचरण श्राचरते हुये, ( उसके ) शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत सयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी) छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानके ( श्रपने ) योग्य मृदु श्राचरण भी श्राचरना । इसप्रकार श्रपवादसापेक्ष उत्सर्ग है।

बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानको शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत सयमका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका-छेद जैसे न हो उसप्रकारसे बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लान ऐसे ग्रपने योग्य मृदु श्राचरण ग्राचरते हुये, (उसके) सयमका—जो कि शुद्धात्म-तत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी)—छेद जैसे न हो, उसप्रकारसे सयत ऐसा ग्रपने योग्य ग्रतिकर्कश ग्राचरण भी ग्राचरना, इसप्रकार उत्सर्ग सापेक्ष श्रपवाद है।

इससे (यह कहा है कि) सर्वथा उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवादकी मैत्री द्वारा भाचरणकी सुस्थितता करनी चाहिये ॥ २३०॥

श्रव, उत्सर्ग श्रौर श्रपवादके विरोध (श्रमेश्री)से श्राचरणकी रेंदु स्थितता होती है, यह उपदेश करते हैं —

१ अपवादसापेच = अपवादकी अपेचा सहित ।

१ दु स्थित = खराव स्थितिवाला, नष्ट ।

मादारे वा विदारे देखें कार्य अर्थ अवस्थानिय ! अर्थ द्वारवा वान् असमो वर्षते नवन्त्रकोरी द्वा ॥ १११

भत्र ज्ञानस्वात्त्वदेशुक्तवासः । वाक्ष्यक्षाविद्वातं वरीरह्वविदः,
स्काना एव त्वाकृत्यन्ते । भव वेक्ष्यकृत्यस्यि
प्रवर्तमानस्य सुद्रायरणप्रकृत्यादरणो वेवो अवत्येन वदरहृत्सर्यः ।
स्रान्तस्यानस्यानुरोपेनादारविद्यस्यो प्रवर्तमानस्य सृद्धावस्य अवस्यव्यक्ष्यः वदः
वदरमयवादः । वेक्ष्यस्यक्ष्यापि
प्रवर्तमानस्याविद्यक्षयावर्णास्याविद्यस्य वर्षाः वावित्या सुरक्षोर्वः
स्रास्य वक्षोऽन्यक्ष्यव्यवस्यविद्यस्य महान् वेवो व्यवि । क्या

#### क्या १११

कन्यवार्षः—[यदि] सर्षि [असम् ] स्वसंग [अखारे वा विकरे ] वास्वरं स्रवता विहारमें [देखें ]देश [कार्स्त ] कास्त, [अर्थ] अस्त, [अर्था] 'समस्या वर्षः [डवर्षि ] उपधि [ताल, कार्या] इनको भानकर (वर्षते ] प्रवर्ते [ता सन्पर्वेस ] तो वह स्रस्पलेपी होता है।

टीका:— क्षमता तथा ग्लानताका हेतु उपवास है भीर वान तथा पृक्तका प्रविच्छात उपविधारीर है इसलिये यहाँ (टीकामें) वान-वृद्ध-भात-कान ही निर्वे गये हैं। (प्रयाद भून गाथामें जो क्षमा उपवि इत्यादि सम्ब हैं उनका आकर्ष क्षेत्रकर टीकामें 'वाल वृद्ध आंत ग्लान' शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं।

ैदेसकालक्रको भी सबि वह बाल-बुब-आंत ग्लानत्वके अनुरोवसे (अविर् बालत्व बुद्धत्व, आंतत्व अववा ग्लानत्वका अनुसरक करके) आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आघरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प लेप होता ही है (लेपका सर्ववा अवाव गृहीं होता) इसलिये उत्सर्व प्रवृक्ता है।

देशकालकको भी यदि वह बाम-बूब-शांत-स्थानत्वके धनुरोवसे झाहार विहारमें प्रवृत्ति करेतो सुदु आवरणमें प्रवृत्त होनेस झत्य ही अप होता है। (विकेष केप नहीं होता) इसिनये अपवाद शब्धा है।

१ क्यता - क्रकिः सहनशकिः नेते ।

रेनकालक ~ रेग-भासको बाननेवाला ।

उत्सर्गः । देशकालहस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपत्वं विगणय्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृद्धाचरणीभृय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभृतस्य तदात्वे तपसोऽनवकाशतया- शक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति तन्न श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादिव-

देशकालजको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे, जो श्राहार-विहार है, उससे होनेवाले श्रल्पलेपके भयसे उसमे प्रवृत्ति न करे तो (श्रर्थात् श्रपवादके श्राश्रयसे होनेवाले श्रल्पवधके भयसे उत्सर्गका हठ करके श्रपवादमे प्रवृत्त न हो तो ), ग्रति कर्कश श्राचरणरूप होकर श्रक्रमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त सयमामृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका श्रवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार श्रशक्य है ऐसा महान लेप होता है, इसलिये श्रपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे जो श्राहार-विहार है, उससे होनेवाले ग्रल्पलेपको न गिनकर उसमे भ्यथेण्ट प्रवृत्ति करे तो (ग्रर्थात् ग्रपवादसे होनेवाले ग्रल्पबन्धके प्रति ग्रसावधान होकर उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर ग्रपवादमे स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो), मृदुग्राचरणरूप होकर सयम विरोधीको-ग्रसयतजनके समान हुये उसको—उससमय तपका ग्रवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार श्रशक्य है ऐसा महान् लेप होता है। इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष ग्रपवाद श्रेयस्कर नहीं है।

इससे (यह कहा गया है कि) उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवादके विरोधसे होनेवाले ग्राचरणकी दुःस्थितता सर्वथा निषेध्य (त्याज्य) है, ग्रीर इसीलिये परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवादसे जिसकी वृत्ति (ग्रस्तित्व, कार्य) प्रगट होती है ऐसा स्याद्वाद सर्वथा ग्रनुगम्य (ग्रनुसरण करने योग्य) है।

भावार्थः जबतक शुद्धोपयोगमे ही लीन न हो जागा जाय तबतक श्रमणको श्राचरणकी सुस्थितिके लिये उत्सर्ग और अपवादकी मैत्री साधनी चाहिये। उसे अपनी निर्बलताका लक्ष रखे विना मात्र उत्सर्गका आग्रह रखकर केवल अति कर्कश आचरणका हठ नहीं करना चाहिये, तथा उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर मात्र अपवादके आश्रयसे केवल मृदु आचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नहीं करना चाहिये। किन्तु इसप्रकारका वर्तन करना चाहिये जिसमे हठ भी न हो और शिथिलताका भी सेवन

१ यथेष्ट = स्वच्छंदतया, इच्छाके अनुसार।

रोघदौरियत्यमाघरणस्य प्रतिपेच्यं तद्वीनेव सर्ववातुगम्यमः परस्यरसापेम्रोत्सर्गापवादविवृत्त्रितः इपिः स्वादादः ॥ २३१ ॥

्रित्येवं चरखं पुराणपुरुपैर्जुन्टं विश्विष्टावरै-रुत्मर्गादपबादतम् विचरद्वद्वीः प्रचन्मृतिकाः । बाक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुरुगं कृत्वा यतिः सर्वत भिरसामान्यविश्वेनमासिनि निजनुष्ये कृतोत् स्थितिम् ॥ १४ ॥

--इत्याचरणप्रकापनं समाप्तम् ।

भय भामच्यापरनाम्नो मोक्षपार्गस्यैकाव्रक्षणस्य प्रद्वापनं तत्र तन्मृत्तापनमृते प्रवस्ताराम यह भ्यापारपति—

> एयगगदो समणो एयग्ग णिन्बिदस्स ऋत्येसु । णिन्बित्ती भागमदो भागमचेट्टा तदो जेट्टा ॥ २३२ ॥

न हो । सबझ भगवानका माग भनेकान्त है। घपनी दशाकी आँच करके असे भी योगत साभ हो उसप्रकारसे बतन करनेका भगवानका उपदेश है।

अपनी चाहे जो (सबस या निवक) स्थिति हो तथापि एक ही प्रकारसें वर्षनी ऐसा जिनसाग नहीं है।। २३१।।

भव दक्षोक द्वारा झारसद्रव्यार्ने स्थिर होनेकी बात कहकर आचरणप्रकापन पूर्णकिया जाता है।

मर्थः — इसप्रकार विद्येष धादरपूतक पुराण पुरुषिक द्वारा सेवित उत्सग धौर धपवाद द्वारा भनेक पृथक पृथक भूमिकाओं व्याप्त चारिजको यति प्राप्त करके असम भ्रतुल निवृत्ति करके चतन्य सामान्य धौर चतन्य विदेषक्प जिसका प्रकादा है ऐसे निजक्रम्पर्मे सवत स्थिति करो।

हमप्रकार 'भाषरण प्रज्ञापन' समाप्त हुमा ।

धव, धामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐस एकाप्रतासक्रणवाले मोक्षमागरा प्रकापन है। उसमें प्रथम उस (मोक्षमार्ग)के मूक्ष साधनभूत धागममें स्थापार (प्रवृत्ति ) कराते हैं—

<sup>•</sup> मार् स विकीवित वन्द ।

एकाग्रचगतः श्रमणः ऐकाग्रचं निश्चितस्य अर्थेषु । निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्टा ॥ २३२ ॥

श्रमणो हि तावदैकाग्रचगत एव भवति । ऐकाग्रचं तु निश्चितार्थस्यैव भवति । सर्थ-निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न खन्चागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसार्थया-थात्म्यावगमसुस्थिता तरङ्गगम्भीरत्वात् । न चार्थनिश्चयमन्तरेणैकाग्रचं सिद्धचेत् यतोऽनि-श्चितार्थस्य कदाचिनिश्चिकीर्षाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्ततरलतया कदाचिचिकीर्षाज्वरपरवशस्य विश्वं स्वयं सिस्टकोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविज्ञमन

## माथा २३२

अन्वयार्थः—[अमणः] श्रमण [एकाग्रचगतः] एकाग्रताको प्राप्त होता है; [ऐकाग्रचं] एकाग्रता [अर्थेषु निश्चितस्य] पदार्थोके निश्चयवान्के होती है; [निश्चितिः] (पदार्थोका) निश्चय [आगमतः] ग्रागम द्वारा होता है, [ततः] इसलिये [आगमवेष्टा] ग्रागममे व्यापार [ज्येष्टा] मुख्य है।

टी हा: — प्रथम तो श्रमण वास्तवमे एकाग्रताको प्राप्त ही होता है, एकाग्रता पदार्थोंके निश्चयवान्के ही होती है, ग्रीर पदार्थोंका निश्चय ग्रागम द्वारा ही होता है, इसलिये ग्रागममे ही व्यापार प्रधानतर (विशेष प्रधान) है, दूसरी गित (ग्रन्यमार्ग) नहीं है। इसका कारण यह है कि —

वास्तवमे ग्रागमके विना पदार्थोंका निश्चय नही किया जा सकता, क्योंकि ग्रागम ही, जिसके त्रिकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यरूप) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे सकलपदार्थसार्थके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित ग्रतरगसे गम्भीर है (ग्रथांत् ग्रागमका ही ग्रतरग, सर्व पदार्थोंके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये ग्रागम ही समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है।)

ग्रीर, पदार्थोंके निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि, जिसे पदार्थोंका निश्चय नहीं है वह (१) कदाचित् निश्चय करनेकी इच्छासे ग्राकुलता- प्राप्त चित्तके कारण सर्वत दोलायमान (डावॉडोल) होनेसे ग्रत्यन्त तरलता (चचलता) प्राप्त करता है, (२) कदाचित् करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होता हुग्रा विश्वको (समस्त पदार्थोंको) स्वय सर्जन करनेकी इच्छा करता हुग्रा विश्व-

माणकोमतवा कराणिपुद्धसामानितस्य विश्वं स्वयं जोन्यवयोग्याय पद्मेरिशानिश्चिमनेन प्रवर्तितदेवस्य गविकस्तुवरिणमनानस्यस्य विश्वपुर्वत्यः निःक्षिपनिर्मोगं युवदर्गीतविद्याणप्यविद्यात्ये स्वयक्तमस्याननस्यकः व्यक्तिः स्वात् । न वैद्यायमन्तरेण भागव्यं सिद्ध्येत्, वतो नैद्यायस्यानेकमेदिवितं स्वयंत्रः प्रस्वपामिनिविश्यानेकमेदिविति बानतस्यवासुमृतिस्यवित्यानेकमेदिविति व्यक्तिः

स्थापाररूप (समस्त पदार्थोको प्रवृत्तिरूप) परिणामित होनेसे प्रतिस्थ मिन्नि प्रगटताको प्राप्त होता है धौर (३) कदाधित भोगेनेकी इच्छाने आधित कि हमिन्नि स्थाप प्रहण करने रागडेषक्य दोषणे कल्कित विस्तृति करणे (वस्तुप्रीमें) इच्ट प्रतिष्ट विभागके द्वारा हैतको प्रवर्तित करता हुवा प्रतीक कर्युक्त परिणामित होनेसे प्रत्यन्त प्रस्थिताको प्राप्त होता है इसलिये (उपरोक्त तीन कारणोंसे) उस प्रतिष्ट्रयो जीवने (१) इत निष्यय (२) निष्ट्रिय वीर्ण कारणोंसे) उस प्रनिष्ट्रयो जीवने (१) इत निष्यय (२) निष्ट्रिय वीर्ण कारणोंसे । उस प्रनिष्ट्रयो जीवने (१) इत निष्यय (२) निष्ट्रय वीर्ण कि निर्माग ऐसे भगवान प्रात्माको—धो कि युगपत् विष्यको प्राप्त कारणामा होते विर्ण की विष्ट्रयन न होतेसे एक है उसे—नहीं देवनेसे सतत व्यवता ही होती है। (एकावता नहीं होती )।

भौर एकाभ्रताके विना आगन्य सिख नहीं होता क्योंकि विसके एकाक्टर नहीं है वह जीन (१) 'यह भनेक ही है ऐसा वेक्सता (अखान करता) हुमा उच्छ भकारकी प्रतीतिमें 'अजिनिविष्ट होता है (२) 'यह भनेक ही है ऐसा वक्सत हुमा उसप्रकारकी अनुभूतिये भावित होता है और (३) 'यह भनेक ही है समत्रक हो है समत्रक स्वाधके विकल्पसे अध्याद (छिजिम्स) वित्त सहित सत्त अव्यादक होता हुमा उसप्रकारकी 'वृत्तिसे दु दिवत होता हुमा उसप्रकारकी 'वृत्तिस्वक्य सम्बग्धक नारिण प्रतिक्य प्रवत्मान को वृत्ति (वस्त )-क्तित-वृत्तिस्व प्रसारकियां प्रतिक्रित प्रवत्मान को वृत्ति प्रवत्मान को वृत्ति स्वक्य सम्बग्ध होते बुद्धात्मात्रक प्रविक्ष भामच्य ही (श्रुद्धात्मतर्थ प्रविक्ष भामच्य ही (श्रुद्धात्मतर्थ प्रविक्ष भामच्य ही (श्रुद्धात्मतर्थ प्रविक्ष भामच्य ही (श्रुद्धात्मतर्थ प्रविक्ष प्रभाव ही ) नहीं होता।

इससे (मह कहा गया है कि)माक्षमाग जिसका दूसरा नाम है ऐसे बामस्थकी सबप्रकारसे सिद्धि करनेके लिये ग्रुयुक्का मगवान् ग्रहुँन्त सबब्रसे उपज्र (स्वय जानकर

१ जभिनिविद्य - बाव्ही, एड्,।

<sup>्,</sup> पृष्टि — क्रांनाः, पारित्र

ज्ञानचारित्रपरिणतिप्रवृत्तदृशिज्ञिष्तवृत्तिरूपातमतत्त्वैकाग्रयाभावात् शुद्धात्मतस्वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्य-मेव न स्यात् । अतः सर्वथा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवद्र्वत्सर्वज्ञोपज्ञे प्रकटा-नेकान्तकेतने शब्द ब्रह्मणि निष्णातेन सुसुज्जुणा भवितव्यम् ।। २३२ ।। अथागमहीनस्य मोक्षारूयं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपाद्यति—

ञ्चागमहीणो समणो ऐवण्पाएं परं वियाणादि । ञ्चविजाएतो ञ्चट्टे खवेदि कम्माणि किथ भिक्खू ॥ २३३॥

> आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विजानाति । अविजानसर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिज्ञः ॥ २३३ ॥

कथित ) शब्दब्रह्ममे—जिसका कि अनेकान्तरूपी केतन (चिह्न-ध्वज-लक्षण) प्रगट है उसमे-निष्णात होना चाहिये।

भावार्थः—ग्रागमके विना पदार्थोंका निश्चय नही होता, पदार्थोंके निश्चयके विना ग्रश्रद्धाजनित तरलता, परकर्तृ त्वाभिलाषाजनित क्षीभ ग्रीर परमोक्तृत्वाभिलाषाजनित ग्रस्थिरताके कारण एकाग्रता नही होती; ग्रीर एकाग्रताके विना एक

इसलिये मोक्षार्थीका प्रधान कर्त्तव्य शब्दब्रह्मरूप आगममे प्रवीणता प्राप्त करना है।। २३२।।

श्रात्मामे श्रद्धान-ज्ञान-वर्तनरूप प्रवर्तमान शुद्धात्मप्रवृत्ति न होनेसे मुनित्व नही होता,

म्रब, म्रागमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नहीं होता, यह प्रतिपादन करते हैं —

# गाया २३३

अन्वयार्थः—[ आगमहीनः ] ग्रागमहीन [ श्रमणः ] श्रमण [आत्मानं ] ग्रात्माको (निजको ) ग्रौर [परं ] परको [न एव विज्ञानाति ] नही जानता, [अर्थात् अविज्ञानन् ] पदार्थोको नही जानता हुग्रा [मिज्जः] भिक्षु [कर्माणि ] कर्मोको [कथं ] किसप्रकार [क्षपयित ] क्षय करे ?

१ शब्दब्रह्म = परमब्रह्मरूप वाच्यका वाचक द्रव्यश्रुत । [ इन गाथाओं में सर्वद्वीपज्ञ समस्त द्रव्यश्रुतको सामान्यतया आगम कहा गया है । कभी द्रव्यश्रुतके 'आगम' और 'परमागम' ऐसे दो भेद भी किये जाते हैं, वहाँ जीवभेदों और कर्मभेदोंके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको 'आगम'

कहा जाता है, और समस्त द्रव्यश्रुतके सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्त्वके प्रकाशक अध्यात्मद्रव्यश्रुतको 'परमागम' कहा जाता है।

न क्लाममन्तरेज शास्त्रकान श्रमस्त्रकार्व श श्रमहा के परमारमञ्जानग्रह्मपस्य या मोद्वादिवयमायकांचा प्रक्रिपरिकादमकांचा तथाहि—न तापिसागमस्य भारतकारोगावदीर्जविवेदस्यानिकिते ज्ञानकपोतिना हिट्ट क्येन्यपोगमित्रित्तमोहरामहेवाहिमावेतः व स्वकरविधाववातमोन्दे वर्षा

परोऽपमारमेति अनं विश्वचेत । तथा च त्रिवमयपरिवाटीत्रकटिवविविव

गम्मीरस्यमार्वं विश्वमेष क्रेपीकाय प्रत्यकः परमात्मनिश्रायकाममोपदेशपूर्वक टीका--- वास्तवमें भागमके बिना "परात्मकान वा "परमारभक्तान ना भीर परात्मज्ञानकायके या परमात्मज्ञानकान्यके मोहादि द्रव्यभाव "क्रप्तिपरिवतनरूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । वह इसप्रकार है कि-

प्रयम तो, भागमहीन यह जगत-कि को निरवधि ( भगादि ) अवसीयार्क प्रवाहको बहानेवासे महामोहमससे मसिन है वह-वतुरा पिये हवे बक्तव्यक्त वार्ति विवेकके नाशको प्राप्त होनेसे प्रविविक्त ज्ञानण्योतिसे यद्यपि देखता है त्वार्कः वर्षे स्वपर "निश्चायक धानमोपदेश पूर्वक स्वानुसर्वके धमावके कारच, धारमार्वे और भारमप्रदेशस्यित शरीरादि ब्रम्योमें तथा उपयोगमिश्रित मोहरायहेवादि आमान 'यह पर है भीर यह बात्मा (स्व ) है' ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता, स्वा 🖏 'परमारमनिश्चायक बागमीपदेशपूरक स्वानुश्रयके ब्रमायके कारच विसके निकास परिपाटीमें विचित्र पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे अगाध-गम्भीरस्वज्ञाव विव्यकी भेयरूप करके "प्रतपित जानस्वभावी एक परमात्माका ज्ञान भी सिख नहीं होता।

१ परामाञ्चान = पराध्य और मामगाका श्वानः स्व-परका भेवशान ।

२ परमासम्बात = परमास्माका जातः भी समस्त शोकालोकके जातक जानस्वमानवाजा गण **भारमा 🗗 ऐसा छान** ।

१ इप्तिपरिवर्तन - अप्तिका क्यलना, बातनेकी क्रियाका परिवर्तन (बानका एक क्रेक्के स्वर् बेबमें बरवासा सो बाग्न परिवर्तनकप कर्म है )

प्र सविविक - अविवेद्यवालीः विवेदशस्य, येव हीनः अधिकः पद्मेखः।

४ स्वपरनिद्यास्थ-स्वपरका निश्चय करानेवाक्षा (आगमीपरेश स्वपरका निश्चय करानेवाक्षा

है अवोत स्वपरका निकास करनेमें विभिन्तमृत है।) ६ परमास्य निकाश्यक=परमास्याका निकास करानेवासा (अर्वात जातस्यमान परमास

विकास करतेरी विक्रियालय । ) प्रवित — प्रवासकान् ( ब्रानस्थान वरमामना विकास केवसप करके वपक है—स्वास्थन्

क्वेंचा है।)

ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धचेत्। परात्मपरमात्मज्ञानशृत्यस्य तु द्रव्य-कर्मारच्यैः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैमेहिरागद्धेषादिभावैश्वसद्देक्यमाकलयतो बध्यघानकविभागाभावा-न्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धचेत्। तथा च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि-णतत्वेन ज्ञप्तेरासंसारात्परिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया ज्ञप्तिपरि-

ग्रीर (इसप्रकार) जो (१) परात्मज्ञानसे तथा (२) परमात्मज्ञानसे शून्य है उसे, (१) द्रव्यकर्मसे होनेवाले शरीरादिके साथ तथा 'तत्प्रत्ययी मोहरागद्वेपादि भावोके साथ एकताका ग्रनुभव करनेसे वध्यघातकके विभागका ग्रभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-भाव कर्मोंका क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा (२) अश्रेयनिष्ठतासे प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण ग्रनादि ससारसे परिवर्तनको पानेवाली जो जित्त, उसका परिवर्तन परमात्मिनिष्ठताके ग्रतिरिक्त ग्रनिवार्य होनेसे, जित्त परिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय भी सिद्ध नहीं होता।

इसलिये कर्मक्षयार्थियोको सर्वप्रकारसे आगमकी पर्युपासना करना योग्य है।

भावार्षः—ग्रागमकी पर्युपासनासे रहित जगतको ग्रागमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे इसप्रकार स्व-परका भेदज्ञान नही होता कि—'यह जो ग्रमूर्तिक ग्रात्मा है सो मैं हूँ, ग्रीर ये समान क्षेत्रावगाही शरीरादिक पर है' इसीप्रकार 'ये जो उपयोग है सो मैं हूँ ग्रीर ये उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भाव हैं सो पर है' तथा उसे ग्रागमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे ऐसा परमात्मज्ञान भी नही होता कि—'मैं ज्ञानस्वभावी एक परमात्मा हूँ।'

इसप्रकार जिसे (१) स्व-पर ज्ञान तथा (२) परमात्मज्ञान नहीं है उसे, (१) हनन होने योग्य स्व का और हननेवाले मोहादिद्रव्यभावकर्मरूप परका भेद ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मींका क्षय नहीं होता, तथा (२) परमात्मिनिष्ठताके अभावके कारण ज्ञप्तिका परिवर्तन नहीं टलनेसे ज्ञप्तिपरिवर्तनरूप कर्मीका भी क्षय नहीं होता।

१ तत्प्रत्ययी = तत्सम्बन्धी, वह जिसका निमित्त है ऐसे।

२ वध्यघातक = ६नन योग्य और हननकर्ता [ आत्मा वध्य है और मोहादिभावकर्म घातक हैं। मोहादि द्रव्यकर्म भी आत्माके घातमें निमित्तभूत होनेसे घातक कहलाते हैं। ]

रे ज्ञेयनिष्ठ = ज्ञेयोंमें निष्ठावाला, ज्ञेयपरायण, ज्ञेय सन्मुख [अनादि ससारमें ज्ञप्ति ज्ञेयनिष्ठ होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिणमित होनेसे परिवर्तनको प्राप्त होती रहती है। परमात्मनिष्ठताके बिना ज्ञप्तिका वह परिवर्तन अनिवार्य है।]

र्वदेशकर्मनां सरनमधि न विद्योत् । मदः कर्यस्तनमार्वितिः सर्वस्तनः भवागम् द्वेदमङ्गोलवार्यद्वपर्वतामित्वस्तावित—

न्य र्यम्बद्धायमान्यवर्यातस्यनुकास्य---भागमचनस्य साह् ६ दियचनस्युका सन्वभृदासि ।

भागमचन्त् सार्द्ध हादयचन्त्याण सञ्बद्धाण । ्व देवा य भोहिचनत्व सिद्धा पुण सञ्बदो चनस्तु ॥ २१४

कारामबद्धाः साधुरिन्द्रियवक् विसर्वभूवानि । देवाबावजिबद्धवः सिद्धाः चुनः सर्वतबद्धवः ॥ २३४ ॥

स्त तावज्ञानभन्तः स्थितः एव श्वद्यानमभनात्वर्णयाष्ट्रयः क्षेत्रानि ह वर्गोन्यति भृतिहरूपावस्त्वद्वदित्वाचित्र्यवाक् वि देशस्त ब्रह्मत्वावित्रद्वपुर्वे व्यवस्ति विवस्ति व्यवस्ति विवस्ति विवस्ति

कन्यवार्थः—[सायुः] सायु [ साममण्डः] धागमण्डः (धाममरूप ण्युपार्थः) है, [ तर्पभूतानि ] सर्वप्राणी [ हन्द्रिय णक्ष् चि ] इन्द्रिय पक्ष्यासे हैं [ देवाः च ] देव [ नवविष्युप'] धविष्यज्ञासे हैं [ दुवः ] और [ सिद्धाः ] सिद्धः [ तर्वदाः ण्युपः ] सर्वत चक्षु ( सब धोरसे चक्षुवासे अर्थात् सर्वात्मप्रदेशासे चक्षुवान् ) हैं।

दीका—प्रथम तो इस कोक में भगवन्त सिद्ध ही खुद्ध आनस्य होने से सर्वेष चर्च हैं और शय 'सभी जीव इन्तिय चस्तु हैं क्यों कि उनकी दृष्टि यूत इक्यों में ही कृती होती है। वेव सूदमस्विधिष्ट सूत इक्यों को सहज करते हैं इसिक के क्यां कि सुद्ध स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स

१ पपदम -- पापका, मामसः मिननः प्राप्तः।

संवेदनसाध्यं सर्वतश्रज्ञस्त्वं न सिद्धचेत्। अथ तिसद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचज्ञुषो भवन्ति। तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभागमारचय्य निर्भिन्नमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते। अतः सर्वमप्यागम-चज्ञुषैव मुम्रुक्षणां द्रष्टव्यम् ॥ २३४॥

अश्वागमचत्तुषा सर्वमेव दश्यत एवेति समर्थयति-

जैन शास्त्रमाला ]

सन्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपज्जएहिं चित्तेहिं। जाएंति आगमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥ २३५॥

> सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्वित्रैः । जानन्त्यागमेन हि दृष्टा तानिष ते श्रमणाः ॥ २३५ ॥

आगमेन तावत्सर्वाण्यि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पृष्टतर्कणस्य सर्वद्रव्याणामविरुद्धत्वात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमयत्वेनैवागमस्य

श्रव, उस ( सर्वत चक्षुत्व )की सिद्धिके लिये भगवत श्रमण श्रागमचक्षु होते हैं। यद्यपि ज्ञेय श्रोर ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हें भिन्न करना श्रशक्य है ( अर्थात् ज्ञेयोज्ञानमे ज्ञात न हो ऐसा करना श्रशक्य है ) तथापि वे उस श्रागम-चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है ऐसे वर्तते हुये, परमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते है।

इससे (यह कहा है कि ) मुमुक्षुग्रोको सब कुछ श्रागमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये ॥ २३४ ॥

ग्रब, यह समर्थन करते है कि ग्रागमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है.—

## गाथा २३५

अन्वयार्थ:—[ सर्वे अर्थाः] समस्त पदार्थ [ चित्रैः गुणपर्यायैः] विचित्र ( अनेक प्रकारकी ) गुणपर्यायो सहित [ आगमसिद्धाः ] आगमसिद्ध है । [ तान् अपि ] उन्हें भी [ ते अभणाः ] वे श्रमण [ आगमेन हि दृष्टा ] आगम द्वारा वास्तवमे देखकर [ जानन्ते है ।

टीका:- प्रथम तो, ग्रागम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय ( ज्ञेय ) होते है, क्योकि सर्वद्व्य विस्पष्ट तर्कणासे ग्रविरुद्ध है, (-सर्व द्रव्य ग्रागमानुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क

रेश्य वक्तकर्य

त्रमाणलोपपयेः । वदाः सर्वेऽयौ व्यवप्रतिद्धाः एव व्यक्तिः । व्यव के स्वयमेषः, नात् । वदो न किविद्यासमयञ्जलपर्यं स्थातः ॥ २३॥ ॥

नवामभक्षानस्तर्वंतत्त्वार्वभक्षानस्य विकासम्

नियमकति---

भागमपुन्ना दिट्टी ण भवदि जस्सेह संजयो तस्स णत्यीदि भगदि सुत्त भसंजदो होदि फिम भागपूर्ण रहिने नर्गत वस्सेह वंदनसम्बद्ध । नास्तीति मणति कावसंबतो स्वति कर्म सम्बद्ध ॥ १३६ ॥

उसके साथ मसनाले हैं प्रशांत ने धावमानुसार विस्पष्ट विचारते हैं)! और फिर, आयमसे ने तन्य निषित्र नुनवर्गायनासे प्रतित होते मागमको सहप्रनृत्त मौर जनप्रमृत्त मनेक धर्मोंने व्यापक (स्वेष्ण वर्षोंके मागमको सहप्रनृत्त मौर जनप्रमृत्त मनेक धर्मोंने व्यापक (स्वेष्ण वर्षोंके नाता) "मनेकान्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है (सर्धात् सावन प्रवासको होता है)। इससे सभी पवाच सागम सिंह ही हैं। और ने बनावोंको स्वयंत्र होते हैं स्वोष्णि व्यापक विचारता स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र

इससे (यह कहा है कि ) बानमचक्कुबोंको (बावनक्यचक्कुबावीकी) क्री वी सदस्य नहीं है ॥ २३५ ॥

प्रव प्रागमजान तत्पुबक तत्वावभ्रदान धौर **त्रवुववपूर्वक बंधारणी** बुगपतताको मोक्समार्थत्व होनेका निवम करते हैं। विवाद ऐसा निवम किन्न किन्न कर्ते हैं। विवाद ऐसा निवम किन्न कर्ते हैं हैं कि—१-धानमजान २-तत्पुबकतत्वावभ्रदान भीर ३ वन दोनों पूर्वक बंबारणा इस तीनोंका एक माथ होना ही मोक्समान है। ]—

#### नावा २३६

क्ष्यवार्थ —[ हर ] रम नोकर्ने [ क्ष्य ] विस्तवी [ क्ष्यवसूती प्रति ] बावम पूर्वक रृष्टि (रर्शन ) [ म अस्ति ] नहीं है [ क्षम ] क्ष्में [ क्षेपक] क्षेप

र कोडामा - अनेर कमा—अनेर को | [ प्रमुक्ता अनेरक्तमा है वर्गाम्पेट कर है वर्ग और काडा मर्कताम अनेर कोर्नि नका ( को कोन्सो ) कोड को उन्तर्की हैं। ] १. कुळानेरकेन कोडाम्बुन्द है। को उन्तरेत कोड कोडि क्या ( को कोन्सो )

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या शून्यस्य स्वपरिविभागाभावात् कायकपायैः सद्दैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविपयाभिलापतया पड्जीविनकाय-घातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यभावाच्या परमात्मज्ञानाभावाद् ज्ञेयचक्रक-माक्रमणिनर्गलज्ञितितया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाग्रचप्रवृत्त्यभावाच्च संयम एव न तावत् सिद्धचेत्। असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितकाग्रचगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनाम श्रामण्यमेव न सिद्धचेत्। अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत ।। २३६ ।।

[नास्ति ] नही है, [इति ] इसप्रकार [ सूत्रं भणित ] सूत्र कहता है, ग्रौर [ असंयतः ] ग्रसयत वह [ अमण ] श्रमण [ कथं भवित ] कैसे हो सकता है ?

टीका:—इस लोकमे वास्तवमे, स्यात्कार चिह्नवाले ग्रागमपूर्वक 'तत्वार्थ-श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो जून्य हैं उन सभीको प्रथम तो सयम ही सिद्ध नही होता, क्योंकि (१) स्वपरके विभागके ग्रभावके कारण काया ग्रौर कषायोके साथ एकताका ग्रध्यवसाय करनेवाले वे जीव, 'विषयोकी ग्रभिलाषाका निरोध नही होनेसे छह जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते है, इसलिये उनके सर्वत निवृत्तिका ग्रभाव है। (ग्रर्थात् किसी भी ग्रोरसे किचित्मात्र भी निवृत्ति नही है), तथापि (२) उनके परमात्मज्ञानके ग्रभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवाली 'निर्गल ज्ञप्ति होनेसे ज्ञानरूप ग्रात्मतत्वमे एकाग्रताकी प्रवृत्तिका ग्रभाव है। (इसप्रकार उनके सयम सिद्ध नही होता) ग्रौर (इसप्रकार) जिनके सयम सिद्ध नही होता उन्हे रें सुनिश्चित ऐकाग्रचपरिणततारूप श्रामण्य ही—जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है वही—सिद्ध नही होता।

इससे आगमज्ञान—तत्वार्थश्रद्धान श्रीर सयतत्वकी युगपतताको ही मोक्षमार्गत्व होनेका नियम (सिद्ध ) होता है ॥ २३६ ॥

१ तत्वार्थश्रद्धानलत्तरणवाली = तत्वार्थका श्रद्धान जिसका लत्तरण है ऐसी। [सम्यग्दर्शनका लत्तरण तत्वार्थश्रद्धान है। वह आगमपूर्वक होता है। आगमका चिह्न 'स्यात्' कार है।]

२ जिन जीवोंको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है उनके भले ही कदाचित् पचेन्द्रियोंके विषयोंका सयोग दिखाई न देता हो, छह जीवनिकायकी द्रव्यहिंसा न दिखाई देती हो, और इसप्रकार सयोगसे निवृत्ति दिखाई देती हो, तथापि काया और कषायके साथ एकत्व माननेवाले उन जीवोंके वास्तवमें पचेन्द्रियके विषयोंकी अभिलाषाका निरोध नहीं है, हिंसाका किंचित्मात्र अभाव नहीं है, और इसप्रकार परभावसे किंचित्मात्र निवृत्ति नहीं है।

३ निर्गल=निरकुश, सयमरिहत, स्वच्छन्दी।

४ सुनिश्चित = दृढ़ ( दृढ़तापूर्वक एकाप्रतामें परिणमित होना सो शामण्य है।)

**अवागमञ्जनतरवार्व प्रश्नावर्ध वतरवानामवीव वयरव** 

110

ण हि मागमेण सिन्मदि सहहणं जिर वि सहहमाणो अत्ये असंजदो वा ण निन्नादि ॥

न द्वायमेन सिद्धणति श्रहार्थं यदापि वास्त्यवेषु । श्रहणन नर्धानसंपतो वा न विश्वति ॥ २३७ ॥

श्रद्धान्तरात्रनेवागभवनितेन हानेक व्यक्तिनाकाविता श्रद्धानेक व द्वपति । तवादि—मायमवद्येन एकउपद्यावाँच् विरुद्ध वर्ष्यं वर्षि राम्बद्धविद्यदेक्कानाकारवास्थानं च तवा प्रत्येति वदा वर्षोदितस्यकः श्रद्धान्तवस्थानं दितमास्मानमन्त्रमञ्जू कर्षं नाम देवनिमन्त्रो द्वावविद्यते हानी स्वात् । श्रद्धानिकार्षे

भव, यह सिद्ध करते हैं कि-सागमज्ञान-तत्वार्यमञ्जान और विकास समुग्रपत्पनेको मोक्समार्गत्व वटित नहीं होता:—

नाचा २१७

খনৰ বাৰ্ত্ত :-- [ সাৰমূল ] মানুম ই [ যহি ৰাখ ] যহি [ কৰাঁছু সহাৰ্থ কৰা কৰা ] প্ৰামান মুহাল ল হা চা [ ল হি ডিহুখতি ] ডিহি (মুচ্চি ) বহা হৈছি [ কৰাৰ সহাৰ্থানা ] প্ৰামান মুহাল কংনৰালা সা [ কৰাৰ হা ] যহি কৰাৰ হা চা [ ল নিৰ্মাণ ] দিবালকা সাতে লগুটি হালা।

टीका:—घागमजनित ज्ञानसे यदि वह श्रदानकृत्य हो तो विकि वहीं होती धीर वो उस (घागमजान ) के बिना नहीं होता ऐसे श्रदानसे जी विवि वहीं (ब्रदान ) संयमकृत्य हो तो सिदि नहीं होती । यथा —

धागमबससे सकत पदार्थोंकी विस्पष्ट 'तकला करता हुधा भी विविधित सकल पदार्थोंके श्रेयाकारोंके साथ मिसित 'होनेवासा विशव एक झान विवका भाकार है ऐसे घारमाको उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो सथोक्त धारमाके अकानके कृत्य होनेके कारण जो स्वोक्त धारमाका धनुभव नहीं करता ऐसा वह बेबिविका

१ तर्बन्द - विचारकः। वृष्टि इस्तादिक आध्यकामा आस ।

विक्तिया दोनेवाला—निभिवा दोनेवाला अर्थवच्छो गाम; अर्थान् अर्थे जाननेवाला । व्यवस्थ प्रमुक्ति क्रेयाकार विकास गतिर्विचन दोने हैं अर्थान् जो उन्हें जानता है ऐसा अन्य एक क्रार्थ क्रियालाला कर है। ।

रेन शास्त्रमाला ।

नही होता ॥ २३७ ॥

कारकरिम्बतिविशद्दैकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवन्नि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयित तदानादिमोहरागद्वेषवासनोपज्ञनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वैरिण्याश्चिद्वृत्तेः स्वस्मिन्नेव स्थानानिर्वासनिनःकम्पैकतत्त्वमूर्व्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम संयतः स्यात् । असंयतस्य च यथोदितात्मतत्त्वप्रतीतिरूपं श्रद्धानं यथोदितात्मतत्त्वानुभृतिरूपं ज्ञानं वा किं क्रुर्यात् । ततः संयमशृत्यात्
श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धिः । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य
मोक्षमार्गत्वं विद्यदेतेव ।। २३७ ।।

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्येऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमत्वं
द्योतयति—

भवन्नप्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशृत्यादागमानास्ति सिद्धिः । किंच-सकलपदार्थज्ञेया-

य्रज्ञानीको, ज्ञेयद्योतक होनेपर भी, ग्रागम क्या करेगा ? ( ग्रागम ज्ञेयोका प्रकाशक होनेपर भी वह ग्रज्ञानीके लिये क्या कर सकता है ? ) इसलिये श्रद्धानशून्य ग्रागमसे सिद्धि नहीं होती।

ग्रीर, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होता हुग्रा विशद एक ज्ञान जिसका ग्राकार है ऐसे ग्रात्माका श्रद्धान करता हुग्रा भी, ग्रनुभव करता हुग्रा भी यदि जीव ग्रपनेमे ही सयमित होकर नहीं रहता, तो ग्रनादि मोह राग द्वेषकी

जान विमूढ जीव कैसे ज्ञानी होगा ? (नही होगा, वह अज्ञानी ही होगा।) और

व्यभिचारिणी) है ऐसी चिद्वृत्ति (चैतन्यकी परिणिति) अपनेमे ही रहनेसे, वासनारिहत निष्कप एक तत्त्वमे लीन चिद्वृत्तिका अभाव होनेसे, वह कैसे सयत होगा ? (नही होगा, असयत ही होगा) और असयतको, यथोक्त आत्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त आत्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये सयमशून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती। इससे आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके अयुगपत्पनाके मोक्षमार्गत्व घटित

वासनासे जनित जो परद्रव्यमे भ्रमण उसके कारण जो स्वैरिणी (स्वेच्छाचारिणी-

श्रव, श्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी, श्रात्मज्ञान मोक्षमार्गका साधकतम ( उत्कृष्ट साधक ) है यह बतलाते हैं —— ४६

162

ज अराणाणी कम्म स्वेदि तं णाणी तिहिं गुत्तो स्वेदि उत्सासमेत्रेख ॥ २३ औ वरहानी कर्म जरवात स्वयत्वस्तासमोदिकः । रजानी विभिन्नीतः जरवातुष्यवासमानेष ॥ १३८ ॥

यदशानी कर्म समगरिशाटमा शास्त्रकारी विज्योक्यतेन व व्यवस्थानस्थानस्थितः प्रकृतःचादिविकारमापगरिणणः पुनरारोधितसंतानं स्वत्रकस्थानस्थानिकः वर्षकः विवयति तदेव शानी स्वात्कारकेतनाममञ्जयत्वार्षमञ्जानसंवत्त्वनीनकारिकवनस्थानस्थितः

#### नामा २३८

कन्यार्थं — [वह कर्म ] जो कर्म [अञ्चात ] प्रजाती [क्रम्बरक्त क्रीमीक ] लक्षकोटिमवीर्में [क्षम्यति ] क्षपाता है [कह ] वह [क्रजी ] ज्ञानी [क्रिक क्रम ] तीन प्रकार (मन वक्षन काम ) से गुप्त होनेसे [उष्क्ष्मसमात्रेण ] उष्क्षास्याप्त्री [अपयति ] क्षपा देता है।

टीका:—को कम (सजानीको) कमपरिपाटीसे तथा सनेक प्रकारकै बासतपादिकप उद्यमसे पकते हुये रागदेवको किया होनेसे सुखदु खाविकिकार सावकप परिणामित होनेसे पुन सतानको खारोपित करता जास इसप्रकार, क्वकोटि सर्वो जयों करके (सहा कष्टसे) स्वज्ञानी पार कर बाता है वहीं कर्न (ज्ञानीको स्थारकारकेतन सागमज्ञान तरवाकंग्रद्धान और स्थारतव्यके पुष्पप्रपानके सितायससायसे प्राप्त सुद्ध आस्मतत्वको सुनुप्रति विसक्त सक्ष्मके है ऐसे ब्रामीकिक सद्भावके कारण काम-वणन-भनके कर्मोके उपप्रसार किया प्रवत्सान होनेके प्रवस्त उद्यमसे पकता हुआ रागद्धेयके छोडनेसे समस्त सुकतु काविकिकार सरकार निरस्त हुआ होनेसे पुन सतानको सारापित न करता जास इसप्रकार उक्ष्मात्यावर्वे ही सीमामानसे ही ज्ञानी नष्ट कर बेता है।

इससे धागमजान तत्वाषश्रदान धौर सयतत्वका युगपत्पना होनेपर की धारमजानको ही मोलमागका साधकतम समत करना ।

१ प्रपास — विरास सटकप्रांता यह, तक बाता वह, [ब्रामीक अस्तिएसके कारण कारण्यात्र सम नंबाणी कर्ण तक बातेशै तिस्थिततः प्रकारते हैं।]

नैन शास्त्रमाला ]

मयात्मतत्त्वानुभृतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायवाङ्मनःकर्मीपरमप्रष्टचित्रगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रम-पच्यमानमपद्दस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानसुच्छ्वास-मात्रेणैव लीलयैव पातयति । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपघेऽप्यात्मज्ञानमेव मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यम् ॥ २३८ ॥

अथात्मज्ञानशून्यस्य सर्वागमञ्चानतत्त्वार्थश्रद्धान्संयतत्वानां यौगपद्यमप्यप्यकिंचित्कर-मित्यनुशास्ति—

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । 'यज्जदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सव्वागमधरो वि ॥२३६॥ परमाणुप्रमाणं वा मुर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुनः ।

विद्यते यदि स सिद्धिं न स्वभते सर्वागमधरोऽपि ॥ २३९ ॥

भावार्थः — अज्ञानीके कमश. तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कमं पकते हैं, और ज्ञानीके 'ज्ञानीपनके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कमं पकते है; इसलिये अज्ञानी जिसकर्मको अनेक शतसहस्र- कोटि भवोमे महाकष्टसे उल्लघन (पार) कर पाता है वही कमं ज्ञानी उछ्वासमात्रमे ही, कौतुकमात्रमे ही नष्ट कर डालता है। और अज्ञानीके वह कमं, सुखदु खादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः नूतनकर्मरूप सतितको छोडता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदु खादिविकाररूप परिणमन न होनेसे वह कमं पुन. नूतनकर्मरूप सतितको नही छोडता जाता। इसलिये आत्मज्ञान ही मोक्षमार्गका साधकतम है।। २३८।।

श्रव, यह उपदेश करते है कि-श्रात्मज्ञानशून्यके सर्व श्रागमज्ञान, तत्वार्थ-श्रद्धान तथा सयतत्वका युगपतता भी श्रिकचित्कर है, श्रर्थात् कुछ भी नहीं कर सकती —

### गाथा २३९

अन्वयार्थ:—[पुनः] स्रौर [यदि] यदि [यस्य] जिसके [देहादिकेषु] शरीरादिके प्रति [परमाणुप्रमाण वा] परमाणुमात्र भी [मूर्च्छा ] मूर्च्छा [विद्यते ]

१ ज्ञानीपन = आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ताके अतिशय प्रसादसे प्राप्त शुद्धज्ञानमय आत्मतत्वकी अनुभूति ज्ञानीपनका लचण है।

२ शत-सहस्र-कोटि = १०० $\times$ १००० $\times$ १००००००

#### मवाग्यशान्तरवार्वभक्षावसंवतत्वयीमक्वात्यश्चनवीक्व्यं साववति---

पाई जाय तो [सः] वह [सर्वावयपरः नवि] असे ही सर्वावशका वारी हो को वी [सिहिन समते ] सिद्धिको प्राप्त नहीं होता।

रीक्स — सकल धागमके सारको हस्तामककवत् करलेसे ( हवेजीमें रखें हैं प्राविकें समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे ) जो पुष्प भूत-वर्तमान भावी 'स्वोचित पर्यायकें साथ प्रशेप द्रव्यसमूहको जाननेवाले भारमाको जानता है अद्धान करता है और समित रखता है उस पुष्पके भागमज्ञान-तस्वाधभद्धान-स्वत्यस्की कुमपत्ता है नेपेर मी, यदि वह किचित्मात्र भी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीराविके प्रति ( एस्तवंधी ) भूष्णि 'उपरक्त रहनेसे 'विवयसाय उपयोगमें परिचत करके ज्ञानास्क धारमाध्य प्रमुप्तव नहीं करता तो वह पुष्प गात्र उतने ( कुछ ) मोहमलक्षंकस्य कीकेंके साथ वेंचे हमे कमीसे न स्वत्या हमा सिद्ध नहीं होता ।

इमलिये शारमजानशून्य भागमजान तत्वावश्रद्धान-सयतत्वका बुवपत्यना जी भावितत्वर ही है।। २३६॥

भव भागमङ्गान-तत्वाषध्यद्धान-सम्तत्वके भुगपत्पनाके साथ भारत्वाकने मुगपत्पनाको साधित करते हैं (भर्षात् धागमङ्गान तत्त्वावभद्धान भीर संकरण इस जिन (दीनों) के साथ भारमङ्गानक भूगपत्पनाको सिद्ध करते हैं k—

१ स्वाचित - जपनेको निवत, अपन <sup>३</sup> चोल्य। [आलाका स्व**धाय विकासकी स्वेरियपकी** महित समस्य प्रकाको जानमा है।]

रे, प्रथरण ~ नसिनः विकारी I

१ मिनवरणा ~ क्यराग रहितः, निमसः, निर्विदारः, ग्रहः ।

# पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेंदियसंवुडो जिदकसात्रो । दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ २४० ॥

पञ्चसमितस्त्रिगुप्तः पंचेन्द्रियसंत्रतो जितकपायः । दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ २४० ॥

यः खन्वनेकान्तकेतनागमज्ञानवलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमा-त्मानं श्रद्धानोऽनुमवंश्रात्मन्येव नित्यनिश्रलां वृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्कुशितप्रवृत्तिप्रवर्तित-संयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्रलनिरुद्धपचेन्द्रियद्वारतया सम्रुपरतकायवाङ्मनोव्यापारो भूत्वा चिद्वृत्तेः परद्रव्यचङ्क्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंवलनादेकीभृतमपि स्व-भावभेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनैव कुशलो मल्ल इव सुनिर्भरं निष्पीडच निष्पीडच कषायचक्रम-क्रमेण जीवं त्याजयित, स खलु सकलपरद्रच्यशून्योऽपि विशुद्धदृशिक्षप्तिमात्रस्वभावभृतावस्था-

## गाथा २४•

अन्वयार्थः — [ पचसमितः ] पाँचसमितियुक्त, [ पंचेन्द्रियसंवृतः ] पाच इन्द्रियो-का सवरवाला [ त्रिगुप्तः ] तीन गुप्ति सहित, [ जितकषायः ] कषायोको जीतनेवाला, [ दर्शनज्ञानसमग्रः ] दर्शनज्ञानसेपरिपूर्ण [ श्रमणः ] जो श्रमण [ सः ] वह [ संयतः ] सयत [ मणितः ] कहा गया है।

टीकाः--जो पुरुष अनेकान्तकेतन आगमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थीके जेयाकारोके साथ मिलित होता हुग्रा, विशद एक ज्ञान जिसका ग्राकार है ऐसे म्रात्माका श्रद्धान भ्रौर अनुभव करता हुआ ग्रात्मामे ही नित्यनिक्चल वृत्तिको इच्छता हुग्रा, सयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्रको पाँचसमितियोसे अकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुन्रा, क्रमश पचेन्द्रियोके निश्चल निरोध द्वारा जिसके काय-वचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्त हुग्रा है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्रव्यमे भ्रमणका निमित्त जो कषायसमूह वह श्रात्माके साथ अन्योन्य मिलनके कारण अत्यन्त एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके स्रात्मासे ही कुशल मल्लकी भाँति अत्यन्त ैमर्दन कर करके अक्रमसे उसे मार डालता है, वह पुरुष वास्तवमे, सकल परद्रव्यसे शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभाव-

१ मर्टन कर करके = दबा दवाके, कचर कचरके, दमनकरके, २ आत्मतत्त्वका स्वभाव विशुद्ध दर्शन-ज्ञान मात्र है।

166 वितास्मतरकोपनातनिस्पनिकद्वक्तिया सामारसँकत एव स्वात् । **स्त्रीय** 

भञ्जानसंगतस्यवीनपद्यारमञ्जनबीनकां सिञ्चाति ॥ २४० ॥

नवास्य विद्यानगद्यानगर्यार्थं बद्धानसंगठत्ववीनकात्पद्धानगीनका मित्वत्रवास्ति--

समसत्तुवंधुवरगो समसुहदुक्सो पससर्विदसमा । समलोट दुकचणो पुण जीविदमरशे समी समनी ॥ २४१ 🛎

> समस्त्रक्रवन्त्रकर्गे समस्त्रकरूपाः प्रवंसानिन्दासकः। समहोहकाञ्चनः पुनर्वीवितमस्ये समा अवना ॥ २४१ ॥

संबमः सम्यम्दर्बनहानपुरःसरं चारित्रं, चारित्रं वर्मः, वर्वः साम्बं, सम्बं बोदकोश्रीकीयः

मारमपरिचाम' । ततः संवतस्य सारम् सम्बन्धः । तत्र बनुषन्तुवर्धनीः सुक्रदुःखनीः प्रकेताः निन्दयोः । कोष्टकाञ्चनयोजीवितगरणयोज समय अर्थ मम क्रोऽर्य स्वः, अवशक्त्योऽर्थ परि-रूपसे रहनेवाले भारमतत्व (स्वव्रव्य)में नित्यनिष्टवस परिचति उत्पन्न होनेधे, साक्षात् समत ही है। भीर उसे ही भागमञ्चान-तत्वाषश्रदान-समतत्वके कुप्पन्त-

के साथ बारमज्ञानकी युगपतता सिद्ध होती है।। २४० ॥ भव भागमञ्जान-तत्वाधश्रद्धान-संयतत्वके युगपतपनाके साथ भारतवालका युगपत्पना जिसे सिद्ध हुआ है ऐसे इस समतका क्या मक्षण है सो कहते हैं-

अन्दर्वार्थः—[समस्त्रुक-पुर्वाः] जिसे क्षत्रु और बल्यु वर्ग समान 🗗

[समस्बद्धावः] सूक दूक समान है [प्रश्नंसानिन्दासमः] प्रश्नसा धौर निन्दाके प्रति बिसको समता है [समहोहकामनः ] जिसे लोष्ठ (मिट्टीका दला ) भीर सूवर्ष समान है [पुनः रेतमा [बीवितमस्बेसमः रेजीवन-भर्णके प्रति विसको समता 🖟 बह भिम्मकः विश्वमण है।

रीका:--समम सम्यव्यक्षनज्ञानपुरुक चारित्र है चारित्रधर्म है वस साम्य

है साम्य मोहक्षीम रहित बारमपरिणाम है। इसलिये सयसका साम्यसक्षण है। वहाँ (१) क्षत्रु-वधुवगर्ने (२) सुक्त-दुकार्ने (३) प्रक्षंसानिस्वार्ने (४) मिट्टीके क्से भीर सोनेमें ( प्र ) जीवत-मरणमें एक ही साथ (१ ) यह मेरा पर (सन्) है महस्य (स्वजन) है (२) 'यह ब्राह्माव है यह परिताप है (३)

तापः, इदं ममोत्कर्षणमिद्मपकर्षणमयं ममाकिश्चित्कर इदम्रपकारकिमदं ममात्मधारणमय-मत्यन्तिविनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमिप विशुद्धदृष्टिक्षप्तिस्वभाव-मात्मानमनुभवतः शत्रुवन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्टकाञ्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्ञेय-त्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किल सर्वतः साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंय-तत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यस्य संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम् ॥ २४१ ॥

अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाप्रयलक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

दंसणणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुहिदो जो दु । एयग्गगदो त्ति मदो सामगणं तस्स पडिपुगणं ॥ २४२ ॥

> दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु । एकाम्रगत इति मतः श्रामण्य तस्य परिपूर्णम् ॥ १४२ ॥

'यह मेरा उत्कर्षण (कीर्ति) है, यह अपकर्षण (अकीर्ति) है,' (४) 'यह मुभे अिक चित्कर है, यह उपकारक (उपयोगी) है,' (५) 'यह मेरा स्थायित्व है, यह अत्यन्त विनाश है' इसप्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिससे रागद्वेषका द्वेत प्रगट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव करता है, और (इसप्रकार) शत्रु-बन्धु, सुख-दुख, प्रशसा-निन्दा, लोष्टकाचन और जीवित-मरणको निर्विशेषतया ही (अन्तरके विना ही) ज्ञेयरूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मामे जिसकी परिणित अचितत हुई है; उस पुरुषको वास्तवमे जो सर्वत साम्य है सो (साम्य) सयतका लक्षण समभना चाहिये—िक जिस सयतके आगमज्ञान-तत्वार्थ-श्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध हुई है।। २४१।।

त्रव, यह समर्थन करते हैं कि आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके युगपत्-पनाके साथ आत्मज्ञानके युगपत्ताकी सिद्धिरूप जो यह सयतता है वही मोक्षमार्ग है, जिसका अपर नाम एकाम्रतालक्षणवाला श्रामण्य है —

### गाथा २४२

अन्वयार्थः—[ यः तु ] जो [ दर्शनज्ञानचरित्रेषु ] दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र-[ त्रिषु ] इन तीनोमे [ युगपत् ] एक ही साथ [ सम्रुत्थितः ] श्रारूढ है, वह [एकाग्रगतः] वेवकात्वरस्ववात्रविविक्तस्वेत सम्वय्क्तरविक वेवकात्वरस्वयम् विकर्णयः वेवकात्विकान्वरत्विकान्वरत्विक्षयः स्वाद्य वेवकात्विकान्वरत्विष्यस्याणम्बद्दशत्वरस्वक्षित्वस्य वात्वरस्यवेत व विकर्णयः सम्वयस्य वक्षस्य स्वयस्य स्वयस्य

टीकाः—अंग्रतस्य भीर ज्ञानुतस्यकी तथाप्रकार ( जैसी है वैसी ही ज्यामं )
प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यन्दर्शन पर्याय है अंग्रतस्य भीर ज्ञानुतस्यकी तथाप्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है वह सम्यन्दर्शन पर्याय है, अंग्र भीर ज्ञानुक्त विश्व क्षिण्यां क्ष

वह (स्यक्तकस्य भववा श्रासप्यरूप मोक्सार्ग) भेदारमक है इसिकै 'सम्यक्षेत-कात चारित्र मोक्साग है' इस्प्रकार पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे उसका

१ क्रिमंतर-जन्म किया; ब्रिंग और झारा कन्म कियारे विस्तवक्रियरे सिद्ध होने प्रके कारव रचित होती हुई से दश-झारा वास्ततलमें परिवृति वह चारितपर्योक्त क्रमण है।]

भावक वर्षात होनेवाला, भीर भावक बिस्तक्ष्य हो सो आक्ष्य है। आस्मा भावक है और सम्बद्धाताहि पर्वाचे भावक हैं। भावक भीर साम्बद्धा प्रश्नुत व्यक्ति गृह तिक्क्षण (प्रक्रिक्य) होता है। भावक भारमा व गी है और भावक्षण सम्बद्धात्रेश्वाचि प्रवृत्ति व्यक्षण न ग है।

१ पेष — पीनेकी वस्तु, बैसे संबाई । स्थाईका स्वाद अनेकासका एक होता है। क्योंक अपेन्द्रे करमें स्वादं अपेन्द्रे करमें स्वादं करमें स्

४ वहाँ भनेकासक एकवे महासबसें की मनेकासकता है वह परह्रकसम नहीं है। वहाँ परह्रक्ति तो निवृत्ति ही है। बार सम्बन्धन हान-वारिकास एक बंबोंके कार वृत्ति मनेकासकता है। इसमिन्ने वहाँ, मनेकासकता होनेवर भी एकासता ( एक-कारता ) है.

चारित्राणि मोक्षमार्ग इति मेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्रघं मोक्षमार्ग इत्यमेदात्मकत्वाद्व्यप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि मेदामेदात्मकत्वाचदुभयमिति प्रमाणेन प्रज्ञाप्तिः ॥ २४२ ॥

\*इत्येवं प्रतिपचुराशयवशादेकोऽप्यनेकीभवं-स्त्रैलक्षण्यमथैकताग्रुपगतो मार्गोऽपवर्गस्य यः । द्रष्टृशातृनिवद्धवृत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दता-मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलं येनोल्लसन्त्याश्चितेः ॥ १६ ॥

# अथानैकाग्रचस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति-

इसलिये 'वे दोनो (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तथा एकाग्रता) मोक्षमार्ग है' इसप्रकार प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है।। २४२।।

[ ग्रब क्लोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दृष्टा-ज्ञातामे लीनता करनेको कहा जाता है। ]

प्रज्ञापन है, वह ( मोक्षमार्ग ) अभेदात्मक है इसलिये 'एकाग्रता मोक्षमार्ग है' इसप्रकार

द्रव्यप्रधान निश्चयनयसे उसका प्रज्ञापन है, समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है,

अर्थ:—इसप्रकार, प्रतिपादकके आशयके वश, एक होनेपर भी अनेक होता हुआ ( अभेदप्रधान निक्चयनयसे एक-एकाग्रतारूप-होता हुआ भी वक्ताके अभिप्रायानुसार भेदप्रधान व्यवहारनयसे अनेक भी—दर्शनज्ञानचारित्ररूप भी—होता होनेसे )

'एकता ( एकलक्षणता )को तथा 'त्रिलक्षणताको प्राप्त जो अपवर्ग ( मोक्ष ) का
मार्ग उसे लोक दृष्टा-ज्ञातामे परिणित बाधकर ( लीन करके ) अचलरूपसे अवलम्बन
करे, जिससे वह ( लोक ) उल्लसित चेतनाके अतुल विकासको अल्पकालमे

अब यह दिखाते है कि—अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नही होता (अर्थात् अनेकाग्रता मोक्षमार्ग नही है)—

प्राप्त हो।

<sup>#</sup>शाद्<sup>°</sup>ल विकीड़ित छन्द ।

१ द्रव्यप्रधाननिश्चयनयसे मात्र एकामता ही एक मोत्तमार्गका लक्तरण है।

२ पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे दर्शनज्ञानचारित्ररूप त्रिक मोच्नार्गका लच्चण है।

टीका:—क्रेयतस्य भोर कातृतस्यकी तवाप्रकार ( वैसी है वैसी ही, क्यार्य )
प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दर्शन पर्याय है क्रेयतस्य भीर जातृतस्यकी तथान्
प्रकार भनुभूति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दर्शन पर्याय है क्रेय भीर जातृतस्यकी तथान्
प्रकार भनुभूति जिसका लक्षण है वह जानपर्याय है क्रेय भीर जाताकी 'भिवांवरी'
तिवृत्तिके द्वारा रचित वृष्टि ज्ञातृतस्यमें परिणति जिसका सक्षण है वह चारिज पर्याय
है। इन पर्यायोकी भीर भारभाके 'भाव्यभावकताके द्वारा उत्पन्न भति गाढ़ धरीधर
मिलनके वलके कारण इन तीनों पर्यायरूप प्रगुपत भग-भगी मावसे परिचत धारणाकी
भारमिन्यत्वा होने पर जो सयतस्य होता है वह सयतता एकायतालक्षणवाका भागाव्य
जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोकामाग ही है—ऐसा समक्ष्या चाहिये व्याधिक वर्षी
( स्यतस्वमें ) 'पेयकी भौति 'भ्रतेकारमक एकका भनुभव होने पर भी समस्य पर्याव्यक्षि
निवृत्ति होनेसे एकायता भगित्यक्त ( प्रगट ) है।

वह (समतस्वरूप प्रवता श्रामण्यरूप मोक्षमार्ग ) नेवारमक है इसकिये 'सम्मावर्शन ज्ञान-चारित्र मोक्षमाग है' इसप्रकार पूर्यावप्रधान स्ववहारनम**से उसका** 

१ क्रियांचर—शस्य क्रिया; [श्रेष और जाता अन्य क्रियांच विशासक्रियांचे स्मित्र होने च्यां कारदा रचित होती हुई वो दक्षा-जाता आलाक्ष्यमें परिवाधि यह चारिक्षयांच्या सच्या है।]

भावक वर्षात होनेवाला, और भावक विसम्बद्ध हो से सावव है। अल्ला वाक्य है और सन्वन्दर्गमानि पर्वार्थ भाव्य हैं। मावक और आव्यका परस्पर वर्षात पहुं सिक्य (क्योंक्य ) होता है। भावक भारता थारी है और भारत्यक्षप सन्वन्दर्गमानि प्रवृद्धि उसका वान है।

३ पेच — पीतेकी बत्तु, जैसे ठंबाइ । [ ठंबाईका स्वाद अनेकालक एक होता है। व्यक्ति व्यक्ति कार्य ठंबाईका ही स्वाद जाता है, और अन्ते वसर्थ वृष्ण क्या, स्रोद्ध कार्याविष क्या बाहा जाति अनेक वत्त्वविष्य क्या बाहा जाति अनेक वत्त्वविषय क्या वाहा है । ]

प्र वर्षों अनेकासक एकडे अनुभवमें को जनेकासकता है वह वरह्रकासन वही है। वहाँ वरहान्वेंके तो निवृत्ति ही है; ताल सन्वन्यक्रीन क्राल-वारिक्तर क्र-वंकेंडे करवा है। जनेकासकता होनेवर की एकासक (१०-व्यक्त ) है।

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतिस्तिष्टन ग्रुह्मति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन् ग्रुच्यत एव न तु बच्यते । अत ऐकाग्रचस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धचे तु ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनम् ॥

वथ शुभोपयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति-

समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयिष्ह । तेसु वि सुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः ग्रुद्धोपयुक्ताः ग्रुभोपयुक्ताश्र भवन्ति समये। तैष्विप ग्रुद्धोपयुक्ता अनास्रवाः सास्रवाः शेषाः॥ २४४॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति] श्रोर न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोको [क्षपयति] खपाता है।

टीका:—जो ज्ञानात्मक ग्रात्मारूप एक ग्रग्र (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय नही करता, ग्रौर उसका ग्राश्रय नही करके ज्ञानात्मक ग्रात्मज्ञानसे ग्रभ्रष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुग्रा मोह नही करता, राग नही करता, द्रेष नही करता, ग्रौर ऐसा वर्तता हुग्रा (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बधता नही है।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुग्रा ।

श्रब, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते है। उसमे (प्रथम), शुभोपयोगियोको श्रमणरूपमे गौणतया बतलाते है —

## गाथा २४%

अन्वयार्थः—[ समये ] शास्त्रमे ( ऐसा कहा है कि ), [ शुद्धोपयुक्ताः श्रमणाः ] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [ शुमोपयुक्ताः च मवन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [ तेषु अपि ] उनमे भी [शुद्धोपयुक्ताः अनास्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सास्रवाः] शेष सास्रव है, ( श्रर्थात्—शुभोपयोगी स्नास्रव सहित है । )

100

मुक्किदि वा रञ्जदि वा दुस्ताद गा जदि समणो अवणाणी मन्मिदि कमोहि विविदेषि क्षेत्री जिल्लामा सम्बद्धाः ।

यदि अयणोऽज्ञानी वच्यते कर्मशिर्विचित्रैः ॥ २४३ ॥

यो हि न **यह श**नारमानगारमानमेकमई जनपति होऽवरचं हेप*एक*,प्यक्तपदानी तदासाय च क्रानारमारमकानावृत्रकः स्वयमकानीमृतो क्रुवाचि वा रज्याचे वा क्रेक्ट का क्रावाह्यम बन्पत एवं न त विद्युप्पते । जत जनैकालपस्य न नोक्रमार्थतं सिद्ध्योत ॥ २४३ ॥

अधेकाष्ट्रपरव मोजगार्गत्वमववारवरन्त्रपर्वहरति-बाद्रेस जो ण सुरुमादि ण हि रज्जदि धेव दोससुवयाहि। समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविद्याणि ॥२००॥

> मर्चेत को न प्रकृति न दि रज्वति नैव द्वेत्रप्रकाति । भ्रमची यदि स निवर्त भ्रमपति क्रमौचि विविदानि ।। २४४ ।।

#### गाचा २५३

अन्तरार्थं --[ यदि ] यदि [ अगवः ] श्रमण [ अन्यत् इष्यत् वास्त्रः] मन्यद्रभ्यका मालय करके [ बड़ानी ] प्रज्ञानी होता हुया [ इचित वा ] मोइ करता है [स्च्यति वा] राग करता है [ब्रेटि वा] अथवा इव करता है तो वह [सिन्दैं। कर्मीमः विविध कर्मीते विश्वते विश्वता है।

दीका'--- जो वास्तवमें ज्ञानारमक बारमारूप एक ब्रग्न (विवय ) को नहीं माता वह प्रवस्य क्षेत्रभूत प्रत्य प्रस्थका प्राध्य करता है और उसका प्राध्य करके ज्ञानारमक प्रारमज्ञानसे अध्ट वह स्वय श्रज्ञानी होता हुआ मोह करता है राव करता है भावता द्वेष करता है भीर ऐसा (मोही रागी भाषता द्वती ) होता हुमा वंपको हैं। माप्त होता है परन्तु मृक्त नहीं होता I

इससे घनेकावताको मोक्षमार्गत्य सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥

भव एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह (भाषाय महाराज) निश्चित करते देवे ( मोक्षमाग प्रज्ञापनका ) उपसहार करते हैं ---

कन्यवार्थ ---[वदि वः अनगः] यदि श्रमण [अर्वेषु ] पदार्थीमें [व स्वारि ]

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभृतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादश्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभृतिस्तिष्ठन्न मुद्यति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभृतः सन् मुच्यत एव न तु वघ्यते । अत ऐकाग्रधस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धचे त् ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग- प्रज्ञापनम् ॥

यथ शुभोषयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोषयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयिन्ह । तेसु वि सुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्व भवन्ति समये। तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता मनास्रवाः सास्रवाः शेपाः॥ २४५॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेपम् उपयाति] श्रीर न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोको [क्षपयति] खपाता है।

टीका:—जो ज्ञानात्मक ग्रात्मारूप एक ग्रग्र (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका ग्राश्रय नहीं करता; ग्रीर उसका ग्राश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक ग्रात्मज्ञानसे ग्रश्रप्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुग्रा मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्रेष नहीं करता, ग्रीर ऐसा वर्तता हुग्रा (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बंधता नहीं है।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हम्रा

श्रव, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते है। उसमे (प्रथम), शुभोपयोगियोको श्रमणरूपमे गौणतया बतलाते है —

## गाथा २४५

अन्वयार्थः—[ समये ] शास्त्रमे (ऐसा कहा है कि), [ शुद्धोपयुक्ताः अमणाः ] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [ शुमोपयुक्ताः च मवन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [ तेषु अपि ] उनमे भी [शुद्धोपयुक्ताः अनास्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सास्रवाः] शेष सास्रव है, ( श्रर्थात्—शुभोपयोगी श्रास्रव सहित हैं।)

व सह आमण्यपरिजर्ध विद्वाचार्थ वीविवस्तावकम्पनाः
सुविश्वद्वरिकतिस्वावास्यवस्त्वरुक्तिः व्यः
स्वत्रव्वरिक्षतिस्वावास्यवस्त्वरुक्तिः श्वः
स्वत्रविष्टाः कमामङ्ग्द्रीकृतकस्त्रो निवान्सङ्गरकनृत्वस्त्रनतः जनणाः विः
चीयते । 'पस्मेण परिणद्भा नव्या विद्यः सुद्धर्वयोगवद्गो । वावदि विन्यान्यर्क्षः
समास्त्रदे इति स्वयमेव निक्षितस्वादस्ति वावन्युत्रोययोग्यस्य वर्गेण व्यान्यर्क्षेत्रस्यः
समास्त्रदे विद्यानाः

टीका — जो वास्तवमें शामध्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके नी, जीवित होनेस, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिकपसे प्रवर्तमान को 'सुविद्युद्ध करिकें स्वमाव मारमतत्वमें परिणतिकप शुद्धोपयोगभूमिका उसमें धारोहक करिकें के हैं, वे (शुमोपयोगी) जीव— जो कि शुद्धोपयोगभूमिकाके 'उपकंठ किसकें रहे हैं, धौर कपायने जिनकी शक्ति कुष्टित की है तथा वो प्रस्कृत (धातुर) मनवाले हैं वे-असण हैं या नहीं, यह यहाँ कहा बारहा है—

ैधम्मेग परिणदप्पा ग्राप्पा जिंद सुद्धसपयोशकुतो । पानिह किन्तर्म सुहोत्रजुतो व सग्गपुह ॥ इस्त्रकार ( अगनान कृत्यकृत्वावायने ११ वी वाचाने ) पर्वाद्ध हो तिरुपण निया है इस्तिये सुभोपयोगका समके साव एकार्यसमयान है । इस्तिये सुभोपयोगका समके साव एकार्यसमयान है । इस्तिये समक्ष है । किन्तु वे सुद्धोनक्षेत्री साव समान कोटिके नहीं है, क्योंकि सुद्धोपयोगी समस्त कवार्योको निरस्त किना होनेसे साव समान कोटिके नहीं हैं, बयोंकि सुद्धोपयोगी तो कवायक्षक विनष्ट न होनेसे समक्ष है । सौर ऐसा होनेसे ही सुद्धोपयोगियोंको साव इन्हें ( गुओपयोगियोंको ) एकार्का नहीं लिया ( वणन किया ) जाता मात्र पीछेसे ( गोणक्षपर्ये ही ) किया वासा है ।

स्तार्थ — परमागमम ऐसा कहा है कि सुद्धीपयोगी समन हैं और सुभोपयोगी भी गौजतमा श्रमण है। जस निश्चयस सुद्ध बुद्ध-एक-स्वभाववाले विद्ध जीव ही जीव कहलाते हैं और व्यवहारने चतुगति परिणत समृद्ध जीव मी जीव क्ये

१ अभ्यतसम्बद्धा स्वमायः सुविशुद्धा इत्रान और ज्ञान है।

९. वपचंठ = तशहरी, पदास, सबरीकवा आगा निवटता

र. व्यक्तः = तत्त्वरा, पदासा सम्प्रात्तका सामा तकरता ३ अत्—वसपरिकृत व्यक्तप्रवाला आसा वर्षि शुद्धापकोगमें युक्त हो ्तो सोचमुलको सम्ब

और वरि गुजांपनीगर्ने पुष्क हो तो त्वरामुनको (बंधको ) पाता है।) ४ एकावसम्बन्ध — एक पदावर्षे साथ रहसक्तक्त संबंध (आत्वपदार्वमें वर्षे ह्योपनाग एकमाथ हो मकता है इससिवे गुजोपनोत्तका समके साथ एकावसम्बन्ध है।)

भवेत्, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपायत्वादनास्त्रा एव । इमे पुनरनवकीर्णकपायकणत्वा-त्सास्त्रवा एव । अत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी न समुचीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ॥ २४५ ॥

अथ शुभोवयोगिश्रमणलक्षणमास्त्रयति—

तेन शास्त्रमाला ]

श्चरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिज्ञत्तेसु । विज्जदि जदि सामग्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥

यर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु । विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेचर्या ॥ २४६ ॥

सकलसंगसन्यासात्मिन श्रामण्ये सत्यपि कपायलवावेशवशात् स्वयं शुद्धात्मवृत्तिमात्रे-णावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वईदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रावस्थितिप्रति-

जाते है, उसीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोकी मुख्यता है ग्रौर शुभोपयोगी जीवोकी गौणता है, क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्मभावनाके बलसे समस्त शुभाशुभ सकल्प-विकल्पोसे रहित होनेसे निरास्रव ही है, ग्रौर शुभोपयोगियोके मिथ्यात्वविषय-कपायरूप ग्रशुभास्रवका निरोध होने पर भी वे पुण्यास्रवयुक्त है ॥ २४५ ॥

भ्रब, जुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते है -

# गाया २४६

अन्वयार्थः — [ श्रामण्ये ] श्रामण्यमे [ यदि ] यदि [ अहदादिषु भक्तिः ] श्रहंन्तादिके प्रति भक्ति तथा [ प्रवचनाभियुक्तेषु वत्मलता ] प्रवचनरत जीवोके प्रति वात्सलय [ विद्यते ] पाया जाता है तो [ सा ] वह [ शुभयुक्ता चर्या ] शुभयुक्त चर्या ( शुभोपयोगी चारित्र ) [ भवेत् ] है।

टीका:—सकल सगके सन्यासस्वरूप श्रामण्यके होने पर भी जो कषायाश (श्रल्पकपाय) के ग्रावेशके वश केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमे स्वय ग्रशक्त है, ऐसा श्रमण, पररूप (१) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले श्रह्नतादिक तथा (२) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोके प्रति (१) भक्ति तथा (२) वात्सल्यसे चचल है उस (श्रमण) के, मात्र उतने

सम्बेतु अवस्थानित्योतु च जनना सत्त्वत्यमा च अवन्तिस्तः इचितंतित्वद्भवास्त्रकृषे ह्योरचोनि चारितं स्वाहः । वदः योगि चारितस्त्वकम्यः ॥ २४६ ॥

नव हुनोपनोविजयनातां न्याच्युक्त्यंत्रवि— वंदनानमंसायेहिं चन्युद्वाणात्तुगमनपद्धिनत्तौ । स्मायेसु समावनायो ज जिंदिदा रायव्यरियम्ब ॥ ३ क्युन्यस्ट्यान्यसम्बद्धानस्वातिकविः ।

'n

कर् नवरस्थानाः । वयवेषु वजारतयो व विभिन्ना राजस्यनिम्हः ॥ ६३७ ॥

रागसे प्रवतमान पर्जन्मप्रवृत्तिके साव सुद्धारमपरिणतिमित्रित होनेहें, वृद्धे

इससे ( यह कहा गया है कि ) खुडात्माका अनुरायकुक्त चारित कुनीन्यति अमर्जोका सक्षम है।

क्रवार्ष:—मात्र सुद्धारमपरित्रतिक्य रहनेमें प्रसम्ब होनेके कारण वा क्रांच्य पर वो प्रहृंत्तावि उनके प्रति मक्तिये तथा पर वो धानमपरायण वीव उनके प्रति बात्सत्यसे चचल (प्रतिवर) हैं उनके सुप्रोपयोगी चारित्र है, क्योंकि सुद्धारमप्रियम्प्रि परवस्य प्रवृत्ति (परवस्यमें प्रवृत्ति)के साव मिली हुई है धवति वह सुभभावके वाल मिश्रित है।। २४६।।

भव शुरोपयोगी अमगोंकी प्रवृत्ति बतलाते हैं —

#### बाचा २४७

अन्यवार्षः—[अभवेषु ] स्नमणेक प्रति [ कन्युन्यसक्तरमान्यां ] वन्यान-ममस्कार सहित [अन्युत्यानानुसमनप्रतिपषिः ] अन्युत्यान ग्राँर "ग्रनुसमतक्त्य "विनीण प्रवृत्ति करना तथा [अमाधनयः ] उनका सम दूर करना [शायवाँगास् ] राषववाँग [व विनिद्या ] निन्दित नहीं है।

१ अध्युत्वान-धान्त्रवै सन्। होवाना वह ।

र, अञ्चनमध - पीछे चलका वह ।

१ विनीय -- वित्तवपुष्ठ, सन्मामपुष्ठ, विवेती, सञ्ज ।

शुभोषयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मषृचिषु श्रमणेषु वन्दननमस्करणाभ्युत्थानानुगमनप्रतिषचिप्रषृचिः शुद्धात्मष्टचित्राणनिमिचा श्रमापनयनप्रवृचिध न दुष्येत् ॥ २४७ ॥

> त्रथ श्रुभोषयोगिनामेवैवंविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति— दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसि । चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥ २४ = ॥

> > दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेपाम् । चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ २४८ ॥

अनुजिप्टक्षापूर्वेकद्रश्नेनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोपणप्रवृत्तिर्जनेन्द्रपूजी-पदेशप्रवृत्त्व श्रुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥ २४८ ॥

अथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोषयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति-

टीका:— शुनोपयोगियोके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये जिनने शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोके प्रति जो वन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान-अनुगमनरूप विनीत वर्तनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो श्रम दूर करनेकी (वैयावृत्यरूप) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोके लिये दूषित (दोषरूप, निन्दित) नहीं है। (अर्थात् शुभोपयोगी मुनियोके ऐसी प्रवृत्तिका निषेध नहीं है)।। २४७।।

अब यह प्रतिपादन करते है कि शुभोपयोगियोके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है — गाथा २४८

अन्वयार्थ:—[ दर्शनज्ञानोपदेश: ] दर्शनज्ञानका (सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका) उपदेश, [शिष्यग्रहण ] शिष्योका ग्रहण, [च ] तथा [तेषाम् पोषण ] उनका पोषण, [च ] श्रौर [ जिनेन्द्रपूजोपदेश: ] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [हि ] वास्तवमे [ सरागाणांचर्या ] सरागियोकी चर्या है।

टीका:—ग्रनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दर्शनजानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्य-ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति ग्रीर जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति शुभोपयोगियोके ही होती है, शुद्धोपयोगियोके नहीं ॥ २४८॥

अब, यह निश्चित करते है कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोके ही होती हैं —

उदकुणदि जो वि शिष शाहुत्वस्थासः कायविराभणरहिदं सो वि सरागण्याणो से ॥ २४६ उपकोशि वोऽपि निर्ण सहार्वर्णस्य ॥ कावविराजस्यविर्ण कोऽपि करावश्यानः स्थाह ॥ २४६ ॥

त्रविद्यावर्धयमत्वात् प्रद्धाविरायनरहिता वा कावकारि हृद्यस्था विवासीकार्यः व्यक्ति विवासीकार्यः । १४९ ॥

नव प्रकृषेः संयमिक्ते वित्रवे विवेचवि-

#### नाचा २४९

कन्यमार्वः—[यः निषि] जो कोई (धन्य ) [तिस्पै] सदा (खन्यविशयक्तरियं] (खह) कामकी विराधनासे रहित [चातुर्वर्णस्य ] चारमकारके [अनक्ष्यक्य । धनग सपका [उपकरोति] उपकार करता है [सा अपि] वह मी [स्ताब्यक्य । स्यात्] रागकी प्रधानतावाला है ।

टीका:—सयमको प्रतिज्ञा की होनेसे 'बट्कायके विरावनसे रहित जो कीर्दै भी शुद्धारमपरिणतिके रक्षणमें निभित्तभूत 'बारभ्रकारके अमणसबका उपकार करनेकी प्रवृत्ति है वह सभी रागप्रवानताके कारण सुभोपयोगियोंके ही होती है सुद्धोपयोगियोंके कदापि नहीं ।। २४९ ।।

सब प्रवृत्तिके स्वयमके विरोधी होनेका निषेध करते हैं ( सर्थांत् श्रुप्रोपयोधी समाके स्वयमके साथ विरोधवाली प्रवृत्ति होनी चाहिये -यह कहते हैं ):---

र असक्तरंपको सुद्धारमपरियारिके रक्तरंगी निभित्तमूत को वपकार मन्ति हुयोपकोपी असक्त करते हैं वह कह कारकी विरावनासे रहित होती है, क्वोंकि वन ( हुयोपयोगी असक्तें ) वे संकामकी प्रतिक्षा जी हैं।

र जमपन्ते ४ तकार का हैं-(१) वारि,(२) मुनि,(३) वित और (४) जनकार! वादिताम कामय व्यक्ति हैं, वार्षि, सन्तर्यने काका केवला केवला समय मुनि हैं, वरमाव का वर्षक्रे वीमें काक्स काम वित हैं और सामान्य साथु अनगार हैं। इसमध्य काम

जैन शास्त्रमाला ]

# जिंद कुणिंद कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो। ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥ २५०॥

यदि करोति कायखेदं वैयावृत्त्यर्थग्रुद्यतः श्रमणः। न भवति सवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात्॥ २४०॥

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तित्राणाभिष्रायेण वैयावृत्त्यप्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराधयित स गृहस्थधमीनुप्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा संयमाविरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्ताविष संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥ २५० ॥

# वाथा २५०

सन्त्रयार्थः—[यदि] यदि (श्रमण) [वंयावृत्यर्थम् उद्यतः] वंयावृत्तिके लिये उद्यमी वर्तता हुन्ना [कायखेदं] छह कायको पीडित [करोति] करता है तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नही है, [अगारी भवति] गृहस्थ है, (क्योकि) [सः] वह (छहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति) [श्रावकाणां धर्मः स्यात्] श्रावकोका धर्म है।

टीका:—जो (श्रमण) दूसरेके गुद्धातमपरिणतिकी रक्षा हो,—इस ग्रभिप्रायसे वैयावृत्यकी प्रवृत्ति करता हुग्रा ग्रपने सयमकी विराधना करता है, वह गृहस्थधमंमे प्रवेश कररहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है। इससे (यह कहा है कि) जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा सयमके साथ विरोध न ग्राये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्यों कि प्रवृत्तिमे भी, सयम ही साध्य है।

भागर्थः — जो श्रमण छह कायकी विराधना सहित वैयावृत्यादि प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थधमंमे प्रवेश करता है, इसलिये श्रमणको वैयावृत्यादिकी प्रवृत्ति इसप्रकार करनी चाहिये कि जिससे सयमकी विराधना न हो।

यहाँ इतना विशेष समभना चाहिये कि—जो स्व शरीर पोषणके लिये या शिष्यादिके मोहसे सावद्यको नहीं चाहता उसे तो वैयावृत्यादिमे भी सावद्यकी इच्छा नहीं करनी चाहिये,—यही शोभास्पद है। किन्तु जो श्रन्यत्र तो सावद्यकी इच्छा करे किन्तु अपनी श्रवस्थाके योग्य वैयावृत्यादि धर्मकार्यमे सावद्यको न चाहे उसके तो सम्यक्तव ही नहीं है।। २५०॥

वर मार्चेक्स्सिक्से दर्वरहिल् जोरहासं शिरवेक्सं प्राप्तकपयोगयारं ऊच्चद्र सेतो जदि वि क्यो

> वेक्क क्रिके सम्बद्धानसम्बद्धानस्य । महस्मानेत्वारं करोतु केले वक्कानः ॥ २४१ ॥

वा विकानुकानापूर्विक क्रोक्कारकाचा प्रवृत्तिः क क्रान्तेकारविवेधीविकीति प्रदेश वैनपु प्रदासनावर्षनगष्ट्रपष्ट्रपितवा साधारमाध्यसचर्गपुरेषु प्रवृत्तिकार्वेकानु

प्रव प्रवृत्तिके विषयके वो विभाग वतनाते हैं ( सर्वात् प्रव कह पर्वाति कि सुभापयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योग्य है और प्रित नहीं ) —

#### नामा २४१

कम्बर्गार्थं — [क्यांचि अन्य होता है अमेरि [ मान्यरानाकरवर्षानुकानम् ] साकार—धनाकार वर्षानुक ( कैया ) कैसीय [ अनुकल्पा ] प्रतुकल्पासे [ निरपेलं ] निरपेलतया [ उपकार करोह ] ( बृबोचनोको ) प्रपकार करो ।

टीका — जो बनुकम्पापूचक परोपकारस्वकप प्रवृत्ति उसके करनेचे वर्णी प्रस्प सप तो हाता है तो भी धनेकान्तके साथ नवीसे जिनका विश्व पविष क्षा प्रति से सुद्ध वर्गीने प्रति— जो कि सुद्धारमाक ज्ञान-दशनम प्रवर्तमान 'वृत्तिके क्षार्य' साक्षार 'धनाकार चर्यावान हैं उनके प्रति — सुद्धारमाकी उपलब्धिक धारिरिक्ष क्षार्य सबकी प्रपेक्षा किये विना ही उस प्रवृत्तिक करनेचा नियेध नहीं है किया क्षार्य सकते प्रति सभी प्रकारम वह प्रवृत्ति धानिषद हो ऐसा क्षार्य के स्वीकि वहाँ ( धर्मात् विव प्रकार प्रति सभी प्रकारम वह प्रवृत्ति धानिषद हो ऐसा क्षार्य के स्वीकि वहाँ ( धर्मात् विव मुक्त प्रति सभी प्रकारम की जाय तो ) उस प्रकार विव प्रवृत्ति परक धीर निवक स्वारमपरिक्षितिको रक्षा नहीं हो सकती ।

स्वताय — सर्वाप सनुकरमागुरुव परापकारस्यसप प्रवृत्तिस झस्पलेप तो होस्स है सर्वापि सर्वि (१) ज्ञारसाकी जानरधनसप वर्षावास सुद्ध जनोंके ब्रीट एक्ट

र वर्षि - परिक्रम्, क्लेश, क्लेश कर ।

अन नावार है और एक्ट्रेंग असवार है।

निरपेक्षतयैवान्पलेपाप्यप्रतिपिद्धा न पुनरन्पलेपेति सर्वत्र सर्वथैवाप्रतिपिद्धाः, तत्र तथा-प्रवृत्त्याशुद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥ २५१॥

अथ प्रवृत्तेः कालविभागं दर्शयति—

रोगेणे वा छुधाए तरहाए वा समेण वा रूढं। दिहा समणं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए॥ २५२॥

रोगेण वा ज्ञुधया तृष्णया वा श्रमेण वां रूढम् । इद्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्तया ।। २५२ ॥

यदा हि समधिगतशुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस्य तत्प्रच्यावनहेतोः कस्वाप्युपसर्गस्योपनिपातः

(२) शुद्धात्माकी उपलिव्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके उसका निषेध नही है। परन्तु, यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूपचर्यावाले शुद्ध जैनोके अतिरिक्त दूसरोके प्रति, तथा (२) शुद्धात्माकी उपलिब्धिके अतिरिक्त अन्य किसी भी अपेक्षासे, वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निपेध है, क्योकि इसप्रकारसे परको या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं होती ।। २५१ ।।

अब, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते है ( अर्थात् यह बतलाते है कि— गुभोपयोगी श्रमणको किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं )—

## गाथा २५२

अन्त्रयार्थः — [ रोगेण वा ] रोगसे, [ चुधया ] क्षुधासे, [ तृष्णया वा ] तृषासे [ अमेण वा ] अपवा श्रमसे [ रूढ़म् ] ग्राकात [ श्रमणं ] श्रमणको [ दृष्ट्वा ] देखकर [ साधुः ] साधु [ आत्मशक्त्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रतिपद्यताम् ] वैयावृत्यादि करो ।

टीका:—जब शुद्धात्मपरिणितको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करे ऐसा कारण—कोई भी उपसर्ग—श्राजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको श्रपनी शक्तिके श्रनुसार प्रतिकार करमेकी इच्छारूप प्रवृत्तिकाल है, ग्रौर उसके श्रतिरिक्तका काल श्रपनी शुद्धात्मपरिणितकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है।

१ प्रतिकार = उपाय, सहाय,

िसगवास बीक्जबक्य-क्या

स्पात स शुमोपयोगिना स्वश्चत्या प्रतिविकीर्या प्रश्नविकातः । इतरस्त स्वयं श्रद्धारमङ्केः सम चिगमनाय केवर्ड निश्चिष्कार एवं II २४३ II

मव लोकसंमारणप्रवृत्ति सनिमित्तविमार्गं दर्शयति---

वेञ्जावचणिमित्त गिलाणगुरुवालवृहसमणाण ।

लोगिगजणसंभासा ण णिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥ २५३ ॥

वैयाष्ट्रस्यनिमिषं म्हानगुरुवालष्ट्रद्रश्रमणानाम् ।

सौकिकअनसँगाया न निन्दिता वा ध्रमीयपुता ॥ २४३ ॥ समिवगतश्चदात्मश्चीनां न्छानगुरुवारुवद्वभगणानां वैयावस्थानिमिचमेव वृद्वासम्बद्धिः शून्यबनर्समाषण प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ २४३ ॥

मावार्य - जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणके स्वस्य भावका नाश करनेवाला रोगाविक माजाय तब उस समय शुमोपयोगी साधुको उनकी सेवाकी

इच्छारूप प्रवृत्ति होती है भौर शेष कालमें शुद्धारमपरिणतिको प्राप्त करनेके निये निष भनुष्ठान होता है ॥ २४२ ॥

भव मागंकि साथ बातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विमाग सहित बतलाते हैं ( प्रणीत् अभागमोगी अभागमो भोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति किस

निमित्तसे करना योग्य है भौर किस निमित्तमे नहीं सो कहते हैं ) --गाया २४३ अन्ययार्थः -- [ वा ] भीर [ म्लानगुरुवालबृद्धभवणानाम् ] रोगी गृर (पूज्य

बड़े ) बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी [वैयानुस्यनिमित्त ] सेवाके निमित्तस [धुमीपपुता]

शुभोपयोगयुक्त [ सौकिकअनर्समामा ] सौकिक जनोंके साथको बातचीत [ न निन्दिता ] निन्दित नहीं है। टीका:--शुद्धारमपरिणतिको प्राप्त रोगी गुरु बाल धौर वृद्ध श्रमणोकी

सेवाके निमित्तासे ही (शुभोपयोगी श्रमणको) शुद्धारमपरिणतिशुन्य लोगोंके साथ बातचीत प्रसिद्ध है (-बास्त्रॉमें निपिद्ध नहीं है ) किन्तु भन्य निमित्तसे भी प्रसिद्ध हो

ऐसा नहीं है ॥ २५३ ॥

अथैवमुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौणमुख्यविभागं दर्शयति—

# एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं। चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं॥ २५४॥

एषा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनगृहस्थानाम् । चर्या परेति भणिता तयैव परं लभते सीख्यम् ॥ २५४ ॥

एवमेष गुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोषयोगः तद्यंशुद्धात्मप्रकाशिकां समस्तिवरितिष्ठपेषुषां कषायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंगतत्वाद्गौणः श्रमणान् नां, गृहिणां तु समस्तिवरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषायसद्भावात्प्रवर्तमानोऽपि स्क्रै-

म्रब इसप्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते है, ( श्रयात् यह बतलाते है कि किसके शुभोपयोग गौण होता है श्रौर किसके मुख्य होता है।)—

## गाथा २५४

अन्वयार्थः—[एपा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [अमणानां] श्रमणोके (गौण) होती है [वा गृहस्थानां पुनः] ग्रौर गृहस्थोके तो [परा] मुख्य होती है, [इति मणिता] ऐसा (शास्त्रोमे) कहा है, [तया एव] उसीसे [परं सौख्यं लभते] (परम्पराते) गृहस्थ परम सौख्यकों प्राप्त होता है।

टीका:—इसप्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त वर्यारूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरितको प्राप्त श्रमणोके कषायकणके सद्भावके कारण प्रवित्त होता हुग्रा, गौण होता है, क्योंिक वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणितसे विरुद्धरागके साथ सबघवान है, ग्रौर वह शुभोपयोग गृहस्थोके तो, सर्वविरितके ग्रभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका ग्रभाव होनेसे कषायके सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुग्रा भी, मुख्य है, क्योंिक—जैसे ईंघनको स्फिटिकके सपर्कसे सूर्यके तेजका श्रनुभव होता है (ग्रौर इसलिये वह कमश जल उठता है) उसीप्रकार-गृहस्थको रागके सयोगसे शुद्धात्माका ग्रनुभव होता है, ग्रौर (इसलिये वह शुभोपयोग) कमश परम निर्वाणसौक्यका कारण होता है।

१ चारित्रदशामें प्रवर्तमान उंग्र शुद्धात्माप्रकाशनको ही यहां शुद्धात्मप्रकाशन गिना है, सम्यग्दृष्टिगृह-स्थके उसका अभाव है । शेष, दर्शनापेचासे तो सम्यग्दृष्टिगृहस्थके भी शुद्धात्माका प्रकाशन है ही ।

१८९

टिकसंपर्केणार्कतेत्रस इवैघसां रागसंयोगेन शुद्धारमनोऽनुमवारक्रमतः परमनिर्वाणसीस्यकारण स्वाच मुख्यः ॥ २४४ ॥

मय रामोपयोगस्य कारणवैपरीत्यात् फलवैपरीत्यं साधयति-

रागो पसत्यभृदो वत्य्वविसेसेण फलदि विवरीद । णाणाभूमिगदाणिह वीजाणिव सस्मकालिम्ह ॥ २५५ ॥

> रागः प्रशस्त्रभृतो बस्तुविद्येपण पळति विपरीतम् । नानामृतिगवानीइ बीजानीव सस्यकाले ॥ २४४ ॥

ययैकेपामपि पौद्यानां भूमिवैपरीस्याश्रिष्यधिवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागरुभणस्य भाषार्थं --दशनापेक्षासे तो श्रमणको सथा सम्यन्द्र्य्टिगृहस्थको शुद्धात्माका

ही पाश्रय है, परन्तु चारित्रापेकासे धमणके मुनियोग्य सुद्धारमपरिणति मुख्य होनेसे शुभोपयोग गौण है और सम्यन्द्रिट गृहस्थके मृनियोग्य शुद्धात्मपरिणिकको प्राप्त न हो सकनेसे अशुभ वचनाथ शुभोपयोग मुख्य है । सम्यग्द्रिट गृहस्थके अशुभसे (-विशेष भगुद्ध परिणतिसे ) छूटनेके लिये प्रवतमान जो यह गुभोपयोगका पुरुपाय वह भी घुदिका ही मन्दपुरुपाय है क्योंकि शुद्धात्मद्रश्यके मद धासम्बनसे धशुम परिणित बदल कर धुम परिणति होती है भीर गुद्धात्मद्रव्यके उग्न मासम्बनसे सुभपरिणति भी बदल कर श्रद्धपरिणति होजाती है।। २५४॥

भय, यह सिद्ध करते हैं कि शूओपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीहता होती है --

#### बाद्या २१४

मन्त्रपार्यं ---[१६ नानाभूमिगतानि बीब्रानि ६व ] जसे इस जगतमें भनेक प्रकारकी भूमियोंमें पडे हुये बीज [सस्यकाले ] चा यकालमें विपरीततया फलित होते हैं उसीप्रकार [प्रवस्तभूतः रागः] प्रवास्तभूत राग [वस्तु विश्लेषण] वस्तु भेदसे (-पात्र भेदसे ) [ विपरीतं प्रस्तृति ] विपरीतत्वया फलता है।

टीकाः—जसे वो के वो ही बीज होने पर भी भूमिकी विपरीधराये निष्यित्तिकी विपरीतता होती है ( सर्थात् सच्छी सुमिमें उसी बीजका सच्छा सर्भ परपन्न होता है भीर कराब भूमिमें वही कराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता h शुभोषयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यंभावित्वात् ॥ २५५ ॥

मध कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति—

छदुमत्थविहिदवत्थुसु वदणियमज्भयणभाणदाणरदो । ण लहदि अपुणब्भावं भावं सादप्पगं लहदि ॥ २५६ ॥

छद्मस्थविहितवस्तुपु व्रतनियमाभ्ययनध्यानदानरतः । न लभते अपुनभीवं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६॥

शुमोपयोगस्य सर्वज्ञन्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य प्रण्योपचयपूर्वकोऽपुनर्भात्रोपलम्मः किल फलं, तचु कारणवेपरीत्याद्विपर्यय एव । तत्र छग्नस्थन्यवस्थापितवस्तूनि कारणवेपरीत्यं तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुमोपयोगस्यापुनर्भावश्त्न्यकेवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवेपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम् ॥ २५६ ॥

उसीप्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वहका वही होता है, फिर भी पात्रकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यका भेद अवश्यम्भावी ( अनिवार्य ) है ॥ २५५ ॥

भ्रव कारणकी विपरीतता श्रौर फलकी विपरीतता वतलाते हैं —

### गाया २५६

अन्वयार्थः—[ छ्यस्यविहितवस्तुषु ] जो जीव छद्यस्यविहित वस्तुग्रोमें ( छद्मस्थ—ग्रज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिमे ) [ व्रतिवयमाध्ययनध्यानदानरतः ] व्रत-नियम-ग्रध्ययन-ध्यान-दानमे रत होता है वह [ अपुनर्भावं ] मोक्षको [ न रूमते ] प्राप्त नही होता, ( किन्तु ) [ सानात्मकं भावं ] सातात्मक भावको [ रूपते ] प्राप्त होता है ।

टीकाः— 'सर्वज्ञस्थापित वस्तुम्रोमे युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसचयपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति है। वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है। वहाँ, छद्मस्थस्थापित वस्तुयें वे कारणविपरीतता है, उनमे व्रत-नियम-म्रध्ययन-ध्यान-दानरतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशून्य केवल 'पुण्यापसदकी प्राप्ति है वह फलकी विपरीतता है, वह फल सुदेव-मनुष्यत्व है।। २१६॥

१ सर्वज्ञस्थापित = सर्वज्ञ कथित।

२. पुर्यापसद = पुर्य-अपसद, अधमपुर्य, हतपुर्य।

1=8

भव भारणवैपरीस्यफ्छवैपरीस्ये एव व्याख्याति---

भविदिदपरमत्येसु य विमयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । जुड कद व दत्त फलिद कुदेवेसु मणुवेसु ॥ २५७ ॥ मविदितपरमार्थेषु च विषयकपायाधिकेषु पुरुपेष । त्रष्ट कर्त वा दर्च फलति इदेवेषु मञ्जेषु ॥ २४७ ॥

यानि हि व्यवस्थन्यवस्थापितवस्तुनि कारणवैपरीत्यं ते खळ्ळ छ्रद्वारमपरिवानशून्यत यानवाप्तश्चद्वात्मवृत्तितवा वाविदितवरमार्था विषयकपायाधिकाः पुरुषाः तेप श्चमोपयोगासमध्यनां स्रष्टोपकृतदत्त्वानां या केवलपुण्यापसद्भाप्तिः फलवैपरीस्पं तस्कृदेवमनुज्ञस्वस् ॥ २४७ ॥

मव कारणवैपरीत्यात फलमबिपरीत न सिन्यतीति भद्वापयति--

भव (इस गाथामें भी) कारणविषयीतता भीर फलविषयीतता ही धतलाते हैं ---

#### याचा १४७

अन्द्रपार्चः—[ अविद्विषरमार्चेषु ] जिन्होंने परमार्थको नहीं जाना है [ च ] ग्रीर विषयकसायाधिकेय ेजो विषय-क्यायमे ग्रधिक हैं पुरुषेयु ऐसे पुरुषोंके प्रति [ जुई कुर्त वा इचं ] सेवा उपकार या दान [ कुदेवपु मलुजेपु ] कृदेवरूपमें ग्रीर कूमनुष्यरूपमें [फडित ] फलता है।

टीका--जो छत्रस्यस्यापित वस्तुय हैं वे कारणविपरीतता हैं वे (विपरीत कारण ) बास्तवमें (१) शद्धारमज्ञानसे जन्यताके कारण 'परमाधके धजान' मौर (२) बाद्धारमपरिणतिको प्राप्त न करनेसे विषयकषायमें अधिक' ऐसे पूरुप हैं। उनके प्रति भूभोपयोगात्मक जीवोंको-सेवा उपकार या दान करनेवाले जीवोंको-जो नेवल पूर्ण्यापसदकी प्राप्ति है सो वह फलविषरीतला है वह (फल) कुदेव मनुष्परव है ॥ २५७ ॥

भव यह श्रद्धा करवाते हैं कि कारणकी विपरीतसासे भविपरीत फल

सिद्ध नहीं होता ---

# जिद ते विसयकसाया पाव ति परूविदा व सत्थेसु । किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ २५८॥

यदि ते विषयकपायाः पापिमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु । कथं ते तत्प्रतिवद्धाः पुरुपा निस्तारका भवन्ति ॥ २५८ ॥

विषयकपायास्तावत्पापमेव तद्वन्तः पुरुषा अपि पापमेव तद्वरक्ता अपि पापानुरक्त-त्वात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकपायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्प्यन्ते कथं पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविषरीतं सिष्येत् ॥ २५८ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति —

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सब्वेसु । गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स॥ २५६॥

# गाथा २५८

अन्वयार्थः—[यदि वा] जविक '[ते विषयकपायाः] वे विषयकषाय [पापम्] पाप हैं' [इति] इसप्रकार [शास्त्रेषु] शास्त्रोमे [प्ररूपिताः] प्ररूपित किया गया है, तो [त्रत्प्रतिबद्धाः] उनमे प्रतिवद्ध (विषय-कपायोमे लीन)[ते पुरुषाः] वे पुरुष [निस्तारकाः] निस्तारक (पार लगाने वाले) [कथं भवन्ति] कैसे हो सकते हैं?

टीका:—प्रथम तो विपयकपाय पाप ही हैं, विषयकपायवान् पुरुष भी पाप ही हैं, विषयकपायवान् पुरुष भी पाप ही हैं, विषयकषायवान् पुरुषोक प्रति अनुरक्त जीव भी पापमे अनुरक्त होनेसे पाप ही हैं। इसलिये विपयकषायवान् पुरुष स्वानुरक्त (विषयकषायवान्के प्रति अनुरक्त) पुरुषोको पुण्यका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे ससार से निस्तारके कारण तो कैसे हो सकते हैं (नहीं हो सकते ), इसलिये उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता (अर्थात् विषयकषायवान् पुरुषह्प विपरीत कारणका फल अविपरीत नहीं होता।)॥ २५ = ॥

भ्रब ग्रविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'श्रविपरीत कारण' उसको बतलाते हैं — ४९ 109

ठपरठपापरवेन सर्वधर्मिमध्यस्यस्वेन गुणग्रामीपसेवित्वेन च सम्यम्दर्धनज्ञानचारित्रयौग पद्मपरिचातिनिष्युचैकाप्रचारमक्त्युमार्गभागी स अमणः स्वयं मोक्षप्रच्यायतनत्वाद्विपरीतफळका-रणं कारणमविषरीतं प्रत्येयम् ॥ २५९ ॥

अवाविपरीतपळकारण कारणमनिपरीतं ज्याख्याति-

श्रसुमोवयोगरहिदा सुदुधुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।

उपरतपापः पुरुषः सममावो घार्मिकेषु सर्वेषु । गुणसमितिसोपसेवी मवति स मागी समार्गस्य ॥ २५९ ॥

णित्यारयति लोग तेस्र पसत्य लहदि भन्तो ॥ २६० ॥ मधमोपयोगरहिवाः छुद्योपयुक्ताः छुमोपयुक्ता वा ।

> निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रथस्त लमते मक्तः ॥ २६० ॥ गाया २५९

भो सभी घार्मिकोंके प्रति समभाववान् है और [गुणसमितितोपसेबी] जो गुण

मन्त्रपार्थ --- [ डपरतपापः ] जिसके पाप इक गया है [सर्वेष धार्मिकेषु समभावः]

समुदायका सेवन करनेवाला है [म' पुरुषः] वह पुरुष [सुमार्गस्य]सुमार्गका [ मागी मंदति ] भागी होता है । ( भर्चात सुमागवान है) टीका:-पापके रक जानेसे सवधींमयोंके प्रति स्वय मध्यस्य होनेसे भीर गुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्दशन ज्ञानचारित्रकी युगपत्तारूप परिणतिसे रचित एकाग्रतास्वरूप सुमागका भागी ( सुमागशाली-सुमागका भाजन ) है वह अमण

निजनो भीर परको मोक्षका भीर पुण्यका भागतन (स्थान) है इसनिये वह (भ्रमण) भविपरीत फलका कारण ऐसा भविपरीत कारण' है ऐसी प्रतीवि करनी चाहिये ॥ २४१ ॥

भव भविपरीत फलका कारण ऐसा जो श्रविपरीत कारण' है उसे विशेष

समकाते हैं ---

गाथा २६० मन्यपार्यः — [ मशुगोपयोगरहिताः ] जा ग्रासुभोपयोगरहित वर्तते [ गुद्दोपपुकाः ] गुद्धोपपुक्तः [ मा ] प्रथमा [ शुभोपपुक्ताः ] शुभोपपुक्तः होते हैं

(पुण्यशाली ) होते है ॥ २६० ॥

ँ जैन शास्त्रमाला ]

यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेपाप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ताः सन्तः सकल-कपायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षा-यतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्धक्तिभावप्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ २६०॥

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रवृत्तिं सामान्यविशेपतो विधेयतया स्त्रद्वेतेनोपदर्शयति—

दिद्वा पगदं वत्थुं अन्भुद्वाण्पधाणिकरियाहिं। वट्टदु तदो गुणादो विसेसिदव्वो ति उवदेसो ॥ २६१॥

> दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानिक्रयाभिः । वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ २६१ ॥

(श्रमण)[ लोकं निस्तारयन्ति ] लोगोको तार देते है, (श्रीर) [तेषु भक्तः] जनके प्रति भक्तिवान जीव [प्रशस्तं ] प्रशस्त (पुण्य) को [लमते ] प्राप्त करता है।

टीका:—यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही—जो कि मोह, द्वेप श्रीर श्रप्रशस्त रागके उच्छेदसे श्रशुभोपयोगरहित वर्तते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित् गुद्धोपयुक्त (गुद्धोपयोगमे युक्त) श्रीर प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त होते हैं वे—स्वय मोक्षायतन (मोक्षके स्थान) होनेसे लोकको तार देते है, श्रीर उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी

श्रब श्रविपरीत फलका कारण जो 'श्रविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप प्रवृत्ति सामान्यतया श्रोर विशेषतया करने योग्य है,-यह दो सूत्रो द्वारा बतलाते है --

### गाया २६१

अन्वयार्थः—[ प्रकृतं वस्तु ] 'प्रकृत वस्तुको [ दृष्ट्वा ] देखकर (प्रथम तो ) [ अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ] 'ग्रभ्युत्थान ग्रादि क्रियाग्रोसे [ वर्तताम् ] (श्रमण ) वर्तो,

१ प्रकृतवस्तु = अविकृत वस्तु, अविपरीत पात्र (अभ्यतर-निरुपराग-शुद्ध आत्माकी भावनाको बतानेवाला जो बहिरग-निर्मेथ-निर्विकाररूप है उस रूपवाले अमणको यहा भृकृत वस्तु' कहा है।) २ अभ्यत्थान = सम्मानार्थ खडे होजाना और सम्मुख जाना।

श्रमणानामात्मविञ्चिद्विदेवौ प्रकृते बस्तुनि तद्नुकूलक्रियाप्रदूरया गुणातिश्वयाचानमप्र विविद्यम् ॥ २६१ ॥

> श्रद्भाद्राण गहर्ण उवासण पोसण च सकार । भ्र जलिकरण पणम मणिद इह ग्रणाधिगाण हि ॥ २६२ ॥

**अ**स्युत्यानं प्र**र्**णश्चपासनं योपणं च सत्कारः । मन्बसिकरण प्रणामी मणितमिद्द गुणाभिकानां हि ॥ २६२ ॥

श्रमणानां स्वहोऽविकगुणानामस्युत्यानग्रहणोपासनपोपणसत्काराज्यक्षिकरणप्रणामप्रह-चयो न प्रतिपिद्धाः ॥ १६२ ॥

[ततः] फिर [गुणात् ] गुणानुसार [विश्वेषितव्यः] भेद करना,—[ईर्तत तपदशः] ऐसा उपदेश है।

टीका:-श्रमणोंके भारमविश्वकित हेतुमृत प्रकृतवस्तु (श्रमण) के प्रति उनके योग्य कियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताके बारोपण करनेका निपध नहीं है।

भावार्यः -- यदि कोई अमण ग्रन्य श्रमणको देखे तो प्रथम ही मानो वह

ग्रन्य समण गुणातिशयवान् हो इसप्रकार उनके प्रति (स्रभ्युत्यानादि) व्यवहार करना चाहिये। फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार बर्ताद करना चाहिये ॥ २६१ ॥

( इसप्रकार पहला सूत्र कहकर यस इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैं:--)

गाचा २६२

मन्त्रपार्यं - [गुणाधिकानां हि ] गुणमें भविक (श्रमणों ) के प्रति [ मन्यू रवान ] प्रम्यूरयान [ ग्रहणं ] ग्रहण ( भावरसे स्वीकार ) [ उपासन ] उपासन ( सेवा ) [पापण ]पापण ( उनके भ्रधन धयनादिकी चिन्सा ) [सरकारः ] सरकार (ग्रणोकी प्रदोसा) [भक्तिकरण] घञ्जिस करना (विनयपूर्वक हाय जोडना) [च] ग्रीर [प्रचाम ] प्रणाम करना [ इद्द ] यहाँ [ मणितम ] वहा है ।

टीकाः-धमणोंको प्रयमेसे प्रधिक गुणी (धमणोंके ) प्रति प्रम्युरभान प्रहण चपासन पोपण, सस्कार, धजलिकरण भीर प्रणामरूप प्रवृक्तियौ निषिद्ध नहीं हैं॥ २६२ ॥

भैन शासमाला ] — परणानुयोगसूचक चूलिका — देम्ह अय श्रमणाभासेषु सर्वाः प्रयुत्तीः प्रतिपेधयति— अव्सुद्धेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया। संजमतवणाणड्ढा पणिवदणीया हि समऐहिं॥ २६३॥ अभ्युत्येयाः श्रमणाः स्त्रार्थविजारदा उपासेयाः । संयमतपोज्ञानाट्याः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ २६३ ॥ स्त्रार्थवैशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रवृत्तयोऽप्र-तिपिद्धा इतरेपां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिपिद्धा एव ॥ २६३ ॥ अथ कीद्यः श्रमणाभासी भवतीत्याख्याति-ण हवदि समणो ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि । जिद सद्दि ण अत्थे आद्रपधाणे जिएक्खादे ॥ २६४ ॥ न भवति श्रमण इति मतः संयमतपः खत्रसंप्रयुक्तोऽपि । यदि श्रद्धत्ते नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ २६४ ॥ श्रव श्रमणाभासोके प्रति समस्तप्रवृत्तियोका निपेध करते है — गाथा २६३ अन्वयार्थः—[ श्रमणैः हि ] श्रमणोके द्वारा [ सूत्रार्थिविशारदाः ] सूत्रार्थविशारद (सूत्रोके ग्रौर सूत्रकथित पदार्थोके ज्ञानमे निपुण) तथा [ संयमतपोज्ञानाढचाः ] सयम, तप ग्रीर (ग्रात्म) ज्ञानमे समृद्ध [ श्रमणः ] श्रमण [ अस्युत्थेयाः उपासेयाः प्रणिपतनीयाः ] अभ्युत्यान, उपासना और प्रणाम करने योग्य हैं। टीका:—जिनके सूत्रोमे श्रीर पदार्थोमे विशारदत्वके द्वारा सयम, तप श्रीर स्वतत्वका ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोके प्रति ही ग्रभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ ग्रनिषिद्ध हैं, परन्तु उनके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रमणाभासोके प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही हैं ॥ २६३ ॥ भ्रब, श्रमणाभास कैसा ( जीव ) होता है सो कहते है.-गाथा २६४ अन्वयार्थः —[ संयमतपः ध्रत्रसंप्रयुक्तः अपि ] सूत्र, सयम ग्रीर तपसे सयुक्त होने पर भी [यदि ] यदि (वह जीव) [जिनाख्यातान् ] जिनोक्त [आत्मप्रधानान् ]

। भगवान श्री**कृत्यकृत्-कदा**न — प्रवचनसार —

मागमबोऽपि संयदोऽपि तपास्बोऽपि जिनोदितमनन्तार्यनिर्मरं विश्व स्वेनात्मना बेपरवेन निष्पीवत्यादारमप्रधानमध्यभानः धमणामासौ मववि ॥ २६४ ॥

110

किरियास णाणुमगणदि इवदि हि सो णद्रचारित्तो ॥ २६५ ॥

मपबद्वि शासनस्यं भमणं रूप्टवा प्रद्वेपती यो दि । क्रियास नाजमन्यते भवति हि स नष्टशारित्र' ॥ २६४ ॥

श्चवबददि सासणत्थ समण दिद्रा पदोसदो जो हि ।

श्रमण भारतस्थमपि प्रद्वेपादपनदतः क्रियास्यन्तुगन्यमानस्य च प्रद्वेपक्रपायितस्याचारित्रं

मध धामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति---

नश्यति ॥ २६४ ॥

द्मारमप्रधान [ मर्थान् ] पदार्थोका [ न भद्वते ] श्रद्धान नहीं करता तो वह [ समगः न भरति ] धमण नहीं है -- [ इति मतः ] ऐसा ( भागममें ) कहा है ।

टीफा — ग्रागमका ज्ञाता होनेपर भी, समत होनेपर भी तपमें स्थित

होनेपर भी, जिनोक्त मनन्त पदार्थीसे भरे हुये विश्वको-जो कि (विश्व ) भपने भारमासे जैयकपुरे पिया जाता होनेके कारण 'भारमप्रधान है उसका-जो जीव अद्यान

नहीं करता वह श्रमणामास है।। २६४।।

धव जो श्रामण्यसे समान है उनका धनुमोदन (धादर) न करनेवालेका

विनाश वतलाते हैं --गाया २६४

मन्वयार्थ'---[यः दि] जो [शामनस्यं धमण ] शासनस्य (जिनदेवने शासनमें स्थित ) धमणको [ इप्ट्ला ] देखकर [ प्रद्वेपतः ] द्वेपसे [ अपरणति ] उसका भपवाद करता है भौर [क्रियासु न मनुमन्यत ] (सरकारादि) कियाभोके करनेर्ने

मनुमत ( प्रसप्त ) नहीं है [ स' नष्टचारित्र' हि मनति ] उसका चारित्र नष्ट होजाता है। टीका -- जा थमण द्वेपक नारण शासनस्य धमणना भी भपवाद नरता है

भौर (उसके प्रति सत्कारादि) त्रिसाय करनम धनुमत नहीं है, यह श्रमण द्वेपसे 'क्यायित होनेसे उसमा चारित्र नष्ट हो जाता है ॥ २६४ ॥

१ भागमप्रभाग -- जिसमें भारमा प्रधान है ऐसा। [ भारमा समस्त थिरवको जानवा है इसलिये वह

विरवर्मे-विश्वक समस्त पशार्थीमें-प्रधान है। I ९ कपायित - काममानादिक कपायबाते। रंगिन। विकारी । अय श्रामण्येनाधिकं हीनिमवाचरतो विनाशं दर्शयति—

गुणदोधिगस्स विणयं पिडच्छगो जो वि होमि समणो ति । होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥

> गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येपको योऽपि भवामि श्रमण इति । भवन् गुणाधरो यदि म भवत्यनन्तसंसारी ॥ २६६॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन् श्रा-मण्यावलेपवशात् कदाचिदनन्तसंसार्येषि भवति ॥ २६६ ॥

अय श्रामण्येनाधिकस्य हीनं समिमवाचरतो विनाशं दर्शयति—

अधिगगुणा सामगणे वट्टंति गुणाधरेहिं किरियासु। जिद ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पञ्मट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥

अव, जो श्रामण्यमे अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमे हीन (अपनेसे मुनिपनेमे नीचा) हो ऐसा आचरण-करनेवालेका विनाश वतलाते है.—

### गाथा २६६

अन्त्रयार्थः—[यः] जो श्रमण [यदि गुणाधरः भवन् ] गुणोमे हीन होनेपर भी [अपि श्रमणः भवामि] 'मैं भी श्रमण हूँ' [इति] ऐसा मानकर श्रर्थात् गर्व करके [गुणतः अधिकस्य] गुणोमे श्रधिक (ऐसे श्रमण) के पाससे [विनयं प्रत्येषकः] विनय (करवाना) चाहता है [सः] वह [अनन्तसंसारी भवति] श्रनन्तससारी होता है।

टीका:--जो श्रमण स्वय जघन्यगुणोवाला होनेपर भी 'मैं भी श्रमण हूँ' ऐसे गर्वके कारण दूसरे ग्रधिक गुणवालो (श्रमणो) से विनयकी इच्छा करता है, वह श्रामण्यके गर्वके वशसे कदाचित् ग्रनन्त ससारी भी होता है ॥ २६६ ॥

त्रब, जो श्रमण श्रामण्यसे ग्रधिक हो वह जो ग्रपनेसे हीन श्रमणके प्रति समान जैसा (ग्रपने बराबरी वाले जैसा) ग्राचरण करे तो उसका विनाश बतलाते हैं —

यदि ते मिथ्योपयुक्ता मवन्ति प्रश्नष्टचारित्राः ॥ २६७ ॥ स्त्रयमधिकगुणा गुणावरैः परैः सह क्रियास वर्तमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाचारित्राद् प्रस्यन्ति ॥ २६७ ॥

भवासत्संगं प्रतिवेष्यत्वेन दर्शयति-

111

णिन्द्रिवस्तत्थपदो समिद्रक्साच्यो तवोधिगो चावि ।

लोगिगजणससम्म ण चयदि जदि सजदो ण हवदि ॥ २६= ॥ निधनव्यार्यपदः समितक्षणयस्त्रपेऽधिमयापि ।

हौकिकजनमंनमें न स्ववित यदि मंगवी न मवति ॥ २६८ ॥

गावा २६७

म नवार्य — [ यदि धामण्ये मविक्तुणाः ] जो धामण्यमें प्रधिक गुणवाले हैं।

सपापि [ गुणापरै ] होनगुणवासाके प्रति [ किपातु ] ( बदनादि ) त्रियामि [ बर्नन्ने ] बर्नने हैं [ वे ] वे [ मिथ्योपयुक्ताः ] मिथ्या चपयुक्त होते हये [ प्रमुष्टपारिया

[ बर्ग ] बति है | व ] व [ गिर्चार्युकार ] स्वन्य रुच्या हैते हैं । मानि ] पारित्रय अप्ट होते हैं ।

टीहा — जो स्थय घपित गुणवाले होनेपर भी घाय हीनगुणवानों (श्रमणा) न प्रति (यदनादि) त्रियाघाम यतते हैं व माह्य नारण ग्रसम्पर्क

उपयुक्त हाते हुये ( मिष्पामावामें मुक्त होते हुय ) चारित्रते अच्छ होते हैं ॥ २६७ ॥ धब यह बतानाते हैं वि समाराग निषध्य है —

गाया <sup>३</sup>६८

भारतपाधः—[निधितगृतार्षपरः] जिसन सूत्रा धोर धर्मोन परको— धीपस्रातका (धर्मात् जामृतरुषका) निश्चिम किया है [समितकसायः] जिसने

चिम्परागका (चर्चात् जानृतरयका) निदियन क्या है [समितकसाया] जिनने क्यायांका नामन क्या है [म] यो र [नरोऽधिकः अपि] जा चिम्पत सम्यात् है रेगमा श्रीप भी [मिदि] मिर्ट [सीक्कितनमेमाँ] सोक्कितनो संगानका [सरमाठि]

तेना त्रीय भी [ परि ] याँ [ लीक्कितननेनर्गे ] योक्कित नरी छात्रता [ संपक्त स मंत्री ] ता का संपत्र सही है। यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सङ्गध्मणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सङ्गध्म-णोविश्यस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सङ्गध्मणो ज्ञातृतत्त्वस्य निश्चय नान्निश्चितसूत्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वा-चपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वात् लौकिकसंगा-दसंयत एव स्याचतस्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य एव ।। २६८ ।।

अभ लौकिकलक्षणमुपलक्षयति---

टीका:—(१) विश्वके वाचक, 'सत्' लक्षणवान् सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म श्रीर उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्' लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोके ज्ञेयाकार श्रपनेमे युगपत् गुथित हो जानेसे (-ज्ञातृतत्वमे एक ही साथ ज्ञात होनेसे) उन दोनोका 'श्रिघष्ठानभूत 'सत्' लक्षणवाले ज्ञातृत्वका निश्चय किया होनेसे जिसने सूत्रो ग्रीर अर्थोंके पदको (-ग्रिघष्ठानको) निश्चित किया है ऐसा' हो (२) निरुपराग उपयोगके कारण (ज्ञातृतत्व) 'जिसने कषायोको शमित किया है ऐसा' हो, ग्रीर (३) निष्कप उपयोगका वहुश. श्रभ्यास करनेसे (ज्ञातृतत्व) 'श्रिधक तपवाला' हो,— इसप्रकार (इन तीन कारणोसे) जो जीव भलीभाँति सयत हो, वह भी लौकिक (जनोके) सगसे श्रसयत ही होता है, क्योंकि श्रग्निकी सगतिमे रहे हुवे पानीकी भाँति उसे विकार श्रवश्यभावी है। इसलिये लौकिक सग सर्वथा निषेध्य ही है।

मावार्थ:—जो जीव सयत हो, ग्रर्थात् (१) जिसने शब्दब्रह्मको ग्रीर उसके वाच्यरूप समस्त पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञातृतत्त्वका निर्णय किया हो, (२) जिसने कषायोको शमित किया हो (३) ग्रीर जो ग्रिधिक तपवान् हो, वह जीव भी लौकिकजनके सगसे ग्रसयत ही हो जाता है, क्योंकि जैसे ग्रिग्निके सगसे पानीमे उष्णतारूप विकार ग्रवश्य हो जाता है, उसीप्रकार लौकिकजनके ससर्गको न छोडनेवाले सयतके ग्रसयततारूप विकार ग्रवश्य हो जाता है। इसलिये लौकिकजनोका संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है।। २६ ॥

म्रब, 'लौकिक' (जन)का लक्षण कहते हैं ---

१ ज्ञातृतत्त्वका स्वभाव शब्दब्रह्मको और उसके वाच्यरूप विश्वको युगपद् जाननेका है इसलिये उस अपेचा ज्ञातृतत्त्वको शब्दब्रह्मका तथा विश्वका अधिष्टान-आधार कहा गया है। सथत जीवको ऐसे ज्ञातृतत्त्वका निश्चय होता है।

२ बहुज. = (१) बहुत, खूव (२) बारवार,

— नवनगर — [ मगनान नीइन्डरूप-नरान णिग्गय पव्वहदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं । सो लोगिगो ति मणिदो सजमतवसंपज्जतोवि ॥ २६९ ॥

नैप्रेन्च्य प्रविश्वतो वर्तते यदीक्ष्मेः कर्मभिः। स स्रोक्षिकः इति मणितः सयमतपासप्रयुक्तोपि ॥ २६९ ॥ प्रतिकातपरमनैर्प्रेन्च्यप्रवन्यत्वादुद्धांयमवयोगारोऽपि नोहबहुरुतया रख्यीहृतस्यस्येतन स्यवहारो सुदुर्मनुस्पन्यबदारेण स्थापुर्णमानत्वादीक्षिककर्मानिष्यो स्नीकिक इस्यस्यते ॥ २६६ ॥

मब सस्तर्ग विधेयत्वेन दर्घयवि— तम्हा सम गुणादो समणो समण गुणेहिं वा श्रहिय । श्रिथवसदु तिम्हि णिच्च डच्छिदि जिदि दुक्खपरिमोक्स्व ॥ २७० ॥ वस्मास्तम गुणात् थमणः थमयौ गुणैवीविकम् ॥

अधिवसत् तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमीसम् ॥ २७० ॥

भन्वयार्थः—[नैर्ग्रेन्टर्पं प्रविश्वतः] जो (जीव ) निमयक्त्रसे दीक्षित होनेके कारण[संयमनपार्मभयुक्तः भिष ] सयमनपसमुक्तः हो उसे भी, [यदिसः]यदि वह

गाथा २६९

FER

[पेहिकै: कर्मिमा वर्षते ] ऐहिक कार्यों सहित बतता हो तो, [आँकिक इवि मणितः] 'सीकिक' नहा गया है। टीकाः—परमनिषमतारूप प्रवृज्याकी प्रतिज्ञा सी होनेसे जो जीव सयमतपक

टीक्काः—परमनिषयतारूप प्रवृज्याकी प्रतिज्ञा सी होनेसे जो जीव सयमतप्रक भारको वहन करता हो उसे भी यदि उस मोहकी बहुसताक कारण धुढकेतन स्मवहारको छोड़कर निरुतर मनुष्यव्यवहारके द्वारा अककर क्षानेसे 'ऐहिक कर्मीसे

भिनिद्गत हो तो 'सोनिक' कहा जाता है।। २६८ ॥ भव सरसग विषय (-बरने योग्य ) है यह बतलावे हैं ---नापा २७०

भन्यवार्ष —[ तस्मात् ] ( सीवियजनक सगसे मयत भी धसयत होता है ) इससिये विदि विदि भवण ] ध्यसण हिन्सप्रियोशक स्टब्स् । सन्तर्य परिमुक्त

हरासिये [ यदि ] यदि [ अमण ] श्रमण [ दुःखरिमोशम् इच्छति ] दुःरस परिमुक्तः

र परिक-संदिक (क्याविर्ज्ञासम्ब निधित्तमृत स्वोतिष्, संत्र, सर्द, वेषक इत्यादि सार्वे देशक कार्य हैं।) यतः परिणामस्त्रभावत्वेनात्मनः सप्तार्चिःसंगतं तोयमिनावरयंभाविविकारत्वाल्लौकि-कसंगात्संयतोऽण्यसंयत एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमखेन नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाद्गुणरक्षा शीततर-तुहिनशकरासंपृक्तशीततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुणवृद्धिः ॥ २७० ॥

#इत्यध्यास्य शुभोषयोगजनितां कांचित्प्रवृत्तिं यतिः सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां क्रामित्रवृत्तिं क्रमात्। हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविमरप्रस्ताररम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम्।। १७॥॥

—इति श्रभोपयोगप्रज्ञापनम् I

होना चाहता हो तो वह [गुणात्समं] समान गुणोवाले श्रमणके [वा] श्रथवा [गुणैः अधिकं श्रमणं तत्र] ग्रधिक गुणोवाले श्रमणके सगमे [नित्यम्] सदा [अधिवसतु] निवास करो ।

टीका:—क्योंकि ग्रात्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये श्रग्निके सगमे रहे हुवे पानीकी भॉति (सयतके भी) लौकिक सगसे विकार अवश्यभावी होनेसे सयत भी असयत ही हो जाता है। इसलिये दुखोसे मुक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१) समान गुणवाले श्रमणके साथ अथवा (२) अधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही निवास करना चाहिये। इसप्रकार उस श्रमणके (१) शीतल घरके कोनेमे रखे हुये शीतल पानीकी भॉति समान गुणवालेकी सगतिसे गुणरक्षा होती है, और (२) अधिक शीतल हिम (बरफ) के सपर्कमे रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति अधिक गुणवालेके सगसे गुणवृद्धि होती है।। २७०॥

[ श्रब क्लोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रमण कमश परम निवृत्तिको प्राप्त करके शाश्वत ज्ञानानन्दमयदशाका श्रनुभव करो -]

[ अर्थः—] इसप्रकार शुभोपयोगजनित किंचित् प्रवृत्तिका सेवन करके यित सम्यक् प्रकारसे सयमके सौष्ठव ( श्रेष्ठता, सुन्दरता )से क्रमश परम निवृत्तिको प्राप्त होता हुग्रा, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारको लीलामात्रसे प्राप्त हो जाता है ( जान लेता है ) ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्तत. ( केवल-सर्वथा-ग्रत्यन्त ) अनुभव करो।

**\*** इसप्रकार शुभोषयोगप्रज्ञापन पूर्ण हुआ । \*

<sup>#</sup> शाद् लिवकीडित छन्द ।

भव पत्ररत्नम् ।

शिक्षण्डमण्डनमिष प्रद्योत्वयत्सर्वती देतीयीकमबाईतो मगवतः सक्षेपतः श्रासनम् । व्यादर्बञ्चगतो विरुप्तणपर्यां संसारमोप्तस्विति श्रीयासंप्रति पश्चरस्नमन्धं <u>पश्च</u>ीरमी पश्चमिः ॥ १८ ॥

शाद् लिबिकीवित इन्द ।

अब संसारतत्त्वमुद्दपाटयति-

114

समक्ष प्रगट करते हुये जयवन्त वर्तो ।

भव समारतत्वको प्रगट करते हैं —

और मोचका माथ अलग-अलग है। ]

जे अजधागहिदत्या एदे तच ति णिच्छदा समये। अन्चतफलसमिद्ध भगति ते तो पर कालं ॥ २७१ ॥

ये अपयाग्रहीतार्था एते तस्त्रभिति निश्चिताः समये।

मस्यन्तफलसस्य अमन्ति से मतः वरं श्वलम् ॥ २७१ ॥

भव पचरतः हैं ( पाँच रत्नों जसी पाँच गावायें कहते हैं )

वहाँ पहले, उन पाँच गायाघाँकी महिमा श्लोक द्वारा कहते हैं --] भर्ब:-- अस इस शास्त्रके कलगीके असकूार भैसे (-- वृहामणि समान ) यह

पांचसुनस्य निमल पचरत्न-जो कि सक्षेपसे शहन्त्रभगवानके समग्र शहितीय शासनकी सद्द प्रकाशित करते हैं वे— विलक्षण पथवाली ससार-मोक्षकी स्थितिको खगतके

नामा २७१

मन्दगार्थः - [ ये ] जो [ ममय ] मन्ने ही समयमें हों ( भले ही वे द्रव्यांलगी

के रूपमें जिनमतमें हों) तथापि वे [ऐते तस्त्रम्] 'यह तस्त्र है (वस्तुस्वरूप ऐसी

ही है)' [इति निम्निता'] इसप्रकार निरुवयवान वर्तते हुये [सयमाग्रहीतार्वा'] पदार्थोंको भगमायस्या ग्रहण करते हैं (असे नहीं हैं वसा समस्त्री हैं) [ते] वे

[ भत्यन्तफलसमृद्धम् ] बत्यन्तफलसमृद्ध ( प्रनम्त कमफलसि भरे हुये ) ऐसे [ महा वर्र कार्ट | भवसे भागांभी नासमें [अमन्ति ] परिश्रमण करेंगे।

१ विसम्य - मिन-भिन [ संगार और मोजबी रिवांत भिन्न भिन्न पंचवानी है अवार संग्रार

ये स्वयमिववेकतोऽन्यथैव प्रतिपद्यार्थानित्यमेव तत्त्वमिति निश्चयमारचयन्तः सततं सम्रुप-चीयमानमहामोहमलमलीमसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता अप्य-नासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपमोगप्राग्भारभयंकरमनन्तकाल-मनन्तभावान्तरपरावर्तेरनवस्थितष्ट्चयः संसारतत्त्वमेवावनुष्यताम् ॥ २७१ ॥

यथ मोक्षतत्त्वमुद्घाटयति—

## अजधाचारविज्ञतो जधत्थपदणिन्छिदो पसंतप्पा । अफले चिरं ए जीवदि इह सो संपुरणसामरणो ॥ २७२ ॥

वयथाचारविपुक्तो यथार्थपदिनश्चितः प्रशान्तात्मा । वक्ते चिरं न जीवति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ २७२ ॥

टीकाः—जो स्वय ग्रविवेकसे पदार्थोंको ग्रन्यथा ही ग्रगीकृत करके (ग्रन्य प्रकारमे ही समभकर) 'ऐसा ही तत्व (वस्तु स्वरूप) है' ऐसा निश्चय करते हुये, सतत कित्रत किये जानेवाले महा मोहमलसे मिलन मनवाले होनेसे नित्य ग्रज्ञानी है, वे भले ही समयमे (द्रव्यिलगी होते हुये जिनमार्गमे) स्थित हो तथापि परमार्थ श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमे श्रमणाभास वर्तते हुये, ग्रनन्त कर्मफलकी उपभोगराशिसे भयकर ऐसे ग्रनन्तकाल तक ग्रनन्त भावान्तररूप परावर्त्तनोसे 'ग्रनवस्थित वृत्तिवाले रहनेसे, उनको ससारतत्व ही जानना ॥ २७१॥

म्रव मोक्ष तत्वको प्रगट करते है ---

### गाथा २७२

अन्वयार्थः—[ यथार्थपदिनिश्चितः ] जो यथार्थतया पदोका तथा अर्थों (पदार्थों) का निश्चयवाला होनेसे [ प्रशान्तात्मा ] प्रशान्तात्मा है और [ अयथाचार वियुक्तः ] अयथाचार (-अन्यथाआचरण, अयथार्थआचरण) रहित है [ सः सपूर्णआमण्यः ] वह सपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [ अफले ] अफल (—कर्मफल रहित हुए) [ इह ] इस

१ अनवस्थित = अस्थिर [ मिथ्यादृष्टियोंने भले ही द्रव्यलिंग धारण किया हो, तथापि उनके अनन्तकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न भावरूपसे भावान्तररूपसे परावर्तन होते रहनेसे वे अस्थिर परिण्तिवाले रहेंगे, और इसलिये वे संसारतत्व ही हैं।

२. प्रशातात्मा = प्रशांतस्वरूप, प्रशांतमूर्ति, उपशात, स्थिर हुआ।

यक्तिलोक्ष्युलिकायमाननिर्मेलभिषेकदीपिकालोकशालितया ययावस्यितपदार्भनिश्य निवर्तितीरसुक्यस्वरूपमन्यरसत्त्वोपञान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिष्यस्येन चरमयबाबारवि युक्ती नित्यं झानी स्पात् स खलु सपूर्णभामण्यः साक्षात् भमणी हेलानकीर्णसकलमाकनकर्म-फलत्वादनिष्पादिवन्तनकर्षफलत्याच पुनः प्राणधारणदैन्यमनास्कन्दन् द्वितीयमावपरावर्वामावाद शुद्धस्त्रमाबावस्यितवृत्तिमींसवस्त्रमब्युच्यताम् ॥ २७२ ॥

मय मोसदस्त्रसाचनदस्त्रपुर्याटयदि---

lic

सम्म विदिदपदत्था चत्ता उविह वहित्यमज्भत्य । विसरेस णावसचा जे ते सदा चि णिहिट्रा ॥ २७३ ॥

ससारमें [ चिरं न बीरति ] चिरवाल तक नहीं रहता (अल्पकालमें ही मुक्त होता है।)

टीफा — जो (धमण) बिलोक्वी चुलिवाके समान निमल विवर्णी दीपिकाके प्रवाद्यवाला हानेसे वयास्थित पदायनिय्वयसे उत्स्वताको दूर करके 'स्वरूपमपर रहनेसे सतत 'उपणांशारमा' वतता हुमा, स्वरूपमे एकमें ही भ्रमिमुखतमा विषरित ( कीटा करता ) होनेसे धमथाबार रहित' वतता हथा नित्यज्ञानी हैं। मास्तवमें उम सम्पूर्ण धामण्ययाले सावात् धमणको मोशतत्व जानना, वर्षोनि पहसेके सक्त कमोंके पल उसने सीसामात्रम नष्ट कर दिये हैं इससिये और वह नूतन ममफलोंको उत्पन्न नहीं करता इमिनये पुरु प्राण धारणरूप टीनताको प्राप्त म होता हुचा दितीय भावरप परावतनम सभावम भाग्ण शुद्धस्वभावम भागस्यत वृत्तिवासा रहता है ॥ २७२ ॥

भ्रम मागतस्यका गापनतस्य प्रगट करने हैं ---

१ ररमपर्मवर -- स्वरूपमें अमा हुजा [ सन्वरका अब है शुक्त आगसी । यह अग्राप स्वरूपमें सूप रे दान र मानी श्वरूपणे बाहर निकानको शुग्त था भालशी हो, हम प्रकार श्वरूप प्रणातिमें

मन्त्र शकर रहा है । र भविषय-विदर्श ( इस मेर्ग्य वासरवयान त्रीयका अव्यक्तायत्रच वरायत्रन ( पणटम ) स्री होता, वह शता यक ही भावस्य बहुता है-हुद्धश्वभावमें शिद्ध परिवातिस्परे (देत )है। इसन्दियं बद्द अबि माचनाय ही है। ]

सम्यग्विदितपदार्थास्त्यक्त्वोपिं वहिस्थमध्यस्थम् । विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ २७३ ॥

भनेकान्तकालितसकलकातृ होयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशौण्डाः सन्तः समस्तवहि-रङ्गान्तरङ्गसङ्गितपिरित्यागविविक्तान्तश्रकचकायमानानन्तर्गक्तिचैतन्यभास्वरात्मतत्त्वस्वरूपाः स्व-रूपग्रुप्तसुपुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृत्तितया विषयेषु मनागप्यासिक्तमनासादयन्तः समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः ग्रद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकवाटविघटनपटीयसाध्यवसायेन प्रकटीक्रियमाणावदाना मोसतत्त्वसाधनतत्त्वमववुध्यताम् ॥ २७३ ॥

यय मोक्षतत्त्रसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथम्थानत्वेनाभिनन्दयति—

सुद्धस्स य सामगणं भिणयं सुद्धस्स दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सिद्धो एमो तस्स ॥ २७४ ॥

## गाधा २७३

अन्वयार्थः—[ सम्यग्विदित पदार्थाः ] सम्यक् (यथार्थतया) पदार्थोको जानते हुये [ ये ] जो [ बिहस्थमध्यस्थम् ] विहरग तथा अतरग [ उपिथ ] परिग्रहको [ त्यक्त्वा ] छोडकर [ विपयेषु न अवसक्ताः ] विषयोमे आसक्त नही है, [ ते ] वे [ श्रुद्धाः इति निर्दिष्टाः ] 'शुद्ध' कहे गये है ।

टीका:—ग्रनेकान्तके द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्व ग्रौर ज्ञेयतत्वके यथास्थित स्वरूपमे जो प्रवीण है, ग्रन्तरगमे चकचिकत होते हुये ग्रनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे भास्वर (तेजस्वी) ग्रात्मतत्वके स्वरूपको जिनने समस्त बहिरग तथा ग्रन्तरग सगितके परित्यागसे विविक्त (भिन्न) किया है, ग्रौर (इसिलये) ग्रन्त.तत्वकी वृत्ति (ग्रात्माकी परिणिति) स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (-प्रशात) रहनेसे जो विषयोमे किंचित् भी ग्रासिक्तको प्राप्त नही होते,—ऐसे जो सकल-महिमावान् भगवन्त 'शुद्ध' (शुद्धोपयोगी) हैं उन्हे ही मोक्षतत्वका साधन तत्व जानना। (ग्रर्थात् वे शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योंकि वे ग्रनादि ससारसे रिचत—बद्ध विकट कर्मकपाटको तोडने-खोलनेके ग्रित उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं ॥२७३॥

ग्रब मोक्षतत्वके साधनतत्वको (ग्रर्थात् शुद्धोपयोगीको) सर्व मनोरथोके स्थानके रूपमे ग्रिभनन्दन (प्रशसा) करते हैं —

\*\*\*

### श्चदस्य च भामच्यं मणितं श्चद्धस्य दर्धन ज्ञानम् । श्चदस्य च निर्वाणं स एव शिक्को नमस्तस्मै ॥ २७४ ॥

यत्तावत्सस्यम्दर्धनेज्ञानवारित्रैयौगपदापत्त्रवैकाप्रधलाण साक्षान्योक्तमार्गभृत सामन्यं तब 
सदस्यैव । यद्य समस्यभृतमबद्धावित्यवित्रकक्तिन्वतानन्ववस्थन्वयात्मकविश्वसामान्यविवेषप्रत्यक्षप्रविमासात्मक दर्शन ज्ञान च तत् स्रद्धस्यैव । यच निःप्रतिविवित्रमितस्यक्ष्यानानन्दस्रित
दिन्यस्यमार्व निर्वाणं तत् स्रद्धस्यैव । यज्ञ टङ्कोस्कीर्णवरमानन्दावस्थासुस्थितात्मस्यमार्थोपरुम्यगान्त्रीरो मगवान् सिद्धः स स्रद्ध एव । वतं वान्तिस्तरेण, सर्वमनोरश्यस्यानस्य मोक्षतत्वसामनतत्त्वस्य स्रदस्य परस्यसम्ब्राङ्गियावपरिणतमान्यमावक्रमावत्वात्मस्यस्त्रमितस्वपरविमागो भावनमस्कारोऽस्तु ॥ २७४ ॥

#### अधा २७४

अन्वयार्थः—[धूदस्य व] शुद्ध (शुद्धोपयोगी)को [भामण्य मणितं] आमण्य कहा है [धूदस्य व] भोर शुद्धको [दर्शन क्षानं] न्यान तया ज्ञान कहा है, [धूदस्य व] शुद्धके [निर्वाणं [निर्वाण होता है [सः एव] वहीं (शुद्ध हीं) [सिद्धां] सिद्ध होता है [तस्येनमा] उन्हें नमस्कार हो।

दीकाः—प्रथम वो सम्यन्दान ज्ञान-चारिजनी युगपदत्वकपसे प्रयस्तान एकावता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात् मोक्षमाग्यूत आमण्य 'खुढ' के ही होता है समस्य मृत-वतमान मानी व्यतिरेकों के साथ मिलित (मिलित) धनन्तवस्तुमों का धनस्य मृत-वतमान मानी व्यतिरेकों के साथ मिलित (मिलित) धनन्तवस्तुमों का धनस्य मृत-वतमान मानी व्यतिरेकों के साथ मिलित (मिलित) धनन्तवस्तुमों का धनस्य मृतिमास स्वरूप (१) वधन भीर (२) ज्ञान 'खुढ' के ही होते हैं — निर्विष्म लिते हुमें सहज ज्ञानानन्दकी मृद्यावाना (स्वामाविक ज्ञान और धानन्तवकी प्रथाना ) विम्य जिसका स्वमाव है ऐसा निर्वाण खुढ' के ही होता है भीर टकोत्कीण परमानन्द प्रयस्थाक्षय सुरियत धारमस्वमावकी उपलक्षित्व गमीर भगवान सिद्ध 'खुढ' ही होते हैं (भ्रषात् खुढोपयोगी ही सिद्ध होते हैं) अचन मिस्तारसे वस हो ? धर्म मनोर्योप स्थानमृत मोक्षतस्यके साधनतत्वरूप 'खुढ' को जिसमेंसे परस्पर प्रगमान-मान्सका प्रथान 'मावक-भाष्यसाक नारण स्व-परका विभाग धरस हुमा है ऐसा माव-मान्सका हो।। २०४॥

१ भाषक (भाषनमत्कार करनेबाला) मग (अग्र ) है और आव्य (भाषनमत्कार करने वोण यहाय ) बंगी ( बंधी ) है, इसलिये इस भाषनमत्कारमें भाषक तथा आस्य त्वर्य ही है। ऐसा मही है कि भाषक त्वर्ष हो बीर माध्य पर हो। )

मथ शिष्यजनं शास्त्रफलेन याजयन् शास्त्रं समापयति —

# बुज्मिदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो । जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पण्पोदि ॥ २७५ ॥

बुध्यते शासनमेतत साकारानाकारचर्यया युक्तः । यः स प्रवचनसार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७४ ॥

यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृत्तिसमाहितत्वात् साकारामाकार-वर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंत्तेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकानुभावेन केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेतद्वुध्यते स खलु निरवधित्रिसमयप्रवाहावस्थायित्वेन सकलाथ-

त्रब (भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोडते हुये शास्त्र समाप्त करते हैं —

## गाथा २७५

अन्वयार्थः—[यः] जो [साकारानाकारचर्यया युक्तः] साकार-ग्रनाकार चर्यासे युक्त वर्तता हुग्रा [एतत् शासनं] इस उपदेशको [बुष्यते] जानता है, [सः] वह [लघुना कालेन] ग्रल्पकालमे ही [प्रवचनसारं] प्रवचनके सारको (भगवान् ग्रात्माको) [प्राप्नोति] पाता है।

टीका:— 'सुविशुद्धज्ञानदर्शन मात्र स्वरूपमे अवस्थित परिणितिमे लगा होनेसे साकार-अनाकार चर्यासे युक्त वर्तता हुआ जो शिष्यवर्ग स्वय समस्त शास्त्रोके अर्थोंके 'विस्तारसक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्माको अनुभवता हुआ, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमे, 'भूतार्थस्वसवेद्य-दिव्य ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी अनुभव नही किये गये, भगवान

१ आत्माका स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान और दर्शन है। [ इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है। ]

२ विस्तारसत्तेपात्मक = विस्तारात्मक या सत्तेपात्मक।

३ भूतार्थ पारमार्थिक-( सत्यार्थ ), स्वसवेद्य और दिन्य जो ज्ञान और आतन्द वह भगवान आत्माका स्वभाव है। ४१

सार्यारमकस्य श्रवणनस्य सारभृत भृतार्यस्तसंबेदादिज्यज्ञानानन्दस्वभावमनत्रभृतपूर्वं मगवन्त-मात्मानमबाध्नोति ॥ २७४ ॥

इति तत्त्वदीपिकार्या श्रीमद्शतचन्द्रस्रिविरचितार्या प्रवचनसारवृत्ती परजातुर्योग स्पिका पृष्ठिका नाम एतीय अवस्काभः समाप्तः ।।

नतु कोऽयमारमा कय धावाध्यवद्ववि चेत्, ममिद्दिवमेतत् प्रनरप्यप्रिघीयते । मारमा दि तायच्चैतन्यसामान्यव्याहानन्त्रधर्माधिष्टात्रेक त्रुच्यमनन्त्रधर्मन्यापकानन्त्रनप्रभ्याप्येकम्तः णप्रमाणपूर्वकस्वातुमदप्रमीयमाणत्वात् । तच् द्रव्यनयेन पटमात्रवित्नात्रस् १ । वर्षायनयेन धन्तुमात्रवर्षनहानादिमात्रम् २ । मस्तित्वनयेनायोगयगुणकार्मुकान्तरास्त्रविविदिवादस्य-

भारमाको पाता है--जो कि (भो भारमा) तीनों कालके निरविध प्रवाहमें स्थामी होनेसे <sup>1</sup>सकन पदार्थोके समूहात्मकप्रवचनका सारभूत है ॥ २७५ ॥

इसप्रकार (श्रीमद् भगवस्कुन्दकुन्दाचायवेषप्रणीतः) श्री प्रवचनसारशास्त्रकी सीमद्रममुत्तवन्द्राचायदेव विरचित शत्ववीपिका नामक टीकार्मे चरणानुसीगसूवक

चुलिका नामका वृतीय श्रुतस्क्य समाप्त हुआ।

X [ सब टीकाकार श्री भ्रमृतवन्त्राचायदेव परिधिष्टरूपसे कुछ कहते हैं---]

'यह भारमा कौन है (कैसा है) भीर कसे प्राप्त किया जाता है' ऐसी प्रश्त किया जाय तो इसका उत्तर (पहले ही ) कहा जा चुका है और (महाँ) फिर भी कहते हैं --

पहुंचे तो प्रारमा वास्तवर्मे भतन्यसामान्यसे ब्याप्त धनन्त धर्मोका प्रविच्हाती (स्वामी) एक द्रम्म है क्योंकि अनन्त धर्मोमें व्याप्त होनेवासे क्षो भनन्त नय हैं चनमें व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणप्रवक स्वातुमवरी ( वह भारमद्रव्य ) प्रमेय होता है ( ज्ञात होता है )।

वह झारमद्रव्य द्रब्यनयसे पटमाधकी माँति चिन्मात्र है (झर्बात् झारमा द्रम्पनयसे चैदन्यमान है, बैसे बस्त्र वस्त्रमात्र है।)?

र प्रवचन सकत पदार्वोंके समृहका प्रतिपादन करता है, इसक्षित्रे क्से सकत पदार्वोंका समृहात्म<sup>क</sup> क्या है। [ गित्र हुद्धारमा प्रयमनका सारमृत है, क्योंकि प्रयमन जो स्वरंपपार्थममृहका प्रतिपारण करवा है वसमें एक गित्रासम्पर्धार्थ हो स्वरंको प्रय है, दूसरा कोई पदार्थ क्यंको प्रय स्वरं, ]

लक्ष्योन्मुखिविशिखवत् स्वद्रव्यद्गेत्रकालभावैरस्तित्ववत् ३। नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकामु-कान्तरालवर्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् परद्रव्यद्गेत्रकालभावेनीस्तित्ववत् ४। अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्था-संहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् क्रमतः स्वपरद्रव्यद्गेत्रकालभावैरस्तित्वनास्ति-त्ववत् ४। अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहिताव-

ग्रात्मद्रव्य पर्यायनयसे, ततुमात्रकी भौति, दर्शनज्ञानादिमात्र है, (ग्रर्थात् ग्रात्मा पर्यायनयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र ततुमात्र है।) २.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ग्रस्तित्ववाला है; — लोहमय, प्रत्यचा (डोरी) ग्रीर धनुषके मध्य में निहित, सधानदशामें रहे हुवे ग्रीर लक्ष्योन्मुख बाणकी भाँति । (जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्चा ग्रीर धनुषके मध्यमे निहित है, स्वकालसे सधान-दशामे है, ग्रर्थात् धनुष पर चढाकर खेची हुई दशामे है, ग्रीर स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है ग्रर्थात् निशान की ग्रीर है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे ग्रस्तित्ववाला है।) ३.

ग्रात्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला है, श्रूलोहमय, प्रत्यन्वा ग्रौर धनुपके मध्यमे श्रूनिहित, सधानदशामे न रहे हुवे ग्रौर ग्रूलक्ष्योन्मुख पहलेके बाणकी भाँति। (जैसे पहलेका बाण ग्रून्य बाणके द्रव्यकी अपेक्षासे ग्रूलोहमय है, ग्रून्य बाणके क्षेत्रकी श्रूपेक्षासे प्रत्यन्वा ग्रौर धनुषक मध्यमे निहित नहीं है, ग्रून्य बाणके कालकी ग्रूपेक्षासे सधानदशामे नहीं रहा हुग्रा ग्रौर श्रून्य वाणके भावकी ग्रूपेक्षासे ग्रूलक्ष्योन्मुख है उसीप्रकार ग्रात्मा नास्तित्वनयसे परचतुष्ट्यसे नास्तित्ववाला है।) ४.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमशः स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ग्रस्तित्व-नास्तित्ववाला है, —लोहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्वा ग्रौर धनुषके मध्यमे निहित तथा प्रत्यन्वा ग्रौर धनुषके मध्यमे ग्रनिहित, सधान ग्रवस्थामे रहे हुवे तथा सधान श्रवस्थामे न रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख तथा ग्रलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । (जैसे पहलेका बाण क्रमशः स्वचतुष्ट्यकी तथा परचतुष्ट्यकी ग्रपेक्षासे लोहमयादि श्रौर ग्रलोहमयादि है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमशः स्वचतुष्ट्य की ग्रौर परचतुष्ट्यकी ग्रपेक्षासे ग्रस्तित्ववाला ग्रौर नास्तित्ववाला है।) १.

मारमद्रव्य मवक्तस्यनयसे युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे मवक्तव्य है,—लोहमय तथा मलोहमय, प्रत्यन्या भौर घनुपके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्या भौर घनुपके मध्यमें मिहित तथा प्रत्यन्या भौर घनुपके मध्यमें मिहित सद्यामें पहे हुए तथा सधान मवस्यामें रहे हुए तथा सधान मवस्यामें रहे हुद भौर लक्योन्मुख तथा मलक्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भौति। ( अस्य पहलेका बाण युगपत् स्ववनुष्ट्यकी भौर परचतुष्ट्यकी भपेकासे युगपत् लोहमयादि तथा मलोहमयादि होनेसे मवक्तस्य है, उसीप्रकार भारमा भवक्तस्यानयसे युगपत् स्वचनुष्ट्य भौर परचतुष्ट्यकी भपेकासे भवक्तस्य है।) ६

प्रात्मद्रव्य अस्तित्व-अवक्तव्य नयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा गुगण्य स्वप् द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे अस्तित्ववाला-अवक्तव्य है — (स्वचतुष्ट्यसे) लोहमय प्रत्यन्वा और धनुपके मध्यमें निहित सघान अवस्थामें रहे हुवे और सक्योन्मुख-ऐसे स्वपा (युगपत् स्व-पर चतुष्ट्यसे) लोहमय तथा अलोहमय प्रत्यन्वा और धनुपके मध्यमें निहित सघान अवस्थामें रहे हुवे तथा सघान अवस्थामें रहे हुवे और लक्योन्मुख तथा अलक्यो मुख-ऐसे पहतेके बाणकी मौति ! [ जसे पहलेका थाण ( १ ) स्वचतुष्ट्यसे तथा ( २ ) एक ही साथ स्वपर्यतुष्ट्यको अपकासे ( १ ) लोहमयादि तथा ( २ ) अवक्तव्य है उसीप्रकार भारमा अस्तित्व अवक्तव्यनयसे ( १ ) स्वचतुष्ट्यकी तथा ( २ ) (युगपत् स्वपर चतुष्ट्यको अपेकासे ( १ ) स्वचतुष्ट्यकी तथा ( २ ) (युगपत् स्वपर चतुष्ट्यको अपेकासे ( १ ) स्वचतुष्ट्यकी तथा ( २ ) धवक्तव्य है उसीप्रकार चतुष्ट्यको अपेकासे ( १ ) अस्तित्ववाना तथा ( २ ) अवक्तव्य है । ] ७

भारमद्रव्य नास्तित्व-भवक्तव्यनयसे पर क्षय-क्षेत्र-काल माबसं स्वया युगपत् स्वपर द्रय्य रोत्र-काल भावसे मास्तित्ववाला अवक्तव्य है -(परचतुष्ट्यसं) सलाहमय, प्रत्यम्बा भीर धनुषके मध्यमें भनिहित सथान अवस्थामें न रहे हुवे भीर असस्यो प्रत्य ऐसे-तथा (युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय प्रत्यका भीर पनुषक मध्यमें निहित तथा प्रत्येका भीर अनुषके मध्यमें धनिहित सथान अवस्थान रहे हुवे र्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनवि-शिखवत् परद्रव्यत्तेत्रकालभावेर्युगपत्स्वपरद्रव्यत्तेत्रकालभावेश्च नास्तित्ववदवक्तव्यम् ८। अस्तित्व-नास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवितसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयगुणकार्मुका-न्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकांतरालवर्ति-संहितावस्थासहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् स्वद्रव्यत्तेत्रकालभावेः परद्रव्यत्तेत्रकालभावेर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्वास्तित्वनास्तित्ववद्यक्तव्यम् ९। विकल्प-

तथा सधान ग्रवस्थामे न रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख तथा ग्रलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके वाणकी भॉति। जिसे पहलेका वाण (१) परचतुष्टयकी तथा (२) एक ही साथ स्वपरचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे (१) ग्रलोहमयादि तथा (२) ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे (१) परचतुष्टयकी तथा (२) युगपत् स्वपरचतुष्टय-की ग्रपेक्षासे (१) नास्तित्ववाला तथा (२) ग्रवक्तव्य है। ] =.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्व—नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावसे, परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे ग्रस्तित्ववाला—नास्तित्व-वाला-ग्रवक्तव्य है, — (स्वचतुष्ट्यसे) लोहमय, प्रत्यन्वा ग्रौर धनुषके मध्यमें निहित, सधान ग्रवस्थामे रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख-ऐसे, — (परचतुष्ट्यसे) ग्रलोहमय-प्रत्यन्वा ग्रौर धनुषके मध्यमे ग्रनिहित, सधान ग्रवस्थामे न रहे हुवे ग्रौर श्रनुषके मध्यमे (युगपत् स्वपरचतुष्ट्यसे) लोहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्वा ग्रौर धनुषके मध्यमे निहित तथा प्रत्यन्वा ग्रौर धनुषके मध्यमे ग्रनिहित, सधान ग्रवस्थामे रहे हुवे तथा सधान ग्रवस्थामे न रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख ग्रौर ग्रन्थिन्मुख-ऐसे-पहलेके बाणकी भाँति। [ जैसे पहलेका बाण (१) स्वचतुष्ट्यकी, (२) परचतुष्ट्यकी तथा (३) ग्रुगपत् स्वपरचतुष्ट्यकी ग्रपेक्षासे - (१) लोहमय, (२) ग्रलोहमय तथा (३) ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्व-नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्ट्यकी, (२) परचतुष्ट्यकी तथा (३) ग्रुगपत् स्व-परचतुष्ट्यकी ग्रपेक्षासे (१) ग्रस्तित्व-वाला, (२) नास्तित्ववाला तथा (३) ग्रवक्तव्य है। ] ह

आत्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भाँति, सिवकल्प है (अर्थात् आत्मा भेदनयसे, भेदसहित है, जैसे कि एक पुरुष बालक, कुमार और वृद्धके भेदसे युक्त है ) १०।

नयेन भिन्नकुमारस्यविरैकपुरुववस्यविकल्पम् १० । जविकल्पनथेनैकपुरुवमात्रवदविकल्पम् ११ । नामनयेन तदारमधत् सन्द्रम्भामर्थि १२। स्थापनानयेन मूर्तित्वरस्यक्तपुद्रसारुम्ब १३। द्रव्यनयेन माणवक्तभेष्टिभ्रमणपार्थिवयदनागतातीतपूर्यायोद्धासि १४ । भावनयेन पुरुषायितप्रवृत्त-योषिद्वचदात्वपर्यायोद्वासि १४ । सामान्यनभेन द्वारसम्बन्धमस्त्रमद्वापि १६ । विश्लेषनभेन तरे

द्यात्मद्रव्य व्यविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भाँति धविकल्प है ( प्रभात् म्रमेदनयसे मात्मा भ्रमेद है जसे कि एक पुरुष शासक, कुमार भीर वृद्धके भेदसे रहित एक पुरुपमात्र है।) ११

भारमद्रव्य नाममयसे नामवालेकी भांति, शब्दब्रह्मको स्पद्म करनेवाला है ( मर्पात् मात्मा नामनयसे शम्दवहासे कहा जाता है, असे कि नामवासा पदाय उसके नामरूप शब्दसे कहा जाता है।) १२

भारमद्रव्य स्थापनानयसे, मूर्तित्वकी भाँति, सव पुद्रगलांका प्रवसम्बन करनेवाला है ( अर्थात् स्थापनानयसे आत्मद्रव्यकी पौद्यलिक स्थापना की जासकती है मर्तिभी भाँति ) १३

चारमद्रव्य द्रव्यनयसे वालक सेठकी माति धौर श्रमण राजाकी माति, भनागत भीर भतीत पर्यायने प्रतिभासित होता है ( भर्षात् भारमा द्रध्यनयसेभावी भीर भूत पर्यायरूपसे स्थालमें भाता है जसे कि बालक सेठल स्वरूपमानी पर्यायरूपसे स्थालमें प्राप्ता है भीर मुनि राजास्वरूप भूतपर्यायरूपसे स्थालम भाता है।) १४

मारमद्रव्य मावनयस पुरुपके समान प्रवतमान स्त्रीकी भांति तत्नास ( वर्तमान )शी पर्यायरूपसे उल्लसिक प्रशाधित-प्रतिमासित हाता है ( धर्यात धारमा भावनयसे बतमान पर्यायरूपसे प्रकाशित होता है जसे कि पुरुषके समान प्रवतमान स्त्री पुरपत्वरूपपर्यायरूपसे प्रतिभासित होती है।) १५

भारमद्रम्य सामा यनवसे हार माला-शठीये डारेकी मौति स्यापन है ( भर्पात् भारमा सामा यगयसे सव पर्यायाम व्याप्त रहता है अस मोतीकी मासाका बोरा सारे मातियांमें स्याप्त होता है।) १६

भारमद्रभ्य विदेशनयसे उसने एक मोतीको भौति ध्रध्यापक है ( सर्पात्

कमुक्ताफलबद्द्यापि १७। नित्यनयेन नटबद्वस्थायि १८। स्रनित्यनयेन रामरावणबद्तव-स्थापि १९। सर्वगतनयेनविस्फारिताक्षचनुर्वत्सर्ववर्ति २०। स्रावगतनयेन मीलिताक्षचनुर्व-दात्मवर्ति २१। शृत्यनयेन शृत्यागारवत्केवलोद्धामि २२। अशृत्यनयेन लोकाकांतनीविन्म-लितोद्धासि २३। ज्ञानन्नेयाद्धेतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकम् २४। ज्ञानन्नेयद्धैतनयेन परप्रतिविन्मसंष्टक्तदर्पणबद्दनेकम् २५। नियतिनयेन नियमितीव्ण्यविद्विवित्रयतस्वभावनासि

त्रात्मा विशेषनयसे श्रव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामे श्रव्यापक है।) १७

श्रात्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भौति, श्रवस्थायी है, (श्रयीत् श्रात्मा नित्यनयसे नित्य—स्थायी है, जैसे राम-रावणरूप श्रनेक श्रनित्य स्वाग धारण करता हुआ भी नट तो वहका वही नित्य है।) १८

श्रात्मद्रव्य ग्रनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, श्रनवस्थायी है (ग्रर्थात् ग्रात्मा श्रनित्यनयसे ग्रनित्य है, जैसे नटके द्वारा धारण किये गये राम—रावणक्षप स्वांग श्रनित्य है।) १६

म्रात्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई म्रांखकी भांति, सर्ववर्ती (सवमे व्याप्त होनेवाला ) है। २०

ग्रात्मद्रव्य श्रमर्वगतनयसे, मीची हुई (वन्द) श्रांखकी भांति, श्रात्मवर्ती (श्रपनेमे रहनेवाला) है। २१

त्रात्मद्रव्य शून्यनयसे, शून्य (खाली) घरकी भौति, एकाकी (श्रमिलित) भासित होता है। २२

म्रात्मद्रव्य म्रजून्यनयसे, लोगोसे भरे हुये जहाजकी भाँति, मिलित भासित होता है । २३

ग्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-ग्रद्वैतनयसे (ज्ञान ग्रीर ज्ञेयके ग्रद्वैतरूप नयसे ), महान इँधनसमूहरूप परिणत ग्रग्निकी भॉति, एक है । २४.

श्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्वैतनयसे, परके प्रतिविवोसे सपृक्त दर्पणकी भाँति, श्रनेक है ( अर्थात् श्रात्मा ज्ञान श्रीर ज्ञेयके द्वैतरूपनयसे श्रनेक है, जैसे पर प्रतिविम्बोके सगवाला दर्पण श्रनेकरूप है । ) २५

श्रात्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता नियमित ( नियत ) होती है ऐसी श्राग्निकी भाँति । [ श्रात्मा नियतिनयसे नियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे श्राग्निके उष्णताका नियम होनेसे श्राग्नि नियतस्वभाववाली भासित होती है। ] २६.

मारमद्रव्य मनियतनयसे मनियतस्वभावरूप भासित होता है जिसके उच्णता नियति ( नियम ) से नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भौति । [ झारमा मनियतिनयसे मनियतस्वभाववाला भासित होता है जसे पानीके ( मिन निमित्तक ) उच्णता मनियत (वैमाविक-मस्यायी होनेसे पानी मनियत स्वभाववाला भासित होता है ] १७

धात्मद्रव्य स्वमायनयसे सस्कारको निरयक करनेवाला है ( धर्यात् धारमाको स्वभावनयसे सम्कार निरुपयोगी है ) जिसकी किसीसे नोक नहीं निकासी जाती (-किन्तु जो स्वभावसे ही नुकीसा है ) एसे पने कटिकी मौति। २०

म्रात्मद्रव्य अस्वमावनयसे सस्कारको साथक करनेवाला है (ग्रयांत्र म्रात्माको ग्रस्वमावनयसे सस्कार उपयोगी है) जिसकी (स्वमावसे नोक नहीं होती किन्तु सस्कार करके) सुहारके द्वारा नोक निकासी गई हो ऐसे पने वाणकी माँति। २६

धारमद्रध्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर धाषार रखती है ऐसा है गर्मीके दिनोंकि धनुसार पकनेवाले धान्नफलकी भौति। [कालनयसे धारमद्रव्यकी सिद्धि समयपर भाषार रखती है गर्मीके दिनोंके धनुसार पकनेवाले धानकी गाँति। ] ३०

भारमङ्क्य भक्तालनससे जिसकी सिद्धि समयपर आवार नहीं रसती ऐसा है। कृत्रिम गर्मीसे पकाये गये आअपसक्ती भौति । ३१

भारमद्रव्य पुरुवकारनयसे जिसकी सिद्धि मस्तसाध्य है ऐसा है जिसे पुरुवकारसे 'मीबुकावृक्ष प्राप्त होता है (-स्याता है ) ऐसे पुरुवकारवादीकी भौति । [ पुरुवाधनयसे भारमानी सिद्धि प्रयस्तसे होती है जसे किसी पुरुवार्षवादी ममुख्यको पुरुवायसे मीवृका वृक्ष प्राप्त होता है। ] ३२

र संस्कृत डीकामें 'मगुकुलटी' शक्त है, जिसका अर्थ वहाँ 'भीवृत्ता इक' किया 🐧 किन्तु दिनी डीकामें श्री पढि देसराजजीने 'भगुक्तवा' कर्ब किया है।

भात्मद्रव्य दैवनयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है)

दैवनयेन पुरुषकारवादिदत्तमधुकुककुटीगर्भलेक्यंमाणिक्यदैववादिवदयत्नसाध्यसिद्धिः ३३। ईश्वर-नयेन धात्रीहटावलेखमानपान्यवालकवत्पारतन्त्र्यमोक्तृ ३४। अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्ग-कण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोक्तृ ३४। गुणिनयेनोपाध्यांयविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६। अगु-णिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७। कर्तृनयेन रञ्जकवद्राणा-दिपरिणामकर्तृ ३८। अकर्तृनयेन स्वकर्मप्रयूचरङ्गकाध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि ३९। भोक्तृन-

ऐसा है, पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नीवूके वृक्षके भीतरसे जिसे (विना यत्नके, दैवसे) माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे दैववादीकी भाँति । ३३. श्रात्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतत्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये

जानेवाले राहगीरके वालककी भाँति । ३४.

म्रात्मद्रव्य म्रनीश्वर नयसे स्वतत्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता (स्वतन्त्रता, स्वेच्छा) पूर्वक फाडकर खाजानेवाले सिंहकी भाँति । ३५.

त्रात्मद्रव्य गुणीनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमारकी माँति । ३६

स्रात्मद्रव्य स्रगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-गुणग्राही नही है ), जिसे शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जारही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक ) की भाँति । ३७

श्रात्मद्रव्य कर्तृ नयसे, रगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (ग्रर्थात् श्रात्मा कर्तानयसे रागादिपरिणामोका कर्ता है, जैसे रगरेज रगनेके कार्यका कर्ता है।) ३८.

ें स्रात्मद्रव्य स्रकर्तृ नयसे केवल साक्षी ही है (-कर्ता नही ), स्रपने कार्यमे प्रवृत्त रगरेजको देखनेवाले पुरुष (प्रेक्षक ) की भाँति । ३६.

ग्रात्मद्रव्य भोक्तृनयसे सुखदु.खादिका भोक्ता है, हितकारी—ग्रहितकारी
ग्रन्नको खानेवाले रोगीकी भाँति। शात्मा भोक्तानयसे सुख दु खादिको भोगता है,
जैसे हितकारक या श्रहितकारक ग्रन्नको खानेवाला रोगी सुख या दु खको भोगता
है। ] ४०
५२

चेन हिताहितासमोक्तञ्चाचितवस्युखदुःस्तादिमोक्तृ ४० । समोक्तृनयेन हिताहितासमोक्तञ्चा-चिताध्यसचन्त्रस्वरिक्षत्वत् केतलमेव सालि ४१ । क्रियानयेन स्थाशुमिसमूर्यज्ञातदिश्लन्यनिषा नान्यवद्युग्रानप्राचान्यसाध्यसिद्धि ४२ । ज्ञाननयेन चणक्युष्टिकीतचिन्नामणिगृहकोणवानि-ज्ञवद्विवेकप्राचान्यसाध्यसिद्धिः ४३ । ज्यवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाध्यन्तरसंयुज्यमानविपुज्य मानपरमाणुबद्वाचमोक्षयोद्धैतानुवर्षि ४४ । निव्यवनयेन केप्रलब्ध्यमानद्वृज्यमानविपुज्य

धारमद्रव्य अभोक्तृनयसे केवल साझी हो है हितकारी प्रहितकारी प्राप्तको खानेवाले रागीको देखनेवाले जद्यकी भाँति। [ प्रारमा अभोक्तानयसे केवल साझी ही है—भोक्ता नहीं जसे सुख—दुखको भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला वद्य तो केवल साझी ही है। ] ४१

भारमद्रव्य क्रियानयसे मनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो एसा है सम्भेसे सिर फूट जाने पर वृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त होजाय ऐसे प्रधनी मौति। [क्रियानयसे झात्या झनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि हो ऐसा है, जसे किसी प्रधपुरुवको पत्थरके सम्भेके साथ सिर फोडनेसे सिरके रक्तका विकार दूर होनेसे मौसे सुन्न आये भीर निधान प्राप्त हो उसी प्रकार। ] ४२

भारमद्रव्य ज्ञाननयसे विवककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है मुट्टी भर चने देकर चिवमणि-पत्न सरीवनेवाले घरके कीनेमें वठे हुये व्यापारीकी मौति। [ज्ञाननयसे भारमाको विवेककी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जसे घरके कीनेमें वठा हुमा व्यापारी मुट्टीभर चना देकर चितामणि रतन सरीद लेता है उसी प्रकार।] ४३

म्रात्मद्रस्य व्यवहारनयसे वघ भीर मोलर्से "द्वतका धनुसरण करनेवाला है, वसक (वस करनेवाले) भीर मोलक ( मुक्त करनेवाले) भ्रय परमाणुके साथ समुक्त होनेवाले भौर उससे विमुक्त होनेवाले परमाणुकी मौति। [ व्यवहार नयस भ्रात्म वस भौर मोलर्मे पुद्रामक साथ) द्वतको प्राप्त होता है जसे परमाणुके समर्मे वह परमाणुक साथ स्थापना पानेक्य द्वतको प्राप्त होता है भौर परमाणुके साथ स्थापना पानेक्य द्वतको प्राप्त होता है भौर परमाणुक मोलर्मे वह परमाणु मन्य परमाणुक स्थाप स्थापना भूभक होनेक्य द्वतको पाता है उसीप्रकार। ] भर्म

र देत – दिल, देतपन [ स्पन्नहारनयसे बात्याके वन्त्रमें कर्मके सावके संयोगकी अपना आती हे इसलिये हेत हैं, जीर आत्माकी मुख्तिमें क्यके वियोगकी अपना आती है इसलिये वह भी देत हैं।]

स्निम्धस्क्षत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्धन्धमोक्षयोरद्वैतानुवर्ति ४५। अग्रुद्धनयेन घटगराविशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिस्त्रभावम् ४६। ग्रुद्धनयेन केत्रलमृण्मात्रविश्वरपाधिस्त्रभावम् ४७। तदुक्तम्
— "जाविद्या वयणवहा ताविद्या चेव होति णयवादा। जाविद्या णयवादा ताविद्या चेव
होति परसमया।" "परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सन्त्रहा वयणा। जहणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचि वयणादो।।" एवमनया दिशा प्रत्येकमनन्तधर्मन्यापकानन्तनयैर्निरूप्यमाणमुदन्वदन्तरालमिलद्भवलनीलगाङ्गयामुनोदकभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भात्रमात्रेणाशक्य-

ग्रात्मद्रव्य निश्चयनयसे वध ग्रीर मोक्षमे ग्रद्वैतका ग्रनुसरण करनेवाला है, ग्रकेले वध्यमान ग्रीर मुच्यमान ऐसे वधमोक्षोचित स्निग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति। [ निश्चय नयसे ग्रात्मा श्रकेला ही वद्ध ग्रीर मुक्त होता है, जैसे वध ग्रीर मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हुग्रा परमाणु ग्रकेला ही वद्ध ग्रीर मुक्त होता है, उसीप्रकार। ] ४५.

म्रात्मद्रव्य म्रशुद्धनयसे, घट म्रौर रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति, सोपाधिस्वभाववाला है। ४६

म्रात्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भौति, निरुपाधिस्वभाववाला है। ४७

इसलिये कहा है -

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होति णयवादा।
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होति परसमया।
परसमयाण वयण मिच्छ खलु होदि सव्वहा वयणा।
जद्दणाण पुण वयण सम्म खु कहचि वयणादो।।

[ ग्रर्थ. — जितने वचनपथ हैं उतने वास्तवमे नयवाद है; ग्रीर जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय (परमत) है।

परसमयो ( मिथ्यामितयो ) का वचन सर्वथा ( ध्रर्थात् अपेक्षा रहित ) कहा जानेसे वास्तवमे मिथ्या है; श्रीर जैनोका वचन कथचित् ( ग्रर्थात् अपेक्षा सिहत ) कहा जानेसे वास्तवमे सम्यक् है । ]

वचनपथ = वचनके प्रकार [ जितने वचनके प्रकार हैं उतने नय हैं। अपेचा सिहत नय सम्यक् नय है और अपेचा रिहत मिध्यानय है, इसिलिये जितने सम्यक्नय हैं उतने ही मिध्यानय हैं।]

विवेजनत्वादमेचकस्वमावैकधर्मञ्चापकैकधर्मत्वाधचोदिवैकान्तात्मात्मद्रव्यम् । धुगपदनन्त्वपर्मः ञ्यापकानन्त्रनयञ्याप्येकमुतकानलक्षणप्रमाखेन निरूप्यमाणं स्य समस्तत्तरिक्र्योपयाप्रसमवाया त्मकैकमकराकावदनन्त्वधर्माणां वस्तुत्वेनाञ्चयविवेजनत्वान्मेचकस्वमावानन्त्वधर्मेण्याप्येकवर्मि त्वात् यथोदिवानेकान्त्रात्मात्मद्रस्य ।

इसप्रकार इस (उपरोक्त) मुचनानुसार ( ग्रयति ४७ नयोंने समभामा है उस विधिसे ) एक २ धममें एक २ नय (व्यापे ) इसप्रकार प्रनन्तधर्मों में व्यापक भनन्त नयोसे निपरूण किया जाय तो, समुद्रके भीतर 'मिलनेवाले व्वेत-नील गगा-यमुनाके जलसमूहकी भाँति अनन्तवमाँको परस्पर बतद्भावमात्रस प्रथक करनेमें ग्रवक्य होनस भारमद्रव्य मेमेचक स्थमाववासा एक धमर्ने व्याप्त होनेवाला एक धर्मी होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक ( एकधमस्बद्ध्य) है । परन्तु युगपत् धनन्तवर्धीमें व्यापक ऐस धनन्त नयीमें व्याप्त होनेबासा एक सुतशानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय तो समस्त निदयोके जलसमूहके समयायात्मक (समुदायस्वरूप) एक समुद्रकी भाँति श्रनन्तधर्मोको वस्तुरूपसे पूरक करता अशस्य होनेसे आत्मद्रव्य "मेचक स्वभाववाला, अनन्तवर्मीने व्याप्त होनेवासा एक वर्मी होनेसे यथोक्त अनेकान्तात्मक (अनेकवमस्यरूप) है ! जिसे-एक समय एक नदीके जलको जाननेवासे ज्ञानावासे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है उसीप्रकार एक समय एक धमको जाननेवाते एक नगरी देखा जाय ता झात्मा एकधर्म स्वरूप ज्ञात होता है। परन्तु असे एक ही साथ सव नदियाँके जलको जाननैवाने ज्ञानसे देखा जाम तो समुद्र सव नदियाँके जलस्वरूप ज्ञात हाता है उसीप्रकार एक ही साप सर्वधर्मीको जाननेवाने प्रमाणसे देखा जाय तो भारमा भनेक वमस्वरूप जात होता है। इसप्रकार एक नयसे देशने पर भारमा एकान्तात्मक है और प्रमाणसे देशने पर भनेनान्तात्मक है। ी

्रिम उस ही भाष्यको काव्य द्वारा वहकर मह कथन समाप्त किया वाता है कि 'भारमा क्या है ?े

१ गंगाका पानी रवेद होता है और बसुमाका पानी मील होता है।

१ ममेचक-अभेदः विविधतः रहितः एकः

३ मेचक-प्रवक्त प्रवक्त विविद्या अनेका।

# शालिनी छन्द #

स्यात्कारश्रीवासवस्यैर्नयौषैः पश्यन्तीत्थं चेत् प्रमाणेन चापि । पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधर्म-स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १९ ॥

इत्यिमिहितमात्मद्रव्यिमदानीमेतदवाप्तिप्रकारोऽभिधीयते—अस्य तावदात्मनो नित्यमे-चानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावधूर्णितात्मष्ट्चितया तोयाकरस्येवात्मन्येव सुभ्यतः क्रमप्रवृत्ताभिरनन्ताभिई प्तिव्यक्तिभिः परिवर्तमानस्य इप्तिव्यक्तिनिमित्ततया झेयभृतासु विहर्थ-व्यक्तिषु प्रवृत्तमैत्रीकस्य शिथिलितात्मिववेकतयात्यन्तवहिर्धुखस्य पुनः पौद्गलिककर्मनिर्मापक-

[ अर्थ:— ] इसप्रकार स्यात्कारश्री (स्यात्काररूपीलक्ष्मी) के निवासके वशीभूत वर्तते नय समूहोसे (जीव) देखे तो भी श्रीर प्रमाणसे देखे तो भी स्पष्ट श्रनन्तधर्मीवाले निज श्रात्मद्रव्यको भीतर में शुद्ध चैतन्यमात्र देखते ही हैं।

इस प्रकार श्रात्मद्रव्य कहा गया। श्रव उसकी प्राप्तिका प्रकार कहा जाता है.-

प्रथम तो, ग्रनादि पौट्गलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावनाके (मोहके ग्रनुभवके) प्रभावसे ग्रात्मपरिणित सदा चक्कर खाती है, इसलिये यह ग्रात्मा समुद्रकी भाँति ग्रपनेमे ही क्षुव्ध होता हुग्रा क्रमशा प्रवंतमान ग्रनन्त ज्ञप्ति—व्यक्तियोसे परिवर्तनको प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञप्ति—व्यक्तियोके निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोके प्रति उसकी मैत्री प्रवर्तती है, इसलिये ग्रात्मविवेक शिथिल हुग्रा होनेसे ग्रत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पुनः पौद्गलिक कर्मके रचिता—रागद्धेषद्वैतरूप परिणमित होता है ग्रीर इसलिये उसके श्रात्मप्राप्ति दूर ही है। परन्तु ग्रव जब यही ग्रात्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा ग्रखण्ड ज्ञानकाडको प्रचड करनेसे ग्रनादि-पौद्गलिक-कर्मरचित मोहको वध्य-घातकके विभागज्ञानपूर्वक विभक्त करनेसे (स्वय) केवल ग्रात्म भावनाके (ग्रात्मानुभवके)

१—व्यक्तियों = प्रगटताओं, पर्यायों, विशेषों। [बाह्य पदार्थ विशेष इप्ति विशेषोंके निमित्त होनेसे इयमूत हैं।]

२--आत्मा वध्य ( इनन योग्य ) है और मोह घातक ( इननेवाला ) है।

रागदेवदैतमनुवर्षमानस्य द्रत एवात्मावासिः । अय यदा त्वयसेव प्रचण्डकांकाण्डोवण्वीकताखण्डवानकाण्डत्वेनानादिपौद्गछिककर्मनिर्मितस्य सोहस्य वन्यवातकविमागवानपूर्वकविमाग
करणात् केवलात्ममावानुमावनिष्ठिक्तवृषित्वा तोयाकर वात्मन्येवातिनिःशकम्यात्तिष्ठम् य
गयदेव व्याप्यानन्ता वृसिव्यक्तीर्वकाश्चमावाम बाह्य विवर्तते, तदास्य वृसिम्यकिनिर्मित्तत्वा
प्रेयभृतासु विदर्श्यव्यक्तियु न नाम मैत्री प्रवर्तते । तदाः सुप्रतिष्ठितास्मनिवेकतयास्यन्तमन्तर्भक्ते
भूतः पौद्गलिककर्मनिर्मायकरागवेष्यैतानुवृत्विद्द्रियुत्ते । तदाः सुप्रतिष्ठितास्मनिवेकतयास्यन्तमन्तर्भक्ते
भूतः पौद्गलिककर्मनिर्मायकरागवेष्यैतानुवृत्विद्द्रियुत्ते । तदाः सुप्रतिष्ठितास्मनिवेकतयास्यन्तमन्तर्भक्तः
प्रमावसे परिणाति निवचल की होनेसे समुद्रकी प्राति अपनेमें ही प्रति निष्क्रम पहली
प्रमावसे परिणाति निवचल की होनेसे समुद्रकी प्रति अपनेमें ही प्रति निष्क्रम पहली
स्वाया विवतन (परिवतन)को प्राप्त नहीं होता तव ज्ञप्ति व्यक्तियोक्ते कारणसवया विवतन (परिवतन)को प्राप्त नहीं होता तव ज्ञप्ति व्यक्तियोक्ते किमानक्य होनेसे
को ज्ञयम्त हैं ऐसी वाह्य पदाय व्यक्तियोक्ते प्रति उसे वास्तवमे भन्नी प्रविति नहीं
होती भौर दस्तिये भारमविवेक सुप्रतिष्ठित ( सुस्यत ) हुवा होनेसे अस्यन्त प्रत्तमुक्त
हुपा ऐसा यह भारमा पौद्गलिक कम्मेक रवित्ता रागवेषद्वत्वरूप परिणातिसे दूर हुमा
पूजमं भनुमव नहीं किये गये अपूर्वं ज्ञानानन्दास्यक्तं परास्थाको भ्राव्यत्वक्तं स्रार्ट करते।

यहाँ बलोक भी है — (बादू स विकीडित)

मानन्वामृदप्रिममरबहल्कवत्यकस्सोसिनी निमग्न जगदीक्षणक्षममहासंबेदनयीमुखम् । स्यात्काराङ्कुजिनेशशासनवशादासादयन्तृत्ससत् स्व तत्य बृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पट्टमिप्ट अना ॥

[ वर्ष —]मानन्यामृतवे पूरसं मरपूर बहती हुई कवत्यसरितार्में (मुक्तिरूपी मदीमें ) जो दूवा हुमा है जगतवाे देखनेमें समय महासवेदनरूपी थी (महामानहपी सबमी ) जिसमें मुख्य हैं जो उत्तम रत्न-किरणकी मौति स्पट्ट है और जा इट्ट हैं ऐसे उस्मसित (प्रकाशमान, धानन्दमय) स्वतत्वत्रों जन स्थारनारसदाण जिमेश सासनके वससे प्राप्य हीं। (-स्यारनार जिसना चिह्न है ऐसे जिनेन्द्र मगवानके सासनना माध्यय सेन-रचे प्राप्त करों।)

[ मद 'म्रमुषपन्द्रमूरि इस नीकावे रचितता हैं यह मानना मोग्य नहीं दैऐस मपवास कान्य द्वारा थयाथ वस्तुन्यरूपको प्रगट वर्ग स्वतस्वप्रास्तिको प्रेरणा भी जातो है----] भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अत्राप्नोत्वेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदिष परमात्मानिमिति ।। भवति चात्र रलोकः—''आनन्दामृतप्रनिर्भरवहत्कैवल्यकल्लोलिनीनिर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्री- मुखम् । स्यात्काराङ्क जिनेशशामनवशादासाद्यन्त्ललसत्स्त्रं तत्त्रं वृतजात्यरत्निकरणप्रस्पष्टमिष्टं- जनाः" ॥

## \* शादू<sup>°</sup>ल विक्रीहित छन्ट \*

च्याख्येयं किल त्रिश्वमात्मसहितं च्याख्या तु गुम्फे गिरां च्याख्यातामृतचन्द्रस्रिरिति मा मोहाजनो वल्गतु । वल्गत्वद्य विशुद्धवोधकलया स्याद्वादविद्यावलात् लब्ध्वैकं सकलात्मशाश्वतमिदं स्वं तत्त्वमच्याकुलः ॥ २० ॥

## # मालिनी छन्द #

इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुचावचं यत् चिति तदिष किलाभृत्कल्पमग्नौ हुतस्य । अनुभवतु तदुच्चैश्चिचिदेवाद्य यस्माद् अपरिमह न किंचित्तत्त्वमेकं परं चित् ॥२१॥

[ अर्थः—]( वास्तवमे पुद्गल ही स्वय शब्दरूप परिणमित होते हैं, ग्रात्मा उन्हे परिणमित नहीं कर सकता, तथा वास्तवमें सर्व पदार्थ ही स्वय ज्ञेयरूप—प्रमेयरूप परिणमित होते हैं, शब्द उन्हें ज्ञेय बना-समभा नहीं सकते इसिलये ) 'ग्रात्मा सिहत विश्व व्याख्येय ( समभाने योग्य ) है, वाणीका गुथन व्याख्या है ग्रीर ग्रमृतचन्द्रसूरि व्याख्याता है, इसप्रकार लोगों मोहसे मत नाचों ( मत फूलों ), ( किन्तु ) स्याद्वाद विद्या बलसे विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्वको प्राप्त करके ग्राज ( लोगों ) ग्रव्याकुलरूपसे नाचों (-परमानन्द परिणामरूप परिणत होग्रों।)

[ ग्रब काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एक श्रनुभव करने योग्य है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णाहुति की जाती है.—]

[ अर्थ:—] इसप्रकार (इस परमागममे) ग्रमन्दतया (बलपूर्वक, जोरशोरसे) जो थोडा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चैतन्यके मध्य वास्तवमे ग्रग्निमे होमी गई वस्तुके समान (स्वाहा) हो गया है। (ग्रग्निमे होमे गये घीको ग्रग्नि खा जाती है, मानो कुछ होमा ही न गया हो। इसीप्रकार ग्रनन्त माहात्म्यवन्त चैतन्यका चाहे जितना वर्णन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वर्णनको ग्रनन्त महिमावान

#### -- प्रवचनसार --

### समाप्तेपं तस्वदीपिका टीका ।

चैतन्य सा जाता है, चतन्यकी धनन्त महिमाके निकट सारा वणन मानो वर्णन ही म हुधा हो इसप्रकार तुच्छताको प्राप्त होता है। उस चैतन्यको ही धृतंत्र भ्राप्त प्रस्कलता-उप्रतासे धनुभव करो (भ्रषांत् उस चित्रस्वरूप भ्राप्तमाको ही भ्राप्ता भाज भ्राप्तान्तिकरूपसे धनुभव करो ) क्योंकि इस कोकमें दूसरा कुछ भी (उत्तम ) नहीं है, चैतन्य ही परम (उत्तम ) तत्व है।

इसप्रकार (श्रीमदूमगवत् कुन्दकुन्दाचाय देव प्रणीत श्री प्रवचनसार श्रास्त्रकी श्रीमद् श्रमृतचन्द्राचाय देव विरिषत ) तत्त्वदीषिका नामक सस्हत टीकाके श्री हिमतमाल जेठासाल श्राह इत गुजराती श्रमृथादका पहिती परमेष्टीदास पैनी न्यायतीय कृत हिन्दी भाषानुवाद समान्त हुमा ।

बीर बयन्ती बीर नि० सं० १४७४ इसरी मानुत्ति बीर सं० १४३.१

214

शतुवारकः— परमेष्ठीदास जैन जैनेन्द्र मेस समितपुर ११-४-१६४६



## **५** नमः प्रवचनसाराय **५**

# श्री प्रवचनसारका गुजराती पद्यानुवाद

## इशनतत्क प्रद्रापन

# हरिगीत #

सुर–असुर–नरपतिवंद्यने े, प्रविनष्ट घाती्कर्मने, प्रणमन करूं <sup>२</sup>हूं धर्मकर्त्ता तीर्थ श्रीमहावीरने ॥१॥ <sup>3</sup>वली रोष तीर्थंकर अने <sup>४</sup>सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने, मुनि ज्ञान "दृग-चारित्र-तप-वीर्याचरण संयुक्तने॥२॥ ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, वंदु वली हु मनुष्य होत्रे वर्तता अर्हतने॥३॥ अर्हतने श्री सिद्धने ध्य नमस्करण करी ७ए रीते, गणधर अने ८अध्यापकोने सर्व साघु समूहने ॥४॥ तसु<sup>ं</sup> शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम °पामीने, प्राप्ति करूं हुं साम्यनी, <sup>९०</sup>जेनाथी शिवप्राप्ति <sup>९०</sup>बने ॥४॥ सुर श्रमुर-मनुजेन्द्रो तणा विभवो सहित निर्वाणनी, प्राप्ति करे चारित्रथी जीव ज्ञानदर्शन मुख्य थी ॥६॥ चारित्र <sup>९२</sup>छे <sup>९३</sup>ते घर्म छे, <sup>९४</sup>जे घर्म छे ते साम्य छे, <sup>९५</sup>ने साम्य जीवनो मोह चोभ विहीन निज परि**णाम छे ॥७॥** <sup>९९</sup>जे भावमां <sup>९७</sup>प्रणमे दरव, ते काल तन्मय ते कह्यु<sup>\*</sup>, जीवद्रच्य <sup>९८</sup>तेथी धर्ममां प्रणमेल धर्म <sup>९९</sup>ज जाण्**वु**ं॥⊏॥ शुभ <sup>२०</sup>के अशुभमां प्रणमतां शुभ के अशुभ आत्मा बने, शुद्धे प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी <sup>२</sup>१होइने ॥६॥ परिग्णाम <sup>२२</sup>विग्ण न पदार्थ, ने न पदार्थ विग्ण परिग्णाम छे, गुग्ण-द्रव्य-पर्यंय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे ॥१०॥ <sup>२३</sup>जो धर्म परि**णत स्वरुप जिव ग्रुद्धोपयोगी होय तो,** ते <sup>२४</sup>पामतो निर्वाण सुख, ने स्वर्ग सुख ग्रुभ युक्त जो ॥११॥ अशुभोदये श्रात्मा कुनर तिर्यंच ने २५नारकपणे, नित्ये सहस्र दु खे पीडित ससारमां अति अति २१भमे ॥१२॥ अत्यंत, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुप अनत ने, २७विच्छेद हीन छे सुख अहो ! २८शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥१३॥ सुविदित सूत्र पदार्थ, सयम तप सिंहत वीतराग ने, सुख दु खमा सम श्रमणने शुद्धोपयोग जिनो कहे ॥१४॥ जे उपयोग विशुद्ध ते मोहादि घाती रज थकी, स्वयमेव रहित <sup>२९</sup>थयो थको होयान्त ने पामे सही ॥१४॥ सर्वेज्ञ, लब्ध स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित ए रीते, स्वयमेव जीव थयो थको तेने स्वयभू जिन कहे ॥१६॥ व्ययहीन छे उत्पाद ने उत्पाद हीन विनाश छे, 3°तेने ज वली उत्पाद ध्रौव्य विनाशनो 3°समवाय छे ॥१७॥ उत्पाद <sup>3२</sup>तेम विनाश छे <sup>33</sup>सौ कोई वस्तु मात्र ने, <sup>3४</sup>वली कोई पर्यय थी <sup>34</sup>दरेक पदार्थ छे सद्भूत <sup>34</sup>खरे॥१८॥

१ को । २ में । ३ अनन्तर । ४ सब । ४ दर्शन । ६ भी । ७ इस । व उपाच्यायोको । ६ प्राप्तकरके । १० जिससे। ११ हो । १२ है । १३ वह । १४ जो । १४ और । १६ जिस । १७ परिस्मित हो । १० अवस्य । २१ होकर । २२ विना । २३ यदि । २४ प्राप्त करता है । २४ नारकरूप । २६ अमे (अमस्य करे)। २७ छेद रहित । २० पुढोपयोगी को । २६ होता हुआ । ३० उसको ही । ३१ इकट्ठापन । ३२ उसीप्रकार । ३३ सब । ३४ और । ३४ प्रस्थेक । ३६ अवस्य ।

प्रचीयः घाति कम्, अनहरू बीर्यं, अधिक प्रकाशने, इन्द्रिय-अतीत "बयेज आत्मा झानसीस्ये परिसमे ॥१६॥ <sup>९</sup>केंद्र ऐहरात <sup>3</sup>नवी सुरत के सबी जुल्ल केवलक्षानीने, बेबी अतीन्द्रियता <sup>प्र</sup>बर्ड ते कारसे ए जास्प्रे ॥२०॥ प्रस्**य ह**े सौ दृष्यप्रयम क्वान "परिणामनारने, आणे नहीं हे हेमने क्व<del>ान्द्र-दृ</del>ह्यदिकिया 'वडे ॥<sup>२१</sup>॥ म परोच केंद्र "पण सबैत सर्वाचगुरा समुद्धने, इन्द्रिय-अवीत सबैब ने स्वयमेव बान बमेलने ॥२१॥ सीय द्रम्य ज्ञान प्रमाख "मास्यू ज्ञान क्रेय प्रमाख के, ने क्रेय लोकालोक "तेवी सर्वगत "०ए ज्ञान में HPRH बीव प्रव्य क्वान प्रमाख निक्-प मान्यता हो ११ बेहने, तेला सते बीव क्वानबी हील के अधिक अवस्य में ॥२४॥ को द्वीम भारता द्वीय, नव जाखे अबेठन कान ए, ने अधिक ज्ञानकी होय हो <sup>१९</sup>वण काम क्यम जाणे अरे ॥२४॥ हे सर्वगत जिल्लर १३अनेसी अब जिल्लर प्राप्त है, जिल हाल-सबने सर्व अवीं विषय १४जिनता १९होई ने ॥२६॥ से जान भारमा जिनमदे भारमा विना नहिं जान हो, वे कारसे से जान श्रीव, श्रीव जान से वा सम्य में 119औ के 'ज्ञानी' ज्ञामस्वमात मर्थो हेयहप के 'ज्ञानी' ना, १९ स्थम रूप हे नेत्रो १० वर्खा, सहि वर्षता अन्योत्सर्मा ॥२०। होये प्रविष्ट न, भग्रप्रविष्ट न, बायस्वो कम सर्व ने, भिल्मे कवीद्रिय बावमा, क्यम नेत्र आग्रो इत्पने ।।१६॥ क्यम राममां स्वित इन्द्रनीक्षमधि स्वकीय प्रशा वहे १८, इचने विषे क्यापी रहे १९त्यम ज्ञान परः क्षत्रों विषे ॥३०॥ <sup>२०</sup>नव होय वर्षों हानमां, दो हान सी-<sup>२०</sup>गत पण नहि, ने सर्वगत हो हान तो <sup>२२</sup>क्यम झामरिक्त अर्थों नहि 🖁 ॥३९॥ मसुकेवली न महे, न कोडे, पर रूपे वह परिखमे, हेको कने कार्य निफीपे सर्वट: \*\*ते सर्व ने ॥३१॥ मुद्रहानमी बाये करे झायकस्थमानी भारमने, ऋषिको प्रकाशक शोकना शृदकेवली देने कहे ।।३३।। पुर्वगलस्यरुप वचनोबी जिल-चपविष्ठ वेश्वो वेण्डे सूत्र के, से झिति वेली झाल, वर्वेते वर्धसूत्रती झित करें ॥३४॥ वे आगरो ते द्वानः नहि श्रीष द्वानशी कायक बने, १८पोते १९प्रयामको ज्ञानकरः, ने द्वान स्वित ३०सी । अर्थ हे ॥३४॥ है ज्ञान देशी कीय जेस जिया <sup>39</sup>कडेस उच्य के ए इच्य पर ने मालमा, परिकास संग्रह <sup>39</sup>केंद्र में !!१९!! दे ब्रह्ममा <sup>३३</sup>सङ्गूत-मसङ्गूत पर्वेगो <sup>३४</sup>सौ वर्तता, तत्कालना पर्योच <sup>३५</sup>जेम, विरोप पूर्वक क्रानमां ॥३<del>४।</del> से पर्वेचो <sup>३६</sup> संग्रहात हो, <sup>३७</sup>वली सन्मीने प्रविनार हे, हे सौ असद भूत <sup>३</sup> पत्रयो <sup>३९</sup>पण हातारो प्रत्यच हो ॥६८॥ हाते सबात-बित्रष्ट पर्वायो र वयी प्रत्यकृता, ४९मन होय ४९को तो हातते स दिस्य कोछ कई सम्रा ॥३६॥ ईहादि पूर्वक कायाजा के <sup>४३</sup>मक्पवित पदार्व ने, वेने परेक पदार्व आयाम् ४<sup>४</sup>शक्यता-विनजी करें।।१४०।। वे कायार्थं अप्रदेशने सम्बेश, मूर्त अमूर्वने, पर्याय नग्रु-४ अज्ञादने, मारूप अर्दाद्विय झान वे । १४१।। को क्षेत्र भर्चे परिक्षमे काता, न जायिक कान के ते कमें ने ४९ व अनुसर्वे क्षे ४० एम जिनहेंगे करें 1187 स भारतां जिने कर्मो कर्यगत नियमयी संसारीने, है कर्म ४ होतां मोही-रागी हेपी वप अनुसुवे गर्थी

रहुदे। ९ कुछ । १ नहीं। ४ हदें। ४ विष्णितित होनेबाते को। ९ हारा। ७ मी १ व कहा । ६ विति । १ यह। ११ निवामी। १२ विना । १३ वर्षिः १४ विनेश देव के। १४ होनेछे। १६ विते १० का। १० हार्षि । १८ वेदे। २ नहीं। ११ तर्वताल । २२ वर्षे । २३ वे । १४ वी। ११ वहा । १६ तत्वता । १० वहां । १८ विराम देव । इन विकास । १२ वो। १३ विष्मान-विष्माण। १४ व्यक्त । १६ तहां । १६ वहां । १७ परना । ३० वर्षे १३ वी। ४ वी। ४ वी। ४२ न । ४२ वहि। ४६ दृष्टियनेषर। ४४ व्यवस्त्र । ४४ प्रदूर्ण वी। ४६ ही। ४० देवा। ४० होनेते ।

धर्मोपदेश, विहार, आसन, <sup>१</sup>स्थान श्री अर्हतने, वर्ते सहज ते कालमां मायाचरण <sup>२</sup>ज्यम नारी ने ॥४४॥ छे पुरयफल अईत, ने अईतिकिरिया <sup>3</sup>उदयिकी, मोहादिथी विरहित तेथी ते क्रिया चायिक गर्गी ॥४४॥ आत्मा स्वय निजभावथी जो ग्रुभ अग्रुभ बने निहि, तो सर्व <sup>४</sup>जीवनिकायने ससार पण वर्ते निह १ ॥४६॥ "सौ वर्तमान अवर्तमान, विचित्र विपम परार्थ ने, युगपत् सरवतः जागतु ते ज्ञान चायिक जिनकहे ॥४७॥ जाएँ। नहि दुगपद् त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थ ने, तेने °सपर्यय एक पए। नहि द्रव्य जाएावु शक्य छे ॥४८॥ जो एक द्रव्य व्अनन्त पर्यय तेम द्रव्य अनन्त ने, युगपद न जाएं जीव, तो ते केम जाएं सर्वने ? ॥४६॥ जो ज्ञान 'ज्ञानी' 'नु ऊपजे क्रमश ° अरथ ° अवलवी ने, तो सित्य नहि, चायिक नहि ने सर्वगत नहि ज्ञान ऐ।।४०।। नित्ये १२विषम, १३विधविध, सकलपदार्थगण सर्वत्रनो, जिनज्ञान जाणे युगपदे, महिमा अहो ए ज्ञाननो ॥४१॥ ते अर्थरूप न परिएामे जीव नव प्रहे नव ऊपजे, सौ अर्थने जाएो <sup>१४</sup>छता तेथी अवधक जिन कहे।।४२।। अर्थोनु ज्ञान अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रि ने १५ऐन्द्रिय छे, छे सुख पण १६एवू ज त्यां १७परधान जे ते प्राह्म छे।।४३।। देखे अमूर्तिक, १८मूर्तमाय अतीन्द्रि ने प्रच्छन्न ने, ते सर्वने पर के स्वकीय ने, ज्ञान ते प्रत्यच्च छे।।४४॥ १९पोते अमूर्तिक जीव मूर्त शरीरगत ए मूर्त थी, २०कदी योग्य मूर्त अवग्रही जाएो २१कदीक जाएो नहीं ।।४४।। रस गध, स्पर्श <sup>२२</sup>वली वरण ने शब्द जे पौद्गलिक ते, छे इन्द्रिय विषयो, तेमने <sup>२३</sup>य न इन्द्रियो युगपद ब्रहे ॥४६॥ ते इन्द्रियो परद्रव्य, जीवस्वभाव भाखी न तेमने, तेनाथी जे उपलब्ध ते प्रत्यच् <sup>२४</sup>कई रीत जीवने ॥४७॥ अर्थो २५तर्गु जे ज्ञान परत २९थाय तेह परोच छे, जीवमात्रथी ज जगाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्यच छे।।४८॥ स्वयमेव जात, २७समत अर्थ अनन्तमा विस्तृत ने, अवग्रह-ईहादि रहित, निर्मल ज्ञान सुख एकान्त छे।।४६॥ जे ज्ञान <sup>२८६</sup>केवल' तेज सुख, परिएाम पए वली तेज छे, भाख्यो न तेमा <sup>२९</sup>खेद जेथी घातिकर्म विनिष्ट छे ॥६०॥ अर्थान्तगत छे ज्ञान, लोकालोक विस्तृत दृष्टि छे, छे नष्ट सर्व अनिष्ट ने जे इष्ट <sup>3</sup>°ते सौ प्राप्त छे ॥६१॥ सूणी 'घातिकमीविद्दीनतु सुख सौ सुखे उत्कृष्ट छे', श्रद्धे न तेह अभव्य ३ छे, ने भव्य ते समत करे ॥६२॥ सुर-असुर-नरपति पीडित वर्ते <sup>3२</sup>सहज इन्द्रियो <sup>33</sup>बडे, <sup>3४</sup>नव सही सके ते दु ख तेथी रम्य विषयोमा रमे ॥६३॥ विषयो विषे रति अभजेमने दु ख छे स्वामाविक अधिम ने, जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार निह विषयो विषे ॥६४॥ इन्द्रिय समाश्रित इष्ट विषयो <sup>3७</sup>पामीने, निज भावथी, जीव <sup>3८</sup>प्रणमतो स्वयमेव सुखरूप थाय, देह <sup>3९</sup>थतो नथी ॥६४॥ एकान्तथी स्वर्गेय देह करे निह सुख ४°देहीने, पण विषयवश स्वयमेव आत्मा सुख वा दु ख थाय छ ॥६६॥ जो दृष्टि प्राणीनी तिमिरहर (तो) कार्य छे निह दीपथी, ४१ ज्या जीव स्वय सुख परिण्मे, विषयो करे छे ४२ शू ४ उत्हीं॥६०॥ ४४ ज्यम आभमा स्वयमेव भास्कर उष्ण, देव, प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण ४ पत्यम ज्ञान, सुखनेदेवछे॥६८॥

१ ठहरना। २ जैसे । ३ छौदियक । ४ जीव समूह को। ४ छपूर्ण। ६ सर्वत । ७ पर्यायसिहत । ८ अनन्त पर्यायवाला। ६ के। १० अर्थ। ११ सहायता। १२ घसमान जातीय। १३ अनेक प्रकारके। १४ तो मी। १४ ऐन्द्रियक। १६ ऐसा ही। १७ प्रधान (उत्तम)। १८ मूर्तिकों को भी (मूर्तपदार्थों को भी)। १६ स्वय। २० कमी। २१ कदाचित। २२ तथा। २३ भी। २४ किसप्रकार। २४ से। २६ होवे। २७ समस्त, श्रस्त । २८ मात्र प्रथया केवलज्ञानात्मक। २६ श्राकुलता। ३० वे। ३१ स्वीकार करते हैं। ३२ स्वामाविक। ३३ द्वारा। ३४ नही। ३५ जिसको। ३६ उसको। ३७ प्राप्त करके। ३८ परिणमता है। ३६ होता। ४० आत्माको। ४१ जहा। ४२ क्या। ४३ वहा। ४४ जैसे। ४४ वैसे।

गुरु-रेव परिपूजा विषे बली वान ने मुशीली विष, बीव "रक्त अपवासादिक, द्वाम-ऊपयोग स्वरूप है।।१८॥ शुमपुक्त भारमा देव वन तिर्यंच वा मानव वने, ते पर्यये तावस्तमय इन्द्रिय सुद्धा विश्वविध सद्दे ।।••।। सुरनेय सौक्य 'स्त्रभावसिक न-सिक्-हे भागमविष, ते वेद्देवनची पीदित रमसीय विषयोमां रमे ॥ गा विर्यंच नारच-सर-मरो को देहगत दुन्य अनुसवे, वो बीबनो च्ययोग ए हाम ने भहाम "कई रीति में ॥०२॥ चन्नी अने देवेरू शुम-चपयोग मूलक मोगपी, पुष्टि करे देवादिनी, सुली सम 'दीसे अमिरत रही ॥०३। परिगामजन्म अनेक विच को पुरुषतु अस्तित्व छ, तो पुरुष पर देवान्त सीवने विपयगुष्यग्रेज्ञव करे ।। ४५। दे डिस्ट एच्छ मीबो, दु:सिट एच्छाची 'विपविक सुसते, इच्छ अते 'जामरख दु:स्रसंतत देने भोगवे ॥ अस परमुक, वाबासहित, संदित, बंबकारण, विषम है, वे इन्त्रियोबी सब्य दे सुत्र ए रीदे दुःसम लरे ॥ विश निह्न मानतो-ए रीत पुरुषे पापमां ल विरोप झं, ते मोहबी आष्ट्रश घोर अपार संसारे ""ममे ॥ वर्गा १९विदितामं प रीतः, सराद्वेप १९तदे न जे हरूयो विषे । हुद्धोपयोगी श्रीव ते क्रम देहगत दुःसली करे ॥ स्मा बीव क्रोड़ी पापार्रमने शुमचरितमां चयत मले, जो १३ नव तबे मोहादिने तो नव लहे शुद्धासने।। अहै।। के कागातो भईतने गुण, द्रव्य ने प्यवपये, ते कीय काग्रे आत्मने भ्यतम् मोइ पामे *स्वय*े । स्वा बीब मोइने करी दूर, भारमखरूप सम्बद्ध १६पामीने, जो गुगद्वेप परिदृरे तो ४०पामतो श्वदासने ॥परे॥ काईत सी कमों तखो करी नास ए व विभिवडे, उपदेश पख े एसव करी, निर्मृत बया। मस तेमने ॥=९॥ १९ ब्रुक्साहिके सूद साथ वर्ते बीवने, वे सोइ हे, वे सोइबी आच्छक रागी-द्वेरी वई द्वोसित वने ॥घ२॥ रे! सोहरूप वा रागरूप वा द्वेष परिखत कीवने, व विषविध वापे वंध, देवी सर्व दे ब्रवसीम्य है।।पशी मर्बोक्त्यू २९मथनामङ्ख, करुणा मनुब विर्यंचमा, विषयो वखो वली २२संग,-र्तिगो आसूर्वा भा मोहना ॥दः॥ द्वासो वढे प्रस्वक्रभादियी काणतो जे अर्थ ने, तसु मोह पामे नारा निध्यय; शास <sup>२३</sup>समध्ययनीय हे ॥८६॥ हुम्यो, गुणो ने पर्यंशे सी 'कार्व' संक्रा वी क्यां, गुण्ड-परमोनो १४आवमा के हुम्य किन वपहेरामां।।दन्म वे पानी किन-प्रदेश \*ेक्सको सगद्वेप विमोदने, दे बीव पामे अश्यकाले सर्वे दुःसः विमोदने।।ध्यानी के ज्ञानरूप निज्ञ भारमने, परने वली निज्ञय वढे, <sup>२६</sup>तृत्वसत्तवी संबद्ध जाएं। शोहनी कुथ ते करे।।धः।। देवी यदि क्षीत इच्छ्वो निर्मोहता भिक्र भाग्यने, जिनमार्गयी द्रव्यो १०मही आयो स्व परने गुरा १ वडे IILell शामरवर्मा भक्तामयी सक्तिए वा हक्को वर्षीः बद्धा नहि, वै बसल नाः तेमांची वर्मोदुभव नहि !!६१!! भागम विष <sup>६</sup> कोशस्य के, ने मोक्टिंग विनय क, वीतराग-चरिताक्ष्य के ते सुनि-महास्मा ।धर्मै<sup>।</sup> व ॥६९॥

१ पातक समानेन याक्य | १ घनना | १ विधित | ४ त्यामाविक सात्वीक | १ किया ६ मानूप नहें। ७ मह | न विवयनका १ गरणाक | १ प्रमक्त करता है। ११ त्यक्य बातकर | १९ करे | ११ स्वर्धा १४ उपना । ११ प्रमय | १६ मान्य करके। १७ मान्य करता है। १० वैशा हो। १६ प्रथमपाविकास । १ विधित सनेक्षमारका । ११ प्रमय प्रदण (विपरीत क्या ) । ११ मीत्वामीत्यस्थित । ११ प्रमयन क्रिने सीम्य वननीव । १४ स्वरूप, तत्व स्मृह । ११ नष्ट करता व्यवका । १६ त्यनीय समान है। १० में १२ स्वरूप । १८ स्वरीयुवा।

# \* ज्ञेयतत्व प्रज्ञापन \*

हे अर्थ द्रव्यस्वरूप, गुण्-आत्मक कह्या छे द्रव्य ने, वली द्रव्य-गुण्यी पर्ययो, पर्यायमूढ 'परसमय छे ॥६३॥ पर्यायमां रत जीव जे ते 'पर समय' निर्दिष्ट छे, आत्मस्वभावे स्थित जे ते 'रस्वक समय' ज्ञाटव्य छे।।६४॥ होडिया विना ज स्वभावने उत्पाद-व्यय ध्रव युक्त हो, वली गुए। ने पर्यय सहित जे 'द्रव्य' भाख्यु तेहने ॥६४॥ उत्पाद-फ्रीव्य-विनाशयी, गुग्गने विविध पर्याययी, अस्तित्व द्रव्यनुं सर्वदा जे, तेह <sup>3</sup>द्रव्यस्त्रभाव छे ॥६६॥ विषविष लक्त्रणीनु ४सरव-गत 'सत्व' लक्त्रण एक छे, ए धर्म ने 'उपरेशता जिनवरवृपभ निर्दिष्ट छे ॥६७॥ द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सत्'-तत्त्वतः श्री जिनों कहे, ए मिद्ध हो आगम 'थकी, माने न ते परसमय हो ॥६८॥ इन्यो स्वभाव विषे अवस्थित, तेथी 'सत' सीइन्य छे, उत्पाद-ब्रीन्य-विनाशयुत परिग्णाम द्रव्यस्वभाव छे ॥६६॥ ज्त्पाद भग विना निह, सहार दसर्ग विना निह, उत्पाद तेमज, भग, धौव्य-पदार्थ विए। वर्ते निह ॥१००॥ बरपाद तेमज ध्रीव्य <sup>९</sup>ने संहार वर्ते १०पर्यये, ने पर्ययो द्रव्ये नियमथी, सर्व तेथी द्रव्य छे।।१०१॥ जत्पाद-भ्रीव्य-विनाशसज्ञित अर्थ सह समवेतले, एक ज समयमां द्रव्य निश्चय, तेथी ए ११त्रिक द्रव्य ले ॥१०२॥ खपजे दरवनो अन्य पर्यय अन्य १२को वि एसे १३वली, पण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तहीं ॥१०३॥ <sup>१४</sup>अविशिष्टसत्व स्वय टर्व गुरायी गुरागंतर परिरामे, तेथी वली द्रव्य ज कह्या छे सर्वगुरापर्यायने ॥१०४॥ जो द्रव्य होय न सत्, भेरि ज असत् वने क्यम द्रव्य ए १ वा भिन्न ठरतुं सत्वयी! तेथी स्वय ते सत्त्व छे।।१०४।। निन वीरनो उपदेश "एम-प्रथक्त्व भिन्नप्रदेशता, अन्यत्व जागा अतत्पग्र, निह ते-पगे ते एक क्या ? ॥१०६॥ 'सत् द्रव्य' 'सत् पर्याय', 'सत् गुण्'-सत्वनो विस्तार छे, नथी ते-१७पणे अन्योन्य तेह अतत्पर्ण ज्ञातव्य छे ॥१०७॥ स्वह्रपे नयी जे द्रव्य ते गुण, गुण ते निह द्रव्य हो, आने १८अतत्पण जाणवुं, न अभावने, भाख्य जिने ॥१०॥। परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्' अविशिष्ट छे, 'द्रव्यो स्वभावेस्थित सत् छे'–ए ज आ उपदेश छे ॥१०६॥ पर्याय १९के गुण एवु कोई न द्रव्य विण विश्वे दीसे, द्रव्यत्व ह्ये वली भाव, तेथी द्रव्य २०पोते सत्व ह्ये ॥११०॥ २१आवुं दरव द्रव्यार्थ-पर्यायार्थयी निजभावमां, सद्भाव-असद्भावयुत उत्पादने पामे सदा ॥१११॥ जीव परिएमे तेथी नरादिक ए थरो, परा ते-रूपे, शु छोडतो द्रव्यत्वने १ निह छोडतो क्यम<sup>२२</sup> अन्य ए ॥११२॥ मानव नथी सुर, सुर पण नहि मनुज के नहि सिद्ध छे, ए रीत नहि होतो २३थको २४क्यम ते अनन्यपणु धरे १ ॥११३॥ द्रव्यार्थिके वधु द्रव्य छे, ने ते ज पर्यायार्थिके, छे अन्य, र जेथी ते समय तद्रूप होई अनन्य छे।।११४॥ अस्ति, तथा छे नास्ति, तेम ज द्रव्य र अण्वक्तव्य छे, वली उभय र को पर्यायथी, वा अन्यरूप र कथाय छे॥११४॥ नथी'आ <sup>२९ज¹ ३०</sup>एवो कोई ज्यां किरिया स्वभात्र-<sup>३९</sup>निपन्न छे, किरिया नथी फत्तहीन, जो निष्फल धरम उत्क्रष्ट छे।११६।

१ मिथ्यादिष्टि । २ स्वसमय । ३ द्रव्यत्व । ४ सर्वगत । ५ उपदेष्टा । ६ द्वारा, से । ७ व्यय । ८ उत्पाद । ६ मीर । १० पर्यायमें । ११ त्रयारमक । १२ कोई । १३ तथा । १४ सत्सामान्य । १५ निश्चत होवे । १६ ऐसा । १७ सहरा । १८ एकपनेका भ्रमाव । १६ भ्रथवा । २० स्वत , स्वय । २१ ऐसा । २२ कैसे । २३ हुआ । २४ कैसे , क्यों । २४ जितसे । २६ भ्रवक्तव्य । २७ किसी । २८ कहा जाता । २६ यही । ३० ऐसी । ३१ निष्पन्त ।

नामास्य कर्म स्वमाववी निञ्ज बीवद्रव्य-स्वमावने, 'अभिमृत करी विर्वेच, वेच, मनुष्य वा नारक करे ॥११॥ विर्येष-मुर-नर-नारकी कीव नामकर्म-निपक्त छे, निक कर्मेरूप परिग्रमन वी व श्वमावलक्ति न वेमने ॥११८॥ सिंह कोई ऊपजे विश्वसे क्यामंगसंसयम्य "स्रो, कारण जनम दे भारा छे। वसी जन्मनारा विभिन्न छे ॥११६॥ देयी स्वमापे स्थिर एछ न कोई है संसारमां, संसार तो संसरण करता हुठ्य केरी है किया॥१२०॥ कर्में मिलन सीव कर्म संयुव पामको परिशासने, वैबी करम बनाय हो; परिशास वेबी कर्म हो।।१२१॥ परियाम पोठे सीव के ने के किया ए कीव मची, किरिया "गयी। के कर्म, तैवी कमनो कर्ता नवी॥१२२॥ सीव चेतनारूप परियामे, बन्नी चेतना जिविधागयी, ते ज्ञानविधयक, कमविधयक, कमें फलविधयक स्त्री ॥१२३॥ के 'ज्ञान' अमेरिकस्प, ने बीवबी "करातुं 'कर्म' के,-ते के अनेक प्रकारतः, 'कल' सौक्य अववा दुःसः क्षं ॥११४॥ परियाम-आस्मक बीब कें, परियाम क्रानादिक बने, हेबी करमच्छा, कर्म देमज क्रान आस्मा वागुडे ॥१२॥। 'कर्दा, करम, फल, करण बीब हो<sup>। ब</sup>पम जो सम्बन्धकरी, सुनि अन्य इस तब परियासे, प्राप्तिकरे <u>सुदा</u>रमती ॥१२६॥ के द्रव्य बीव, मंत्रीय, "चित-रुपयोगमयते बीच हे, पुद्रश प्रमुक्त वे के अचेतन द्रव्य, तेह अवीच थे॥१२०॥ माकारामां 'जे भाग धर्म-अधर्म-काल सहित हो, बीच-पुत्रशोधी युक्त हो, वे सर्वकाले लोक हो।।१२८। क्रपाद, ब्यय, ने भूवता बीवपुद्रजातमक लोकने, "परिशास द्वारा, मेन वा संबाद द्वारा बाय हे ॥१२३॥ से सिंगनी हरूयो <sup>९०</sup>माद्दी 'जीव' 'भजीव' एम बखाय हे वे साय मूर्व-ममूर्व गुया<sub>न</sub> अवत्यवाधी विशिष्ट से ॥११०॥ गुप्त मूर्व इन्द्रियमाझ वे पुद्रलमधी बहुविच हे, द्रव्यो समृत्तिक जेह तेना गुण् अमृतिक बाक्दे॥१३१॥ में बया देन व राम बली रस-त्यश पुहलहरूमने,-मितसूरमधी पुष्यी सुधी, बली सम्ब पुहल विविध से ॥१३२॥ भवगाद गुप्प आक्राशनो, गविदेतुवा के धम नो, वली स्वानकारणवारूपी गुप्प बास्य प्रक्रम अधम सो ॥१३३॥ वे काल नो गुण वदना क्यबोग भाक्यो जीवमां, य रीत भूविं विद्वीसता गुण जागावा संबोधमां ॥१३४॥ जीबहरूम, पुरुलकाय, धर्म जबर्म बली आकाराने, हो स्वप्रदेश अनेक, नहि वर्से प्रदेशी कालने ॥१६॥। लोके मलोके भगमा, क्लोक अवम-वर्ग की ज्यात हो, हो रोप-आश्रित काल ने बीच-पुत्रको दे रोप हो ॥११६॥ के रीत आम प्रदेश, वे रीत होत ज़रूब प्रदेश हो, अप्रदेश परमास्मुखके स्वामन प्रदेश १९तस्त्रों बने ॥११६॥ में काल को अपरेश, पक अदेश परमासु १३थवा, आकाशहरूब वस्तो प्रदेश अविक्रमे वर्षे १४ववा ॥१६८॥ वे देशना मविक्रमण सम हो 'समय', तत्पूर्णापरे, वे अर्थ को वे फास हो, ज़राक्रव्यंसी 'समय' हो ॥१३३॥ माकारा जे मागुम्याच्य, १९भागमदेश संका वेह ने, वे एक १९सी परमागु ने अवकासवानसमर्व हे ॥१४०॥ वर्ते प्रदेशी प्रकार, जे, एक अववा वे अने, यह वा असंसम, अनंत के, वली होय समवी कालने ॥१४१॥ एक ज समयमां ध्यंस ने करवाच जो सङ्भाव के, जो कालने, तो काल तेह "श्लामाव-समवस्तिव के ॥१४२॥

प्रत्येक समये अन्य प्रीव्य-विनाश अर्थो कातने, वर्ते सरवदा, आ व ° वस कालागु सो सद्माव हे ॥१४३॥

१ पर्राविदां २ स्वरूप प्राप्ति । ३ लोकमें ।४ सानीनहाँ २ किया बाता।६ ऐसा ।७ मेंतन्त्रज्योगः समझीत को ।६ परिश्वनका १ सम्ब में ।११ साकास ।१२ का १३ समा ११ स्वर ।१४ साकास द्रीय । १६ सका १७ प्राप्त १९ प्राप्ता

जे अर्थने न बहु प्रदेश, न एक वा ¹परमार्थथी, ते अर्थ जागो शून्य केवल-अन्य जे अस्तित्वथी ॥१४४॥ सप्रदेश अर्थोधी समाप्त समत्र लोक सुनित्य छे, तसु जाणनारो जीव, प्राण चतुष्कथी सयुक्त जे ॥१४४॥ इन्द्रियप्राण्, तथा वली वलप्राण्, आयुप्राण्ने, वली प्राण् श्वासोच्छ्वास-ए सौ जीव <sup>२</sup>केरा प्राण् छे ॥१४६॥ ने चार प्राणे जीवतो पूर्वे, जीवेछे, <sup>3</sup>जीवशे, ते जीव छे, पण प्राण तो पुद्रल दरव निष्पन्न छे ॥१४०॥ मोहादिकमें ४निवधथी सवन्धपामी प्राण्नो, जीव कर्मफल-उपभोग करता बंध पामे कर्मनो ॥१४८॥ जीव मोहद्वेष वडे करे वाधा, जीवोना प्राण ने, तो बन्ध ज्ञानावरण-आदिक कर्मनो ते थाय छे॥१४६॥ कर्में मिलन जीव त्यां लगी प्राणो घरे छे "फरी फरी, ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोड़े नहीं।।१४०।। करी इन्द्रियादिक-विजय ध्यात्रे आत्मने उपयोगने, ते कर्मथी रंजित निह, क्यूं प्राण तेने अनुसरे ? ॥१४१॥ अस्तित्व निश्चित अर्थनो को अन्यअर्थे उपजतो, जे अर्थ ते पर्याय छे, ज्यां भेद संस्थानादिनो।।१४२॥ तिर्यंच, नारक, देव, नर ए नामकर्मोदय वडे, छे जीवना पर्याय, जेह विशिष्ट 'संस्थानादिके॥१४३॥ अस्तित्वधी निष्पन्न द्रव्यस्वभावने त्रिविकल्पने, जे जागातो, ते आत्मा नहि मोह परद्रव्ये लहे ॥१४४॥ छे आतमा उपयोगरूप, उपयोग दर्शन-ज्ञान छे, उपयोग ए आत्मा तर्णो ग्रुभ वा अग्रुभरूप होय छे ॥१४४॥ उपयोग जो शुभ होय, सचय थाय पुरुय तारो तहीं, ने पापसचय अशुभयी, ज्यां उभय नहि सचय नहि ॥१४६॥ जाएो जिनोने जेह, श्रद्धे सिद्धने, "अण्गारने, जे सानुकम्प जीवो प्रति, उपयोग छे ग्रुम तेहने॥१४७॥ कुविचार-सगित-श्रवण्युत, विषये कषाये मग्न जे, जे उपने उन्मार्गपर, उपयोग तें अशुभ हे ॥१४८॥ मध्यस्य परद्रव्ये थतो अशुभोपयोग रहितने, शुभमां अयुक्त, हुँ ध्याउँ छु निज आत्मने ज्ञानात्मने ॥१४६॥ हु देह निह, वाणी न, मन निह, देतमनु कारण निह, कर्ता न, कारियता न अनुमता हुँ कर्ता नो निह ॥१६०॥ मन, वाणी तेम ज देह पुद्रलद्रव्यरूप निर्विष्ट छे, ने तेह पुद्रलद्रव्य बहु परमाणुओ नो पिंड छे॥१६१॥ हुँ पौद्गलिक नथी, पुद्रलो में पिंडरूप कर्यो 'नथी, तेथी नथी हुँ देह वा ते देहनो कर्ता नथी।।१६२॥ परमाणु ने अप्रदेश, तेम प्रदेशमात्र, अशब्द हो, ते रिनम्घ रूच बनी प्रदेशद्वयादिवत्त्व अनुभवे।।१६३॥ एकांशथी आरभी ज्यां अविभाग अश अनत छे, स्निग्धत्व वा रूद्धत्व ए परिग्णामथी परमागुने ॥१६४॥ हो स्निग्ध अथवा रूच अग्रु-परिग्राम सम वा विषम हो, बंधाय जो गुगाद्वय अधिक, नहि बध होय जघन्यनो ॥१६४॥ चतुरश को स्निग्धाणु सह द्वय-अशमय स्निग्धाणुनो, पचाशी अणु सह वध थाय त्रयांशमय रुचाणु नो ॥१६६॥ स्कन्धो प्रदेशद्वयादियुत, स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते पृथ्वी-वायु-तेज-जल परिग्णामथी निज थाय छे ॥१६७॥ अवगाइ गाइ भरेल छे सर्वत्र पुद्रलकायथी, आलोक बाटर-सृक्ष्मथी, कर्मत्वयोग्य-अयोग्यथी।।१६८॥ स्कधो करमते योग्य पामी जीवना परिणामते, कर्मत्वने पामे, निह जीव परिणमावे तेमने।।१६६।। कर्मत्व परिएात पुद्रलोना स्कन्ध ते ते फरीफरी, शरीरो बने छे जीवने, ' सक्रान्ति पामी देहनी ॥१७०॥ जे देह औदारिक, ने वैक्रिय-तेजस देह छे, कार्मण-अहारक देह जे, ते सर्व पुद्रलरूप छे ॥१७१॥

१ निश्चय से । २ के । ३ जीविस रहेगा । ४ सबन्ध । ५ पुन. पुन, वारवार । ६ ग्राकृति, श्राकार । ७ निर्ग्रन्य । ८ उनका । ६ नही । १० परिवर्तन ।

भन्योग्य स्परीयी वंप याय रूपादि शुरापुत मृतैने । पर्या जीव मृतिरहित वांधे श्केम पुरलंकर्म ने हैं ॥१०३ धे रीत दर्शन-क्रान थाय रूपाविनु -गुयपुरुष्यतु । 'ते रीत वंगन काया मूर्ति रहितने परा मूर्तेनु ॥१०४ <sup>3</sup>विष्यविष्य विषयो पानीने चपयोग आत्मक स्त्रीय खेंा प्रदेश—राग~विसीह आपे परिसामे दे वश्य के ॥१०४। के मानबी देखे कते कायो विध्यमत अर्थ ने। देशाबी के चपरकता वसी कर्म बंधन दे बड़े ॥१७६।

रागादि सह भारता तहारे, नै श्वरी सह पुत्रसतहारे । अन्योग्य से अवगाह, तेने बंब कमशासक कहारे ॥१००। सप्रदेश के वे <sup>प्</sup>रतीय, जीवप्रदेशमां भावे कते। पुरुक्तसमूह रहे "क्वोचित, काय के, बंधाय के॥१७८। बीव रक बांचे कर्म, रागर्राहत श्रीय "मुकाव हो। आ बीब केरा बंचनी संदोप निवास डास्पेडे ॥१७६। परियामनी के बंब, राग-विमोद द्वेपथी मुक्त थे। के मोह-द्वेष अध्यम, राग महाम वा हाम होन के ॥१००॥ पर मांही छुमपरियाम पुरन, अञ्चम परमां पाप छे । निजंद्रव्यगत परियास समये हु क चय नो हेतु है ॥१८९॥ स्तावर भने त्रस प्रभामादिक सीवकाय "कदेल को वैं बीवनी हो सम्बद्धित कवीन देवी भन्न है।।१०९॥ परने स्वने नहि बाखतो य रीत पामी स्वमावने । ते 'श्वा हुं र, श्वा 'मुख' एस १० मध्यवसान मोह ११ वडी करे ॥१८३॥ निव भाव करते। बीव के कर्ता <sup>२२</sup>कारे मिर्के भावनो । पख ते नवी कर्ता सकल पुरुल १रवमय भावनो ॥१८४॥ बीद सर्वकान्ने पुरुको नी मध्यमां वर्ते भन्ने। पण नव शहे न तवे, करे नहि बीच पुरुक्तकर्मने ॥१८८॥

दे १ बहुल इत्व बनित निजपरियाम नो कर्ता बने। देवी प्रहाय अने क्यापि सुकाय में कर्मी वडे ॥१८६॥ बीब रमाद्रेपकी पुक क्यारे परिश्रमे हुम-महाममा । ज्ञानावरण इत्यावि माचे कर्म वृक्ति प्रवेश को ॥१८४॥ सप्रदेश बीच समये कपावित मोहरागादि वढे । सम्बन्ध पानी कर्मरवनो बंधरूप कवाय है।।१८८३। मा बीव केरा वंचनो संकेप निव्यय <sup>१४</sup>मालियो। वर्षकोंने योगीते, व्यवहार अन्य राँते कक्को॥हेन्द्र॥ भू का भने भा भार, पामनता मा देव-पने तजे। ते कोदी बीच भ्यासवयने कमार्गनो भावप करे ॥१३०॥ हुं पर तथो नहि, पर न मार्ग, कानकेवल एक हुं। के एस व्यावे, व्यातकाले जीव ते व्याता वने ॥१८१॥

प्रशित वरीन-झान झे, इन्द्रिय-भवीच महाने हैं। सातु हुं--मालंबन रहित, जीव क्षद्र निमात भूव हे ॥१८२॥ सक्ती, दारीर, सुक्त दु"स लक्का शतु मित्र कतो भरे ! सीवने भवी कई श्रुव, श्रृव वपयोग-माम्मक वीवने ॥१६३॥ -भा बाखी द्वारामा १९वनी व्यावे परम निज भारमने । साकार अया-आकार हो ते १९मोहपंथि चयकरे । १६४॥ ९ हत्ती मोहमन्त्र, श्रम करी रागावि सममुक्त तु क वे । कोव परितामे शासरवर्मा, ते सीक्य अद्यन्ने लहे ॥१३४॥ के मोहमल करी नग्न, विषय विरक्त <sup>९९</sup>वर्ड, सम रोकीने । भारतस्त्रमात्रे स्वत छे, ते भारतने रण्यानार हे ॥१६६॥

र दा। अर्बने स्थापे अभया, वे सप्टमाविकर्म है। प्रत्यक सर्वपदार्थ से हेवान्तपाम निर्मक के हैं॥१६०॥ बाधा रहित सकलारममां सम्पूर्ण सुलकानारच ने । इन्द्रिय-मतीत <sup>६९</sup>अनिन्द ते ध्वावे परम आनंदने ॥१६८॥ १ मीममाकि प्रकटनना । २ की विशयकार । ३ विश्वित समैकप्रकार । ४ शास्त्रा । १ कीमा । ६ क्रेन्डा ।

७ कहे लगे। जनहमें हूं। ३ सहमेरा है। १ निष्या प्रियान । ११ छे ब्रासा ११ नास्तव में । १३ संगी । १४ कहा नया है | निर्देश किया है। ११ मुनि मार्थ की असत्ताताको। १६ होकर । १७ नोहक्यो पांठ। १४ वष्टकर ।

१६ होकर । २ व्यान करने वाचा व्याता । २१ किस । २२ धनिनिहर ।

श्रमणो, जिनो, तीर्थं करो आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि वर्या; नमुं तेमने, निर्वाणना ते मार्ग ने ॥१६६॥ ए रीत तेथी आत्मने ज्ञायकस्वभावी जाणीने, विनर्भमपणे रही स्थित आ परिवर्ज छुं हुं ममत्वने ॥२००॥

## ३-चरणानुयोग सूचक चूलिका

ए रीत प्रण्मी सिद्ध, जिनवरवृषभ, मुनिने फरी फरी, श्रामण्य अगीकृत करो, अभिलाय जो दु'खमुक्तिनी ॥२०१॥ षधु जनोनी विदाय लइ, स्त्री-पुत्र <sup>3</sup>वहीलोथी छूटी, दग-ज्ञान-तप-चारित्र-बीर्याचार अगीकृत करी ॥२०२॥ 'मुज ने प्रहो' कही, रप्रणतयई, अनुगृहीत याय 'गणी वडे, वयरूप कुल विशिष्ट, योगी, 'गुणाक्य ने मुनि-इष्ट जे।२०३। परनो न हुं, पर छे न मुज, मारुं नथी "कई पण जगे. -ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय पाहिजिकरपधरवने ॥२०४॥ जन्म्या १ प्रमाणे रूप, लुंचन केशनुं, शुद्धत्वने, हिंसादिथी शून्यत्व, १०देह-असस्करण-ए लिग छे।।२०४॥ आर्भ मूर्जाशून्यता, उपयोग योग विशुद्धता, निरपेन्नता परथी- "जिनोदित मोन्नकारण "त्रिण आ ।।२०६॥ ³ अही परमगुरू-१४दीधेल लिंग नमस्करण करी तेमने, ब्रत ने क्रिया सुन, यई उपस्थित, याय छे मुनिराज ए ॥२०७॥ व्रत, सिमति, लु चन, आवश्यक, भ्रेअण्चेल इद्रियरोधनं, निहस्तान भेदातण्, एक भोजन, भूशयनस्थिति भोजनं ।२०८। -आ मूलगुण श्रमणो तणा जिननेवयी प्रज्ञत छे, तेमां प्रमत्त यतां श्रमण छेदोपस्यापक याय छे ॥२०६॥ ने लिंगबहुए। साधुपद देनार ते गुरु जाएवा, छेदद्वये स्थापन करे ते शेष मुनि १७निर्वापका ॥२१०॥ जो छेर थाय प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टावि।, आलोचना पूर्वक हिया कर्तव्य छे, ते साधुने॥२११॥ छेटोपयुक्त मुनि, अमण् व्यवहार विज्ञ १८कने जई, निज दोष आलोचन करी, अमणोपदिष्ट करे विधि ।२१२॥ प्रतिवध परित्यागी सदा अधिवास अगर १९विवास मा, मुनिराज विहरो सर्वदा थईछेदहीन श्रामण्यमां । २१३॥ जे श्रमण ज्ञान-द्यादिके २०प्रतिबद्ध विचरे-सर्वदा, ने प्रयत मूलगुणो वि रे, श्रामण्य छे परिपूर्ण त्यां ॥२१४॥ मुनि २१ छपण माहीं, निवासस्थान, विहार वा भोजनमहीं, उपि अमण-विकथा नहीं २२ प्रतिवधने इच्छे नहीं ।२१४। आसन-शयन-गमनादिके चर्या प्रयत्न विहीन जे, ते जाण्वी-हिंसा सदा रवसंतानवाहिनी श्रमण ने ॥२१६॥ जीवो-मरो जीव, यत्नहीन आचार त्यां हिंसा १४ नक्षी, समिति-प्रयत्नसहितने नहि वध हिंसा मात्रथी ॥२१७॥ मुनि यत्न द्दीन आचारवत छकायनो हिंसक कह्यो, जल कमलवत् निर्लेप भाख्यो, नित्य यत्न सहित जो ॥२१६॥ दैहिक क्रिया २ भ्यकी जीव मरता वध थाय-न थाय छे, परिग्रह थकी ध्रुव वध, तेथी समस्त छोड्यो योगी ए ॥२१६॥ २६ निरपेत्तत्याग न होय तो निह भावशुद्धि भित्तु ने, ने भावमां अविशुद्ध ने त्तय कर्म नो कई रीत बने १ ॥२२०॥ आरंभ, अणुसंयम अने मूर्ज़ी न त्यां-ए २४क्यम बने ? पर द्रव्य रत जे होय ते कई रीत साधे आत्मने ? ॥२२१॥

१ प्राप्ति की । २ निर्ममस्य । ३ ग्रुकानों, पूज्यक्रमों । ४ विनययुक्त प्रणाम करके । ५ धाषायं । ६ ग्रुणसमुद्ध । ७ कुछ । द यथाजातरूप धारी, जन्मसमयके सरीखा रूपधारी ग्रंथीत् निर्मण्य । ६ निर्मण्य, दिगम्बर । १० श्रुगार नहीं करना, वेशभूषा युक्त न करना । ११ जिनेन्द्र निर्द्धावत । १२ चिह्न, कारण । १३ ग्रहण कर । १४ दिये गये । १५ दिगम्बरत्व । १६ दिवीन । १७ नियामक, उपदेश धायिसे मार्गमें इद करनेवाले । १८ निकट । १६ एकलविहारी, ग्रुव्से मलग रहकर । २० युक्त । २१ जपवास । २२ मन लगानेकी । २३ सर्वेदा, सतत । २४ निश्चित । २५ से, द्वारा । २६ प्रयोजन रहित । २७ किस प्रकार ।

महर्गे विसर्गे सेवलां निह क्षेत्र के यी बाय के है वे उपिय सह वर्तों असे मुनि काल क्षेत्र 'विज्ञासीने ॥२१२॥ पपि अनिविद्यने, असंबद कन बकी काणपार्वने, मुर्क्काविजननरहिद्यने व प्रहो अमछ, बोडो सबे ॥२९३॥ क्यम अन्य परिप्रह होय क्याँ कही देहने परिग्रह अहो ! सोचेच्छू ने देहेय "निट्पविकर्म उपदेशे जितो ! ॥२१४॥ धमन्या प्रमाणे रूप मायपु चपकरण जिन मागर्मा। गुरुवचन ने सुत्राप्यवत, वली बितव पण उपकरणर्मा ॥२२४॥ मासोकर्मा निरपेच ने परलोक्-अध्ययविषद है, साधु कपाय रहित, वेबी मुख्य मां ४र विद्वारी है ॥२२६॥ भारमा "अनेपक दे य एए, चरिसद्विमां चयस रही, "चया-यपया भिषा बली देवी अनावारी मुनि ॥२२७॥ केबलसरीर मुर्ति स्पांच 'मार्क न' बाधी वय-प्रतिकर्म से, निव स्वतिना गोपत विना तप साब तन बोबेस से मरश्यम माहार दे एक क, क्रयोदर ने स्वा-वपलस्य के, मिका वर्डे, दिवसे, रसेच्याहीन व्वय-मधुमांस के ॥१९६॥ वृद्धाल, बालपया विषे, 'स्लानल, बोलरहा। विषे, धर्या घरो निक्क्योग्य, से रीत मूलक्षेत्र न बाद है ॥२३०॥ को देश-काल तका 'चमा मम-क्पनि ने मुनि काणीने, वर्ते अहारविद्वारमां, तो अल्प तेपी बमस्य तेरे॥२६१॥ भागरय क्यां ऐकाप्रय ने ऐकाप्रय क्खानिकाये, विकास बने आगम बढे, आगम १ प्रवर्तन मुक्य है ॥२३१॥ व्यागमरहित के समय है बावों न परने जात्मने, सिद्ध पदार्थ-भवाय है चय कर्मनो कई रीति करे रैं ॥२१३॥ भुतिराज मागमचन्नु ने सौ १९मूट इन्द्रिय पहु हे, के देव अवधिचहुने सर्वत्र पहु सिद्ध हे ॥२३४॥ सी १९चित्र गुरापर्यास्मुक वदार्व भागमसिख हो, वे सर्वने बाखे अमस ए देखीने भागम वडे ॥२३॥ इप्रिम**्भागमपूर्विका दे जीवने संबस मही, -ए सुन** १३केट के बचन) मृति केम होय भरायमी 🖁 ॥२३६॥ सिदिः नहीं भागमवकी, मदा न को भर्को तथी, निर्वाय नहीं अर्कोवयी भदाबी, जो संबम मही ॥२३०॥ अवासी से कर्नो सपाये शक्त कोटि सवी बढे, दे कर्म ब्रांनी त्रिगृत वस रच्छवासमात्रकी इय करें।।१३८०। क्लामात्र पर्या मुद्धां तस्त्रो सदुमान को देहानि के, तो सर्व १४ मागमबर महो पर्या तब कहे सिद्धानते ॥१३॥॥ । से पंचसमित, त्रिगुम, इन्द्रिनिरोधी वित्रयी कवायनी, परिपूर्ध दर्शन ज्ञानकी, वे असखने संक्त कही ॥२४०॥ सिंदा प्रश्नंसा दु:क सुक, भरि-बंधुमां क्यां सान्य में, वशी लोड-कमके, बीविय-गरणे सान्यमें ते भगय में ॥१४१॥ हरा, ज्ञानने चारित्र, त्रथमां युगपरे चारूद के, देने कक्को पकामचराता आसरव स्वा परिपूर्ण के ॥२४९॥ परश्रम्यने आभय अनुष अक्षानी "पामे नोहने, वा रागने वा हेपने, तो विविध वाचे वर्म ने ॥१४३॥ निक्त मोड, ने मिंड राग होन करे निक्द कवों विषे, तो निक्सवी मुनिस्त ए विविध कर्मो एव करे ॥१४४॥ मुद्रोपयोगी जनस है, हमयुक्त परा शासी कहा, हुद्रोपनोगी है तिराजव शेष सामव बाह्यवा ॥र४३॥ वास्तरम् प्रवचनरत विषे ने मक्ति अईताविके, ए दोन को आनगणमां तो चरण ते झमपुक्त हे ॥१४६॥ समस्रो प्रति चंदन, नमन, अनुगमन अप्युख्याम ने, वसी अस निवारण हो न मिहित शुगमत वर्वा विये ॥१४४॥ हपदेश दर्शन क्राननी, पोवक-महत्वा शिष्यो "व्ह्यु, हपदेश किनपुका हको-वर्तन ह बाक सदान्त ॥१४८॥

१ चानकर | २ चानार्थनीय । १ निर्धेखधा निर्मोद्दाना | ४ चाहार । ६ चाहारेच्याके रहिण । ६ दिना रहिण । ७ रहिल । व रोतीयना च्यापित्रुक्तवा। १ चहनचिक । १ दिचार, पनन । ११ ताली । १२ वर्गक प्रकारके । १३ का वक्त कहा गया । १४ तमस्य पारचोंका नाथा । १३ तमस्य दोता है । १६ का ।

विंग जीवकायविराधना उपकार जे नित्ये करे, चर्चविध साधुसंघने, ते श्रमण रागप्रधान छे ॥२४६॥ वैयावृते उद्यत भ्रमण षट्काय ने पीड़ा करे, तो श्रमण निह पण छे गृही, ते श्रावकोनो घर्म छे ॥२४०॥ छे अल्प लेप उछतां य दर्शनज्ञानपरिएात जैनने, निरपेत्तता पूर्वक करो उपकार अनुकपा विडे ॥२४१॥ आकान्त देखी श्रमण ने श्रम, रोग वा भूख, प्यासथी, साधु करो सेवा स्वशक्ति प्रमाण ए मुनिराजनी ॥२४२॥ सेवानिमित्ते रोगी-बालक-वृद्ध-गुरु श्रमणो तणी, लौकिकजनो सह वात शुम-उपयोगयुत निंदित नथी॥२४३॥ आ शुभ चर्या श्रमण्ते, वली मुख्य होय गृहस्य ने, 'तेना वडे 'ज गृहस्य पामे मोन्नसुख उत्कृष्टने ॥२५४॥ फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषथी शुभ रागने, °निष्पत्ति विपरीत होय भूमि विशेषथी ज्यम वीज ने ॥२४४॥ छद्मस्य-अभिहित ध्यान दाने व्रत नियम पठनादि के, रत जीव मोच लहे नहि, बस भाव शातात्मक लहे ॥२४६॥ परमार्थं थी अनभिज्ञ, विषयकषायअधिक जनो परे, उपकार सेवा-दान सर्वं कुदेवमनुजपेए फले ॥२४०॥ 'विषयो कषायो पाप छे' जो एम निरुपण शास्त्रमां, तो केम तत्प्रतिबद्ध पुरुषो होय रे <sup>८</sup>निस्तारका १ ॥२४८॥ ते पुरुष जाण सुमार्गशाली, पाप-उपरम जेहने, सुमभाव ज्यां सौ धार्मिके, गुणसमूहसेवन जेह ने ॥२४६॥ अञ्चभोपयोग रहित श्रमणो-ञ्चद्ध वा ग्रुभयुक्त जे, ते लोकने तारे, अने तद्भक्त पामे पुरायने ॥२६०॥ प्रकृत वस्तु देखी अभ्युत्यान आदि क्रिया थकी, वर्ती श्रमण पछी वर्तनीय गुणानुसार विशेष थी ॥२६१॥ गुण्थी अधिक श्रमणो प्रति सत्कार अभ्युत्थान ने, अजलिकरण्, पोषण्, प्रहण् सेवन अहीं उपदिष्ट छे ॥२६२॥ मुनि सूत्र-अर्थे प्रवीण संयम्हानतपसमृद्धने, 'प्रिण्पात अभ्युत्यान, सेवा साधुए कर्तव्य छे ॥२६३॥ शास्त्रे कह्यं तपसूत्रसंयमयुक्त पण साघु नहीं, जिन-उक्त आत्मप्रधान सर्व पदार्थ जो श्रद्धे निह ॥२६४॥ मुनि शासने स्थित देखीने जे द्वेषथी निंदा करे, अनुमत निंह किरिया विषे, ते नाश चरण तणी करे ॥२६४॥ जे हीन गुण होवा छतां 'हु पण श्रमण छु ' मद करे, इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनत ससारी वने ॥२६६॥ मुनि अधिकगुण हीनगुण प्रति वर्ते यदि विनयादि मां, तो भ्रष्ट थाय चरित्रथी उपयुक्त मिथ्याभावमां ॥२६७॥ सूत्रार्थनिश्चयवत, शमितकषाय, अधिक तपी भले, पण ते नथी सयत, यदि छोडे न लोकिक-सगने ॥२६८॥ निर्भेथरूप दीचा वडे सयमतपे सयुक्त जे, लीकिक कह्यो ते ने य, जो छोडे न १०ऐहिक कर्मने ॥२६६॥ तेथी श्रमण्ने होय जो दुःख मुक्ति केरी भावना, तो नित्य वसवु समान अगर विशेष गुणीना सगमां ॥२७०॥ समयस्य हो पण सेवी भ्रम अयथापहे जे अर्थते, अत्यन्तफलसमृद्ध भावी कालमां जीव ते भमे ॥२७१॥ अयथाचरणहीन, सूत्र-अर्थसुनिश्चयी उपशांत जे, ते पूर्ण साधु १९अफल आ ससारमां चिर निह रहे ॥२७२॥ जाणी यथार्थ पदार्धने, तजी संग अतर्वोद्यने, आसक्त निह विषयो विषे जे, 'शुद्ध' भाख्या तैमने ॥२७३॥ रे । शुद्धने श्रामण्य भाष्युं, ज्ञानवर्शनशुद्धने, छे शुद्धने निर्वाण, शुद्ध ज सिद्ध, प्रण्मुं तेहने ॥२७४॥ साकार अण-आकार चर्यांदुक्त आ उपरेशने, जे जाणतो ते अल्प काले सार प्रवचननो लहे ॥२७४॥

<sup>#</sup> समाप्त #

१ विना, रहित । २ सेवा, सुश्रुण । ३ तो भी । ४ द्वारा । १ उसके । ६ ही । ७ फल । द पार करने । ६ प्रसाम । १० सांसारिक । ११ निस्सार, फलरहित ।

### साधक जीवकी दृष्टि

#### 41

प्रध्यात्ममें सदा निरुष्यनय ही प्रधान है, उसीने झाध्यसे धम होता है। शास्त्रोंमें कहाँ विकारी पर्यायोंका व्यवहारनयसे कथन किया जावे वहाँ भी निरुष्यनम को ही मुस्य और व्यवहारनयको गाँण करनेका झाछ्य है ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि पुरुपाय के झारा अपने में खुद पर्यायको प्रगट करने सर्यात् विकारी पर्यायको टासने के सिमें खड़ा निरुष्यनय ही सावरणीय है। उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है, किन्तु धमको प्रगट करनेके लिये वृद्धिमें दोनों नय कदापि सादरणीय नहीं है। व्यवहारनयके झाध्यसे कमी झांशिक अम भी नहीं होता प्रत्युत उसके झाध्यसे रागद्वेपके विकल्प ही उठा करते हैं।

छहीं प्रथम, उनके गुण भीर उनकी वर्षायों के स्वरूपका ज्ञान कराने के तिये कमी निरुचय नयकी मुख्यका भीर व्यवहार नयकी गीणता रखकर कथन किया खाता है, भीर कभी व्यवहार नयको मुख्य करके और निरुचयनयको गौण रखकर कथन किया खाता है। स्वय विचार करे उसमें भी कभी निरुचय नयकी और कभी व्यवहार नयकी मुख्यता की खाती है। मध्यात्म शास्त्रमें भी जीवकी विकारी पर्याय जीव स्वय करता है तो होती है, भीर वह जीवका भनन्य परिणाम है—इसप्रकार व्यवहार नयसे कहां या समक्ताया जाय किन्तु उस प्रयोक समयमें वृष्टिमें तो निरुचयनय एक ही मुख्य और घादरणीय है—ऐसा ज्ञानियोंका कथन है। खुद्धता प्रयट करने के लिये कभी निरुचयनय भावरणीय होता है भीर कभी व्यवहारनय —ऐसा मानना भूल है। तीनों कालमें एकमात्र निरुचयनयके भाषाय ही भाष प्रयट होता है —ऐसा समक्ता जाहिये।

, सायक जीव प्रारमसे घाउ तक निरुवय की ही मुक्यता रखकर व्यवहारको गौग ही करता जाता है विससे साथक वधार्मे निरुवयकी मुक्यताके बससे सायक सुद्धताकी वृद्धि ही होती जाती है और घलुद्धता टलशी ही जाती है। इसप्रकार निरुवयकी मुक्यताके माससे पूर्ण केवसकान होने पर वहाँ मुक्यत्व गौणस्व नहीं होता और वस भी नहीं होते।

# श्री प्रवचनसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

| अ                    | गाथा         | पृष्ठ       |                               | गाथा        | वृष्ट      |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|
| अइसयमान्समुत्य       | १३           | १६          | असुहोदयेण आदा                 | १२          | <b>१</b> × |
| अजधाचारविजुत्तो      | २७२          | ३६७         | असुद्दोवओगरिंद्दो             | १५६ -       | २४४        |
| महे अजघागहणं         | ረሂ           | ११८         | 39                            | Т           |            |
| अहे सु जो ए मुक्मिद  | રુષ્ટ        | ३७०         | आगमचक्खू साहू                 | २३४         | ३४६        |
| अत्य अक्लिशिवदिद     | ४०           | પ્રદ        | आगमपुरुवा दिङ्ठी              | २३६         | ३४८        |
| अव्यि अमुत्त मुत्त   | УЗ           | ত ১         | आगमहीणो समणो                  | २३३         | 323        |
| अत्यित्तगिचिद्यदश्म  | १४२          | २४६         | आगासमगुणिविद्द'               | १४०         | २२६        |
| अत्यि ति य एत्यि ति  | ११४          | १८७         | आगासरसवगाहो                   | <b>१</b> ३३ | २१८        |
| अत्यो खलु दहवमओ      | <b>£</b> 3   | १३२         | आदा कम्ममलिमसो                | १२१         | १६७        |
| अधिगगुणा सामएगो      | २६७          | 38₹         | आदा कम्समलिमसो धरेदि          | १४•         | २४४        |
| अधिवासे व विवासे     | २ <b>१</b> ३ | 3 2 3       | आदा गाग्पमाग्                 | <b>२</b> ३  | 38         |
| अपदेस सपदेस          | ४१           | ٧٥          | आदाय तिपलिग                   | २०७         | ३१६        |
| अपदेसो परमासा        | १६३          | २४८         | आपिच्छ वधुवगग                 | २०२         | ३०८        |
| अपयत्ता वा चरिया     | <b>२१</b> ६  | ३२७         | आहारे व विहारे                | २३१         | ३४७        |
| अपरिचत्तमहावेगुप्पाद | 43           | १३६         | \$                            |             | 1          |
| अप्पिडिकुट्ट उवधि    | २२३          | 33 <i>x</i> | इदियपाणो य तथा                | १४६         | २४०        |
| अप्पा उवओगप्पा       | १४४          | २५०         | इहलोग <b>गि</b> ग्येक्खो      | २२६         | ३३६        |
| अप्पा परिसामप्पा     | १२५          | २०३         | डह विवि <b>ह</b> लक्खणाण      | 23 -,,      | १४७        |
| अन्भुद्वाण् गह्ण     | २६२          | रेमम        | 3                             | 5           |            |
| अन्सुट्टे या समणा    | २६३          | ३८६         | उदयगदा कम्मसा                 | <b>४</b> ३  | ሂደ         |
| अयदाचारो समगो        | २१८          | ३२६         | उपञ्चिद जिंद गाग              | ४०          | ७१         |
| अरसमह्तवमगध          | १७२          | २६⊏         | <b>डापाद</b> हिदिभगा विज्ञ ते | १०१         | 3%8        |
| अरहतादिसु भत्ती      | २४६          | ३७३         | <b>उप्पाद्</b> हिदिसगा        | १२६         | , २११      |
| अववद्दि सास्ग्रत्य   | . २६४        | 380         | उप्पादो पद्धंसो               | १४२         | २३३        |
| अविर्दिदपरमत्थेसु    | २४७          | ₹ <b>८४</b> | उप्पादो य विगासो              | १८          | २४         |
| अमुभोवयोगरहिदा       | २६०          | ३८६         | ्व्ञोगमञ्जो जीवो              | १७४         | २७४        |

|                      | गाया        | TE          |                                       | गार्था                                   | ब्रष्ट      |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| चवभोग[बसुद्धो जो     | १४          | ţs          | किम तसिद्व ग्रातिक                    | ₹ <b>१</b> १                             | 728         |
| चवभोगो अदि हि        | १४६         | २४१         | कि किंचस चि तक                        | १२४                                      | 335         |
| चबकुग्रादि सो वि     | વષ્ઠ€       | ₹७६         | कुशिसारहणकपरा                         | •3                                       | <b>90</b> 9 |
| चनवरणं जिख्यमंगे     | २२४         | हेदेड       | कुर्व समावमादा                        | <b>1</b><br><br><br><br><br><br><br><br> | २⊏३         |
| चकरहपावी पुरिसी      | <b>₹₹₹</b>  | ğuk         | केवलनेहो समग्री                       | १२⊏                                      | 388         |
|                      | ए           |             |                                       | ग                                        |             |
| एक क्लुतं भर्च       | ₽₹&         | ३४३         | गुरादोभिगस्स विश्वर्व                 | ₹६ <b>६</b>                              | 745         |
| एको व दुगे बहुगा     | \$8\$       | २३१         | गेसहदि सेव स                          | <b>१</b> =₹                              | 508         |
| पनविश्व हि देही      | 44          | £X.         | गेळाडि येव या ग्रंबरि                 | 39                                       | 81          |
| पगमिह संवि समये      | ₹8३         | २३४         |                                       | •                                        |             |
| <b>प्</b> राचरमेगाची | <b>\$48</b> | ₹≵₽         |                                       | · · ·                                    | ţek         |
| परे कतु मूलगुषा      | ₹01         | ₹१=         | चचा पावार्रमं<br>चरदि स्टिक्टो स्टिब  | न्द्रप्त<br>स्ट                          | 228         |
| एकमान्त्रो समयो      | २३२         | ₹ke         | चारितं सञ्ज बन्मो                     | 47.0                                     | 2           |
| एवं किया किय्विना    | ŞEL         | ₹०१         | चारियक्षु बन्सा                       | •                                        |             |
| एवं यायुष्पार्य      | १६२         | ₹೩२         |                                       | <b>-</b>                                 |             |
| एवं पर्यामय सिक्     | ₹•₹         | ₹ew }       | <b>ब्रहुमत्वनिद्</b> र                | PXE                                      | इंदर्       |
| स्वं विविदत्वो       | WC          | ₹ 5         | वेदवज्ञचा समग्रो                      | २१२                                      | वर्         |
| एवंविदं सदावे        | १११         | १७६         | वेदो वेस सा विअदि                     | १२२                                      | # 58,       |
| पम सुरामुरमशुस्त्रि  | *           | - 3         |                                       | _                                        |             |
| णम्। पुसत्वभूदा      | २३४४        | ३८१         |                                       | <b>4</b>                                 |             |
| ण्सो चियन्           | 444         | 846         | जदि कुषदि कायसेर्                     | <b>*</b> 2.                              | San         |
| एसो वंगसमासी         | ₹≡£         | २स्स        | बादि है या संवि                       | 3,6                                      | 28          |
|                      | मो          | - 1         | बहि वे विसम्बद्धसामा                  | の文字                                      | ACK         |
| <b>ओगाडगाडखिचियो</b> | 14=         | 248         | वदि पवस्तमवार्व                       | <b>48</b> .                              | XX.         |
| भोराजिमो व देही      | 909         | 990         | बदि संदि हि पुरवासि                   | 48                                       | १०३         |
| नादासना न नुब्र      |             | ""          | वादि सो सुदो                          | 84                                       | 48          |
|                      | 4           | - 1         | <b>जनशार्</b> क्तकार्यः               | Rex                                      | 268         |
| इता करखं करमं        | ₹₹          | ૧∙૪         | जब वै युभप्पदेसा                      | १३७                                      | २२४         |
| कम्मचगुपाओसम         | 254         | <b>२</b> ६४ | बस्स भगेसधमप्पा                       | <b>३२७</b>                               | ३४०<br>१३६  |
| क्रम्मं गामसम्बर्ध   | 77.         | 828         | बस्स यः संवि                          | 68.8                                     | 244         |
| काशस्य बहुया से      | १३४         | ₹₹=         | वं भरणायी कम्मं                       | १३⊏                                      | E\$         |
| किया भरदंतार्थ       | ¥           |             | वं केवलं ति खार्यः<br>वं तकालियमिव्यं | ۥ<br>¥•                                  | ĘŁ.         |
| 1441 - 144.00        | _           | • 1         | न प्रमाण्यनाथर्द                      | • -                                      |             |

|                                     |             |          |                                         |                    | 0.41         |
|-------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                     | ग्राथा      | प्रष्ठ   |                                         | गाथा -             | पृष्ठ        |
| ज दव्वं तएए। गुर्गो                 | १०८         | १७४      | नो हि सुदेगा                            | ३३                 | ४४           |
| जं परदो विएए।एए                     | ሂ⊏          | 52       |                                         | ठ ``               | <b>0</b> ~   |
| ज पेच्छदो अमुत्त                    | 88          |          | ठाण्णिसेज्ञविहारा                       | ૪૪                 | ξo           |
| जाद सय समत्तं                       | ሂ٤          | 58       |                                         | व                  | 40           |
| जायदि गोव गा ग्रस्सदि               | 399         | 858      | ग चयदि जो दु                            | १ <b>६</b> ●       | र⊏ध          |
| जिग्सत्यादो अहे                     | <b>=</b> €  | ११६      | गित्य गुगो त्ति व                       | 220                | ₹ <b>७</b> = |
| जीवा पोगालकाया                      | १३४         |          | गात्य परोक्ख                            | २२                 | ₹•           |
| जीवो परिग्णमिद                      |             | २२१      | स्तिय विस्ता परिस्तामं                  | १०                 | १२           |
| जीवो पार्गाग्यबद्धो                 | 3           | १०       | ग पविद्वो णाविद्वो                      | २६                 | ₹ <b>5</b>   |
| जीवो भवं भविस्सिद्                  | <b>१</b> ४⊏ | २४२      | ण भवोभगविहीगो                           | १००                | १४६          |
| जीवो ववगदमोहो                       | ११२         | १८२      | णरणारयतिरिय<br>णरणारयतिरियप्तरा         | <b>११</b> =        | १६२          |
| जीवो सय अमुत्तो                     | 58          | ११३      | णरणारवातारवसुरा<br>णरणारवतिरिय          | १४३                | २४७          |
| जुत्तो सुहेग्ग आदा                  | ¥¥          | 96       | ग् वि परिग्रमिद ग्र                     | ७२<br><b>४</b> २   | १०१          |
| जे अजधागहिर त्या                    | <b>v</b> o  | 33       | ण हवदि जदि सहववं                        | १०४                | ७३<br>°°°    |
| ज जजवागाहर त्या                     | २७१         | ३६६      | ए हवदि समग्रो त्ति                      | २६४                | १६७<br>३८६   |
| जे ऐव हि संजाया                     | ३८          | ४४       | ग हि आगमेग                              | २३७                | 3 <b>६</b> 0 |
| जे पज्जयेसु गिरदा                   | 83          | १३६      | ग हि गिरवेक्खो                          | २२०                | ३३२          |
| जेसिं विमयेसु रदी                   | ६४          | 82       | ण हि मयगदि जो                           | <b>୦</b> ୦         | ?00          |
| जो इदियादिविजई                      | १४१         |          | णागप्पगमप्पाग्<br>णागप्पमागमादा         | <b>58</b>          | १२४          |
| जो एव जािंगता                       | १६४         |          | गाग अडुवियप्पो                          | २४<br>१२४          | <b>३२</b>    |
| जो खलु दव्यसहावो                    | ३०१         |          | णाण अत्यतगय                             | ₹₹                 | २०१          |
| जो खिवदमोहकलुसो                     | 888         | 280      | णाण् अप त्ति मद                         | ₹७                 | न्म<br>३६    |
| जो जासि अरहत                        | E0          | ११०      | ण्णी गाणसहावी                           | २म                 | 30 -         |
| जो जाणादि जिसिंदे                   | १५७         | 1 '      | णाह देहो ए मसो<br>णाह पोग्गलमझ्ओ        | १६०                | २४४          |
| जो जाएदि सो एएए<br>जो एवि जाएदि ९वं | ३४          | 8= 1     | णह होमि परेसिं 'सित                     | १६२                | <b>२</b> ४७  |
| जो स विजासिंद                       | १८३         | रमर र    | णह होमि परेसिं                          | १६ <b>१</b><br>२०४ | <b>339</b>   |
| जो खिहदमोहगठी                       | 82          | ह्• ि    | णिगाथ पञ्बइदो                           | २६६                | ३१३<br>३६४   |
| जो णिहदमोहिद्दी                     | १६४         | २६६ ह    | णिच्छिदसुत्तत्यपदो                      | २६८                | 362          |
| जोग्हाग्। गिरवेक्खं                 | <b>٤</b> ₹  | 3.68     | णद्वत्तरोग दुगुगो<br>एद्रा वा लुक्खा वा | १६६                | २६१          |
| जो मोहरागदोसे                       | २४१         | 40c   H  | गहद घणघादिकम्मो                         | १६४<br>१६७         | ₹६•          |
| राष्ट्राचनात                        | 44          | १२३ । ग् | ो सद्दति सोक्ख                          | ६२                 | ₹ <b>६</b> ८ |
|                                     |             |          |                                         |                    | S.E.         |

|                                          | गाया        | EE.          | ]                          | गांचा        | 28           |
|------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                                          | σ           |              |                            | ч            |              |
| तकातिगेव सम्पे                           | 30          | <b>4</b> 9   | पक्कीग्राधारिकस्मो         | ₹&           | ₹            |
| तम्हा जिल्लामगादी                        | i.o         | 4 n S        | पयपृनिष्ट् समारहो          | <b>२११</b>   | वरर          |
| तमहा गुप्रण सीवो                         | 3,5         | ¥¥.          | पप्पा इहे विसये            | ξ×           | FA           |
| सम्हा सह आण्रिया                         | P40         | ₹८२          | परदर्श से अक्सा            | ž.           | <b>=</b> ₹   |
| तमहा दु गास्य कोइ                        | <b>१</b> २• | 8 4 8        | परमागुपमार्थां ना          | 238          | 252          |
| वन्हा समं गुणादो                         | 540         | 418          | परियामिश चेदयाय            | <b>१२</b> ३  | ₹.0          |
| वह सो सदमहावी                            | **          | 50           |                            | • • • •      |              |
| र्ष सम्भावशिवद्यं                        | १४४         | २४⊏          | परियामदि सदा               | \$E0         | <b>२८</b> ६  |
| <u>विदानणिय</u> विस्मृ                   | प्रश        | ৬৪           | परिक्रमिद बेक              | c            | £            |
| विमिराहरा बह रिट्टी                      | 40          | 7.5          | परिकामिंद ग्रीयमह          | ४२           | Xes          |
| ते ते कन्मचनता<br>ते ते सक्ते समगं       | \$100       | 254          | परिकामिस सर्व              | १०४          | <b>१ १ १</b> |
| वे व सभ्य समय<br>वे पुरा चरित्रसावसद्दाः | ą<br>uż     | 80\$         | परिशामको सालु              | 41           | २६           |
| व पुरा कार्यग्रहरू<br>वेसि विसुद्धर्मण   | 2           | 100          | परियामारी वंबी             | tico.        | 145          |
| arrival Barting                          | -           | •            | परिकामी सवमादा             | १२९          | 116          |
|                                          | द           |              | पविभक्तपदेसर्च             | ₹•€          | SEr          |
| रम्बहिएए सम्बं                           | 552         | を表           | पंचसमिद्री विगुची          | 280          | 362          |
| दृष्यं अर्गुतपञ्चय                       | S.F.        | €£           | पाडुध्मचिं प               | tok          | \$48         |
| द्रस्त्रं जीवसजीवं                       | <b>१</b> २७ | Ros          | पाणाचार्य सीचो             | 188          | 484          |
| दहनं सहानसिद्धं                          | £q.         | ₹ <b>2</b> 0 | वायोदि चहुद्धि             | 280          | 483          |
| दब्बाणि गुणा देसि                        | 17.0        | १२•          | पुरक्षकला भरदेवा           | 82           | 88           |
| रम्यारियमु मूदो                          | E\$         | ttx          | योगानश्रीविशवद्वी          | <b>1</b> 9=  | 280          |
| <b>र</b> सन्त्रनुगणुपश्चिम्              | 444         | 340          | पानाग्यापाख्यका            | æ ,,,,       | **           |
| <b>र</b> साकृतास् <b>वर</b> मी           | ₹₩=         | 142          | श्रमो रसो व गंधी           | 28           | ge           |
| रिद्वा पार्थ बायु                        | 986         | la.          | कामदि पुमालाएं             | 200          | 504          |
| द्वरेगारी गरा                            | 15.         | 252          |                            | ч            |              |
| रवरवरिगुरम्बागु                          | 41          | 15           | वालो वा युट्टो             | <b>स्</b> इ. | 186          |
| रेश का रविका                             | £ 2.7       | 318          | युग्मदि मामणमर्थ           | ₹.ex         | 4+4          |
| रहो व मगा                                | 141         | रश्य         |                            | म            | र⊂१          |
|                                          | ч           |              | भगिरा पुरुषि—<br>मभ बा समग | १८२<br>२१४   | 15x          |
| धामान् वरिग्रसमा                         | tt          | 14           |                            | न्दर<br>१७   | મા           |

|                      | गाथा         | पृष्ठ       |                      | गाथा          | मुष्ठ           |
|----------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|
| भावेगा जेगा जीवो     | १७६          | २७६         | सदवद्विदं सहावे      | 8.8           | १४३             |
|                      | म            | 1           | सद्द्वं सच गुणो      | १०७           | १७२             |
| मगुआसुरामरिंदा       | ६३           | 93          | सपटेसेहिं समग्गो     | १४४           | २३६             |
| मगुवो ग होदि         | <b>१</b> १३  | 8<8         | सपरेसो मो अप्पा      | १८८           | २८७             |
| मरदु व जियदु         | <b>२</b> ,१७ | ३२८         | सपदेसो सो अप्पा      | १७५           | ঽ৻৻৻            |
| मुच्छारभविजुत्त      | २०६          | ३१४         | सपर वाधासहियं        | ७६            | १०६             |
| मुक्मिद वा रज्जदि    | २४३          | ३५०         | सन्भावो हि सहावो     | ६६            | १४२             |
| मुत्ता इदियगेडका     | १३१          | २१४         | समओ दु अपरेसो        | १३⊏           | २२४             |
| मुत्तो रूवादिगुणो    | १७३          | २७२         | समण् गणि गुण्ड्हं    | २०३           | ३१२             |
| मोहेण व रागेण        |              | ११६         | समणा सुद्धुवजुत्ता   | २४४           | ३७१             |
|                      | ₹            |             | समवेद खलु दब्ब       | १०२           | १६२             |
| रत्तो वधदि कम्मं     | १७६          | २७≒         | समसत्तुवधुवग्गो      | २४१           | ३६६             |
| रयणमिह इदणील         | ३०           | ४०          | सम्मं विदिदपदत्या    | <b>े</b> २७३  | ₹85             |
| रागो पसत्यभूदो       | २४           | ३८२         | सयमेव जहादिचो        | ६८            | દ છ             |
| रूवादिएहि रहिदो      | <b>१७</b> ४  | २७२         | सञ्बगदो जिएवसहो      | । २६          | ३४              |
| रोगेख वा छुधाए       | २४२          | 305         | सन्वाबाधविजुत्तो     | 239           | ३००             |
| •                    | ल            |             | सञ्बे आगमसिद्धा      | २३४           | ३४७             |
| लिंगगगहणे तेसि       | २१०          | ३२०         | सन्वे वि य अरहता     | <b>5</b> 2    | ११४             |
| लिंगेहिं जेहिं दव्वं | १३०          | २१३         | सपज्जदि गिञ्बाग      | ् ६           | ٠ ن             |
| लीगालोगेसु गाभी      | १३६          | २२२         | सुत्त जिग्गोवदिङ     | <b>ર</b> ૪    | ४६              |
|                      | व            |             | सुद्धस्य य सामण्ण    | २७४           | 338             |
| वरणरसगधकासा          | १३२          | २१४         | सुविदिद्पदत्यसुत्तो  | १४            | <b>१.</b>       |
| वदसमिटिंदियरोघो      | <b>২</b> ০চ  | ३१८         | सुहपरिग्णामो पुग्ग   | ' <b>१</b> =१ | <b>२८०</b>      |
| विद्वद्दो त देसं     | 358          | २२७         | सेसे पुण तित्थयरे    | ź             | ر.<br>ع         |
| वद ग्ग्यमसग्रेहिं    | २४७          | ३७४         | सोक्ख वा पुरा दुक्खं | २०            | ب<br>۶ <b>-</b> |
| विसयकसाओगाढो         | १४८          | २४३         | सोक्ख सहावसिद्ध      | ७१            |                 |
| वेजावचिएिमित्तं      | र४३          | ३८०         | तानल तहानाराष्ट्र    |               | १००             |
| ~                    | <b>स</b>     |             |                      | <b>5</b>      |                 |
| स इदाणि कत्ता        | १८६          | <b>₹</b> 5¥ |                      | 388           | ३३०             |
| सत्तासबद्धेदे        | 93           | १२७         | हीगो जिंद सो आदा     | २४            | ३२              |

## \* कलराकाव्योंकी पर्णानुकम सुची \*

|                           |       | ~     |      |            |             |
|---------------------------|-------|-------|------|------------|-------------|
|                           |       |       |      | शीक        | ¥8          |
| भारमा धमः ।वयमिति         | ***   | ****  | 2040 | *          | 111         |
| इति गरितमनीचे             | ***   | -     | -    | * 1        | Afx         |
| इाक्प्यास्य द्वामीपयीग    | ****  | ***   | **** | 1.0        | 312         |
| इत्युच्यद्गात्रस्यश्किः   | ****  | ••••  | **** | 2          | <b>₹</b> +⊆ |
| इत्येषं चरानं बुरालगुर वे | ****  | -     |      | 12         | 370         |
| इस्वेषं प्रतिपत्तुयाग्य   | ****  | ***   | **** | 44         | \$11        |
| जानमध्येष विश्वं          | ****  | ga-14 | -    | ¥          | Ψž          |
| खैन शानं शेयनश्व          |       | ***   | **** | <b>*</b> * | 3.4         |
| हेवीड्यम्बजमा             |       | ****  | **** | 11         | 30%         |
| चन्त्रायास्य निग्गरिङ     | to et |       | -    | ₹=         | \$15        |
| द्रव्यमामान्यविज्ञान      | ****  | ***   | **** | 4.         | 246         |
| द्रम्यस्य सिद्धी चरग्रस्य | peed  | ***   |      | **         | 2+4         |
| द्रम्यानुसारि परलं        | ****  | ***   |      | <b>†</b> 3 | 3.52        |
| <b>बूक्वास्तरक्यतिकरा</b> | ***   | book  | **** | ٠          | ¥••         |
| निश्चित्यारमन्यभिकृत      | ****  | ****  | -    | 4          | 148         |
| परमानन्तसुपारस            | ****  | ****  | ***  | *          | *           |
| वक्तम्यमेव किल            | ****  |       | **** | 48.        | ३३१         |
| ब्याचपेयं किस             | ****  | ****  | **** | 4.0        | Rix         |
| सबस्या येकविद्रूप         | ••••  | ****  | ***  | t          | 1           |
| रवात्कारभीवासवरमे         |       | ****  | **** | 11         | 888         |
| देलोक्जुममदामो <b>द</b>   | ****  | ****  | **** | 3          | •           |



शुद्धि पत्र <sup>अशुद्धि</sup>

|              |                      | શુાજ જ                               | _                           |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|              | लाइन                 | <b>अ</b> গুৱি                        | গুৱি                        |
| प्र∙         |                      | वर्गका                               | वर्गको                      |
| 8            | २३                   |                                      | <b>ৰি</b> শুব্ <u>ডি</u>    |
| 39           | १३                   | विशुद्ध<br>सम्मन                     | समस्त                       |
| ३१           | २                    | समरत                                 | से अभिन्न                   |
| ЗX           | ६                    | से भिन्न<br>कथिंच                    | कथचि                        |
| 88           | ¥<br>T               | <sub>सकता</sub>                      | सकती                        |
| χo           | २१<br>इन्            | मृत                                  | मृग                         |
| XE.          |                      | वैतर्हि                              | चेवर्हि                     |
| ६३           | 3                    | मसह्मानां                            | मसहमानानां                  |
| £ 8          | १०                   | ियान ी                               | [ सुखं ]                    |
| £8           | १२                   | [ सुख ]                              | इन्द्रिय सुख                |
| ٤٧           | ११                   | इन्द्रि सुख                          | शक्तियोगित्वात्र            |
| ६६           | ६                    | शक्तिति त्वान                        | द्रव्य गुण और पर्यायों      |
| १२०          | २४                   | द्रव्य और पर्यायों                   | प्रविप्रचिति                |
| १३४          | *                    | प्रतिपत्तिननिब<br>जो                 | प्रतिपत्तिनि <b>न</b><br>जे |
| १३६          | Ę                    | जा                                   | ল                           |
| १७४          | ્રફ                  | जे                                   | * <b>उपर</b> क्त            |
| २०४          | १८                   | खपरक्त<br>फुटनोट₁                    | # उपरक्त=विकृत, मलिन,       |
| 77           | अंतिम                | कुटनाट ।                             | <b>हिं</b> सादि             |
| ३१४          | ٤                    | हिसादि                               | निस्तरग                     |
| ३२४          | ر<br>و               | तिस्तरग<br>युक्ति                    | युक्त                       |
| ३४१          |                      | होनेसे<br>होनेसे                     | होनेके                      |
| 3×6          | <b>૨</b> ૪<br>૨      | प्यापका                              | ह्याप <b>का</b>             |
| ₹ <b>%</b> = |                      | ( ज्ञानीको                           | ( ज्ञानीको )                |
| ३६२<br>३८४   | १७<br>१८ <b>-१</b> ६ | शद्धात्म                             | शुद्धारम                    |
| इद्रख        | <b>`</b> 88`         | प्रवित                               | प्रवृत्ति<br>निश्चय−        |
| 383          | १ <u>६</u><br>२      | निश्चय                               | न्नाततत्त्व                 |
| <b>39</b>    | ₹•                   | ज्ञातृत्व<br><del>कोके क्य</del> ारे | होतेसे 'जिसने               |
| >>           | १०                   | होनेसे जिसने<br>सूत्रेरिमेः          | स्त्रैरिमें                 |
| <b>३</b> ६६  | Ę                    |                                      | गिच्छिदा                    |
| "<br>३६८     | <b>5</b>             | गिन्छ <b>रा</b><br>सुद्धा            | सुद्ध                       |
| ४०१<br>४०५   |                      | याजयन्                               | सुद्ध.<br>योज्यन्           |
| n            | <i>x</i>             | सार                                  | सार्                        |
| 37           | 6                    | लाथे                                 | लार्थ                       |
| 804          |                      | <b>ঘ্নৰ</b>                          | ध्रुव<br>नामनय              |
| 808          |                      | नाममय                                | नामनय<br>चिंतामिं           |
| 88           | • १६                 | चिंतमणि                              | ( TAPINE                    |
|              |                      |                                      |                             |
|              |                      |                                      |                             |